# तुलसी-ग्रन्थावली

भाग १, खगड 🙎

सम्पादक **माताप्रसाद**ृ**गुप्त** एम्॰ ए॰, डी॰ लिट॰

हिन्दुस्तानी प्केडेमी

## 9

भू मि का

#### प्रतियाँ

'रामचरितमानस' की हस्तलिखित प्रतियाँ—श्रौर उनके श्राधार पर संपादित संस्करण—उत्तरी भारत में इतने हैं कि उन सबका एपयोग करना किसी भी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं हैं। श्रनेकानेक प्रतियाँ मेरी ही निगाह से गुजर चुकी हैं, किन्तु यहाँ उन्हों का उल्लेख उपयुक्त होगा जो सबसे श्रिषक महत्त्वपूर्ण प्रतीत हुई है। साथ ही, कुछ श्रन्य ऐसी प्रतियों का भी उल्लेख किया जा सकता है जो यद्यपि वस्तुत: महत्त्व-पूर्ण नहीं है, किन्तु जो 'मानस' के पाठ-शोध के लिए श्रावश्यक मानी गई है। इस प्रसंग में केवल स्वर्गीय पं० शंभुनारायण चौं के का उल्लेख यथेष्ट होगा, जिन्होंने बड़े परिश्रमपूर्वक 'मानस-पाठभेद' शीर्षक एक लेख में इसी विचार से कई प्रतियों के पाठांतर दिये हैं। सुविधा के लिए नीचे बाई श्रोर संकेत-संख्याएँ देते हुए उन प्रतियों की संकेत-संख्याएँ श्रतः प्रायः उन्हों के श्रनुसार दी जा रही हैं, जिनका उन्होंने भी उक्त लेख में उपयोग किया है।

- (१) सं० १७२१ वि० की प्रति—यह प्रति इस समय नागरो-प्रचारिगी-सभा, काशी के कलाभवन में सुरित्तित है। इस प्रति का अयोध्याकांड मात्र नहीं है। प्रति सुलिखित है। आकार ११" × ४३" है। यह प्रति अलग-अलग पत्रो पर अपनी लम्बाई में लिपिबद्ध है।
- (२) सं० १७६२ की प्रति—यह प्रति नागरी-प्रचारिग्री-सभा, काशी के भूतपूर्व पुस्तकाध्यच उपर्युक्त स्वर्गीय पं० शंभुनारायण चौबे के पास थो। प्रति पूर्ण है श्रौर सुलिखित है। श्राकार १०" × ६" है। यह श्रलग- श्रलग पत्रों पर श्रपनी चौड़ाई में लिपिबद्ध है।
- (३) छक्कनलाल की प्रति—यह प्रति इस समय स्वर्गीय महा-महोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी के सुयोग्य पुत्र श्री कमलाकर द्विवेदी के पास सुहल्ला खजुरी, काशी में है। प्रति सुलिखित है। श्राकार लगभग

१--- 'नागरी-प्रचारिगी-पत्रिका' वर्ष ४७, अङ्क १

१३" × द" है। यह झलग-श्रलग पत्रों पर श्रपनी लम्बाई में लिपिबद्ध है। कहा जाता है कि यह प्रति सं० १७१४ की एक प्राचीन प्रति की प्रतिलिपि-परपरा में है।

- (४) रघुनाथदास की प्रति—विक्रम की पिछली शताब्दी के प्रारम्भ में काशी में एक बाबा रघुनाथदास थे, जिनके पास 'रामचिरतमानस' की एक हस्तलिखित प्रति थी, जो उस समय आदर की दृष्टि से देखी जाती थी। उसका पाठ लेकर सं० १९२६ तथा उसके लगमग काशी से 'मानस' के कुछ संस्करण प्रकाशित हुए थे। मूल प्रति इस समय अप्राप्य है, उसके आधार पर संपादित इन मुद्रित संस्करणो का ही उपयोग उसके स्थान पर किया जा सकता है। १
- (५) बंदन पाठक की प्रति—विक्रम की पिछली शताब्दी के पूर्वाद्धें में एक प्रसिद्ध रामायणी पं० बंदन पाठक थे। सं० १९४९ में सुधानिवास यंत्रालय, काशी से इन्हीं बदन पाठक जी की एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर 'मानस' का एक संस्करण प्रकाशित हुआ था। मूल प्रति इस समय अप्राप्य है, उसके अभाव में इस संस्करण का ही उपयोग किया जा सकता है। ?
- (६) सं० १७०४ की प्रति—यह प्रति इस समय काशिराज के निजी संप्रहालय में है। इसका त्राकार लगभग १०" × ४३" है। प्रति सुलिखित है और अलग-अलग पत्रों पर लम्बाई में लिखी हुई हैं। दुर्भाग्यवरा इसमें कई पत्रे खंडित हैं। इन पत्रों के स्थान पर नए पत्रे लिखकर रख दिये गये है, जो यह हैं: बाल० पत्रा ३०, ५१—६५, १०८, १४२—१७५, १८०, १८४, १९०, २०४, २१५—२१९ तथा उत्तर० पत्रा ४३—७२
- (७) केादवराम की प्रति—कहा जाता है कि 'रामचिरतमानस' का एक पाठ 'बीजक' के नाम से गोस्वामी जी की एक शिष्य-परंपरा में

१—विशेष विवरण 'नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका' वर्ष ४३, श्रङ्क ३, ए० २८४-८७, पं० शंसुनारायण चौबे के 'रामचरितमानस' शीर्षक लेख में देखिए। २—विशेष विवरण: वहीं, ए० २६०।

बहुत दिनों तक सुरिक्ति रहा है। इस 'बीजक' की उत्तरोत्तर चौथी प्रति के आधार पर केसिरिया (जिला चंपारन) के स्वर्गीय कोदवराम जी ने 'मानस' का एक पाठ तैयार किया था, जो पहले-पहल सं० १९५३ में वेकटेश्वर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित हुआ था। वह संस्करण इस समय अप्राप्य है, किन्तु सं० १९९५ में पुनः उसी संस्करण के अनुसार उक्त प्रेस ने 'मानस' का एक संस्करण प्रकाशित किया है। उक्त चौथी प्रतिलिपि इस समय अप्राप्य है, अभाव में सं० १९५३ या सं० १९९५ के संस्करणो का ही उपयोग किया जा सकता है।

(५ऋ) मिर्ज़ापुर की कुछ प्रतियाँ—मिर्ज़ापुर की प्रतिलिपि की हुई कुछ प्रतियाँ है, जिनका पाठ प्राय: एक ही है। इनमें से एक वहाँ के केतिवाली रोड के बाबू कैलारानाथ के सं० १८८१ की है और एक मेरे ही पास सं० १८७८ की है। आकार में बाबू कैलारानाथ की प्रति लगभग १३ "×६" है। दोनों प्रतियाँ अपनी लम्बाई में लिखी हुई है और मुलिखित हैं। बाबू कैलारानाथ की प्रति का बालकांड नहीं है, मेरी प्रति पूर्ण है।

(६%) सं० १६६१ की प्रति—यह प्रति श्रावग्रकुक, वासुदेवघाट, श्रयोध्या में है। यद्यपि प्रति पूरी करके रक्खी हुई है, किन्तु प्राचीन श्रंश बालकांड मात्र है। श्राकार लगभग ६३ × ३३ है। प्रति सुलिखित है, श्रोर श्रलग-श्रलग पत्रों पर लम्बाई में लिखी हुई है। केवल पॉच पत्रे बालकांड में नये हैं: बाल-पत्रा १—४ तथा ९६

(८, बा०) सं० १९०५ की प्रति—यह प्रति हिन्दूसभा, सुँगरा बादशाहपुर (जिला जौनपुर) के पुस्तकालय में है। इसका आकार

१—कोदवराम जी का स्वर्गवास हो चुका है। सुनने मे त्राया है कि उनके घर पर एक हस्तिजिखत प्रति 'मानस' की त्रावश्य है, किन्तु त्रारिच्त दशा मे त्रीर खंडित है; त्रीर श्रिधिक इसके विषय मे नही ज्ञात हो सका है।

२—इसी पाठ की एक श्रन्य प्रति रायवहादुर पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी के पास भी है। यह प्रति सपूर्ण है श्रौर श्रत्यन्त सुन्दरतापूर्वक बड़े श्राकार के पृष्ठों में श्रपनी चौडाई में लिखी हुई है।

८ "× ५२ है। प्रति सुलिखित है और ऋपनी चौड़ाई में लिपिवद्ध है। यह पूर्ण है ऋौर केवल बालकांड की है।

- (८, श्रयो०) राजापुर की प्रति—यह प्रति राजापुर (जिला बाँदा) के पं० मुझीलाल उपाध्याय श्रीर उनके कुलवालों के पास है। इमका श्राकार लगभग १०" × ४६" है। प्रति पूर्ण श्रीर मुलिखित है। लिखावट श्रलग-श्रलग पत्रों पर लम्बाई में हुई है। श्रंत में कोई तिथि या पुष्पिका नहीं दी हुई है। दुर्भाग्यवश सामान्यतः इसके दर्शन मात्र हो पाते है श्रीर पूरी प्रति का पारायण या मिलान करने की श्रतुमित नहीं दी जाती। इसकी एक प्रतिलिपि स्वर्गीय लाला सीताराम को किसी प्रकार प्राप्त हो गई थी। उसी के श्रतुसार उन्होंने सं० १९६४ में देहरादून स श्रयोध्याकांड मात्र का एक संस्करण प्रकाशित कराया था। मूल प्रति का उपयोग सम्भव न होने के कारण इस संस्करण का उपयोग किया जा सकता है। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि यह केवल श्रयोध्याकांड की प्रति है।
- (८, श्रर०) सं० १६४१ की प्रति—यह प्रति वदली कटरा, मिर्जापुर, के श्री हरीदास दलाल के पास है। इसका श्राकार लगभग ९३" × ४३" है। प्रति पूर्ण तथा सुलिखित है और श्रलग-श्रलग पत्रो पर श्रपनी लम्बाई में लिखी हुई है। यह केवल श्ररण्यकांड की प्रति है।
- (८, सुं०) सं० १६६४ की प्रति—यह प्रति सुँगरा बादशाहपुर (जिला जौनपुर) के सिन्नकट बहोरकपुर प्राम के निवासी स्वर्गीय धन अय शर्मा से सुमे प्राप्त हुई थी। इसका त्राकार ९" × ५" है। प्रति पूर्ण तथा सुलिखित है और त्रलग-त्रलग पत्रो पर त्रपनी लम्बाई में लिखी हुई है। यह केवल सुंदरकांड की प्रति है।
- (८, लं०१) सं० १६९७ की प्रति—यह प्रति भी मुक्ते उपर्युक्त धन जय जी से प्राप्त हुई थी। इसका आकार १२३" × ६३" है। प्रति पूर्ण तथा सुलिखित है और अलग-अलग पत्रों पर अपनी लम्बाई में लिखी हुई है। यह केवल लंकाकांड की प्रति है।
- (८, लं०२) सं० १७०२ की प्रति—यह प्रति भी मुक्ते उपर्युक्त धनश्चय जी से प्राप्त हुई थी। इसका आकार ९६" x ४" है। यह प्रति भी सुलिखित है और अलग-अलग पत्रों पर अपनी लम्बाई में लिखी हुई है।

इसमें श्रंत के यह पन्ने नहीं हैं पन्ना १०७-१०९। यह भी लंकाकांड मान्न की प्रति है।

- (८, ७०) सं० १६९३ की प्रति—यह प्रति भी मुम्ने उपर्युक्त धनश्वय जी से प्राप्त हुई थी। इसका आकार ९"×६३" है। प्रति पूर्ण तथा मुलिखित है श्रीर पुस्तक के रूप में श्रपनी चौड़ाई में लिखी हुई है। यह केवल उत्तरकांड की प्रति है।
- (९, बा०) सं० १६४३ की प्रति—यह प्रति कासगंज (जिला एटा) के पं० भद्रदत्त शर्मा वैद्य के पास है। इसका आकार ११३" × ६" है। पहला पत्रा तथा बीच के कुछ पत्रे खंडित है, किन्तु अंतिम सुर्रात्तत है। लिखावट अच्छी नहीं है और प्रति की लम्बाई में हुई है। यह केवल बालकांड की प्रति है।
- (९, श्वर०) सं० १६४३ की प्रति—यह प्रति भी उपर्यु क्त भद्रवृत्त जी के पास है। श्वाकार लगभग १२" × ६३" है। इस प्रति के भी कई पन्ने खंडित है, जिनमें पहला भी है। श्रंतिम पन्ना श्वनश्य सुरिचत है। लिखावट साधारण है श्वीर प्रति की लम्बाई में हुई है। यह केवल श्वरण्यकांड की प्रति है।
- (९, मुं०) सं० १६७२ की प्रति—यह दुलही (जिला लखीमपुर) के एक पड़ित जी के पास है। आकार अनुमानतः ९" × ४३" है। प्रति पूर्ण है। लिखावट अच्छी है और प्रति की लम्बाई में हुई है। यह केवल सुंदरकांड की प्रति है।

### प्रतियों की बहिरङ्ग परीचा

(१) सं० १७२१ की प्रति—इस प्रति मे पुष्पिका केवल उत्तरकांड की समाप्ति पर दी हुई है श्रोर वह इस प्रकार है:—

संवत् १७२१ वर्षे जेठ बदी दशमी।

तिथि के साथ वार या ऋन्य कोई ऐसा विवरण नहीं है जिससे गणना द्वारा तिथि की शुद्धता जानी जा सके। ऋन्यथा प्रति प्राचीन ज्ञात होती है और इतनी पुरानी हो सकती है। (२) सं० १७६२ की प्रति—इसकी समाप्ति की पुष्पिका इस प्रकार है: सं० १७६२ समये श्रवाढ़ मासे सुकुल पत्ते पंचम्यां। लिखिते फेरू राजपूत। जो देखा सो लिखा मम दोषो न दीयते। सुभमस्तु।

प्रति के कुछ श्रन्य कांडों के श्रंत में भी प्राय: इसी प्रकार की पुष्पिका दी हुई है। केवल तिथियों में श्रन्तर है। तिथि के साथ वार या श्रन्य कोई ऐसा विस्तार कहीं नहीं दिया हुश्रा है जिससे गणना द्वारा तिथियों की शुद्धता देखों जा सके। प्रति माचीन श्रवश्य है श्रीर इतनी पुरानी हो सकती है।

- (३) छक्कनलाल की प्रति—इस प्रति के विभिन्न कांड सं० १९१६ से १९२१ तक के लिखे हुए हैं। कुछ पृष्टों को छोड़कर समस्त प्रति महा-महोपाध्याय स्वर्गीय सुधाकर द्विवेदी के पिता श्री कृपाल द्विवेदी की लिखी हुई है। पुष्पिकाओं में श्रानेवाली तिथियाँ श्रपने समस्त विस्तार के साथ दी हुई है, किन्तु वे इतनी श्राधुनिक हैं कि गणना प्रायः श्रनावश्यक है।
- (४) रघुनाथदास की प्रति—यह प्रति मुद्रित है श्रीर इसके सम्बन्ध में ऊपर के ढंग की समस्याएँ नहीं उठतीं।
- (4) बंदन पाठक की प्रति—इस प्रति की समस्या भी रघुनाथदास की प्रति जैसी है।
- (७) कोद्वराम की प्रति—यह भी मुद्रित है, इसिलए ऊपरवाली समस्याएँ इसके सम्बन्ध में भी नहीं छठतीं; किन्तु, इसकी भूमिका में 'बीजक' पाठ की जिस परम्परा का उल्लेख किया गया है, वह अवश्य विश्वसनीय नहीं ज्ञात होती। इसमें निम्नलिखित दोहे आते हैं, जो पंठ शिवलाल पाठक रचित 'मानस-मयंक' में भी मिलते हैं।

ब्रह्म किशोरीदत्त को अंथकार ही दीन्ह। श्रालपदत्त पढ़ि ताहि सों चित्रकूट मों लीन्ह। रामप्रसादहिं सो दई लहि तातें शिवलाल। दत्त फणीशहिं जानि निज से। दीन्ही सुख माल।

श्रतः परम्परा इस प्रकार है :--१. प्रंथकार --२. किशोरीदत्त--३. श्रत्पदत्त--४. रामप्रसाद--५. शिवलाल--६. फणीशदत्त । उसमें यह

१--- 'मानस-मयंक', पृ० २६

भी कहा गया है कि फणीशद्त (शेषदत्त) ने सं० १९०१ में जीवलाल से यह चौथी प्रतिलिपि कराई थी और उसी से कोद्वराम का यह पाठ प्रहण किया गया है। यदि यह माना जावे कि ६०-६२ वर्ष की अवस्था मे—अथवा सं० १६५० के लगभग भी—किशोरीदत्त को किव ने 'मानस' की प्रति दी तो स० १९०१ तक २५१ वर्ष होते हैं—और इस लम्बे समय के बीच प्रथकार के अतिरिक्त केवल पाँच पीढ़ियाँ बताई गई हैं, इसलिए 'मानस-मयंक' के अनुसार प्रत्येक पीढ़ी प्रायः पचास वर्ष की होती है। यह असंभव ही है। गुरु-शिष्य परम्परा की पीढ़ियाँ औसतन् बीस वर्ष की पाई जाती है; और अधिक से अधिक यह औसत पश्चीस वर्ष की हो सकती। इसलिए यह कथन अप्रामाणिक ज्ञात होता है।

एक बात और भी इस प्रसंग में विचारणीय है। शिवलाल जी ने 'मानस-मयंक' में 'मानस' से जो चढ़रण दिये हैं, उनका पाठ कोदवराम के पाठ से कुछ स्थलों पर भिन्न और 'बीजक'-परंपरा की कुछ अन्य प्रतियों के पाठ से मिलता है। <sup>१</sup> चदाहरण के लिए लंकाकाड के निम्नलिखित स्थल लिये जा सकते हैं:—

कोदवराम में 'मयंक' तथा एक अन्य प्रति<sup>१</sup> में ६ २-४ करिहौं इहाँ शंभु स्थापना। थापना ६-३-४ मम कृत सेतु जो दरसन करिहाँहं। करिहाँ ६-३-४ से। वितु स्रम भवसागर तरिहाँह। तरिहाँ ६-५-८ जा कहुँ फिरत निशाचर पाविहं। श्रवल होइ श्रहिबात

१—पता लगाने पर केसिरिया (ज़िला चपारन) से यह ज्ञात हुन्ना है कि 'वीजक' पाठ की एक प्रति वहाँ के कर्मवीर गाधी पुस्तकालय में है। उक्त प्रति के लंकाकाड मात्र का पाठ—न्त्रीर पाठ-मेद लंकाकाड में सबसे श्रिधक हैं—वहाँ से मैंने मॅगवा लिया है। यहाँ पर श्राशय उसी प्रति से हैं।

केहिं तोहि सिखाई ६-१०-२ तोहिं कवन सिखाई। ६-१० तद्पि न तेहि क्छु त्रास। सत करुनासील ६-११ एहि बिधि कृपारूप गुन, बसति. ६-१२ तव मूरति बिधुडर बसी, सेाइ स्यामता भास । श्रभास दिसा बिलोकि ६-१२ दच्छिन दिसि अवलोकि प्रभु, मिस कहहू E-१६-६ एहि बिधि कहेउ मोरि प्रभुताई। ६-१८-३ खेलत रहा सो होइ गइ भेटा। होइ ६-३२-६ कछु तेहिं ले निज सिरन्हि सँवारे। बहु कर ६-३५ मंदोदरि तब रावनहिं, मंदोदरी निसाचरहिं ६-३७ दुइ सुत मारेड दहेड पुर. सारे श्रजह परितय देह। श्रजहुँ पूर पिय रघुपतिहि ६-३७ क्रपासिंधु र**घुनाथ** मजि सर कपि ६-५८ बितु फर सायक मारेड ६-९७ तेइ जिमि तोरथ कर पाप। जिमि कर्म मूढ़ के पाप ६-११०-९ यह खल मलिन सदा रावन पाप मुल

श्रतः निर्विवाद रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कोद्वराम का पाठ ही श्रपनी परंपरा का प्रामाणिक पाठ है। बल्कि ऐसा ज्ञात होता है कि केाद्वराम के पाठ में पंडितों ने श्रपनी श्रोर से भी पाठ-सुधार कर यन्न किया है, क्योंकि साधारणतः 'मानस-मयंक' तथा उक्त श्रन्य प्रति के पाठ ही कुछ श्रन्य शाखाओं की प्रतियों श्रीर कुछ श्रन्य संस्करणों में भो-मिलते है।

(६) सं० १७०४ की प्रति—इस प्रति के उत्तरकांड का श्रंतिम श्रंश नया लिखा हुआ है और उसमें कोई पुष्पिका नहीं है। बालकांड का भी अन्तिम श्रंश बाद का है. किन्तु उसमें पुष्पिका इस प्रकार दी हुई हैं:-- ।। संवत् १७०४ ।। समए पौष्र सुदि दुइजि ।।२॥ लिखितं रघू तिवारी कास्यां मध्ये लोलार्क समीपे ।।

यह शब्दावली रघू तिवारी की हस्तलिखित ता नहीं है, क्यों इसकी लिखावट शेष प्रति के प्राचीन ऋंश की लिखावट से भिन्न है; किन्तु यह संभव है कि शब्दावली रघू तिवारी की ही हो ऋौर उनकी लिखी हुई प्राचीन प्रति से ज्यों की त्यों उतार ली गई हो। किन्तु इस विषय में निश्चयपूर्वक कहना कठिन है।

अयोध्याकांड की पुष्पिका में एक विशेषता है, जिसकी श्रोर ध्यान श्राकृष्ट करना श्रावश्यक होगा। पहले की पुष्पिका थी:--

।। संवत् १६६५ समए अग्रहन सूदि प्रतिपदा लिखितं तुलसीदाशेन।।
किन्तु बाद को "१६६५" के ऊपर कुछ हल्की ही स्याही से "१७०४" तथा
"तुलसीदाशेन" के ऊपर बसी प्रकार "रघु तीवारी" बनाया गया है। यह
किया इतने भद्दे ढङ्ग पर हुई है कि पहले की लिखावट अत्र भी प्रायः पढ़ी
जा सकती है।

अरएय, किष्किधा, सुंद्र तथा लंकाकांडों की पुष्पिकाएँ क्रमशः इस प्रकार है :—

- ।। संवत् १७०४ सए पुडव शूदी अष्टमी लिखित रघु तीवारी कास्यां।।
- ।। संवत् १७०४ समए पडष शूदी द्वादसी लिखितं रघु तीवारी कास्यां ।।
- ।। संवत् १७०४ समए मात्र बदि पंचमी लिखित रघु तीवारी कास्या ।।
- ॥ संवत् १७०४ समए माघ शूदो प्रतिप्तदा लिखितं रघु तीवारी कास्यां॥

इन पुष्पिकाओं से अयोध्याकाड को पुष्पिका में कोई विशेष अंतर लिखने के ढड़ा में नहीं है, केवल अयोध्याकांड की पुष्पिका में "कास्या" नहीं है। तिथियों के साथ दिन या अन्य कोई ऐसा विवरण किसी भी पुष्पिका में नहीं है जिससे गणना द्वारा तिथियों की शुद्धता देखी जा सके—अर्थेर अयोध्याकांड की पुष्पिका के सम्बन्ध में भी यही बात दिखाई पड़ती है। अयोध्याकांड का मूल-पाठ और पुष्पिका उसी व्यक्ति की लिखावटें है जिस व्यक्ति की लिखावटें शेष कांडों के प्राचीन अंश और पुष्पिकाएँ है, साथ ही अयोध्याकांड की पुष्पिका भी उतनी ही अशुद्ध

लिखी हुई है जितनी अन्य कांडों की हैं। इसलिए यह प्रकट है कि अयोध्याकांड भी तुलसीदास की लिखावट नहीं है। अन्यथा प्रति के प्राचीन अंश—और अयोध्याकांड भी—पर्याप्त रूप से प्राचीन ज्ञात होते है। अयोध्याकांड के सम्बन्ध में या तो यह हो सकता है कि वास्तव में केंाई प्रति तुलसीदास की लिखी सं० १६६५ की रही हो जिससे प्रतिलिपि करते समय उसकी पृष्टिपका भी उतर आई हो, अथवा यह हो सकता है प्रतिलिपिकार केवल धोखा देना चाहता रहा हो—यह चाहता रहा हो कि उसकी प्रति तुलसीदास का इस्तलेख समम ली जावे और इसलिए उसने यह जाल किया हो। दोनों अनुमानों में से कौन सा ठीक है, यह कहना कठिन है।

(५ श्र) मिर्जापुर की प्रतियाँ—-बाबू कैलाशनाथ की प्रति के उत्तरकांड की पुष्पिका यह है:

।। श्री संवत् १८८१ मिति भाद्र शुक्त २ बार गुरु दसखत बेनीराम कायस्थ के मुकाम मिर्कापुर मध्य सहर महादेव के इमली तर ।।

मेरी प्रति के उत्तरकांड की पुष्पिका इस प्रकार है:

।। पौष मासे ऋष्ण पत्ते तिथौ चतुर्थ्यां भृगुवासरे संवत् १८७८ शाके १७४३ लिपि छकाराम तेवारी विष्णुदासस्यदासः ।।

श्रन्य कोडों के श्रंत में भी इसी प्रकार पुष्पिकाएँ दी हुई हैं। तिथियों की गएना करने की कोई श्रावश्यकता नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि वे श्राप्तिक हैं। प्रतियाँ श्रप्ती तिथियों के समान ही प्राचीन लगती हैं।

(६ अ) १६६१ की प्रति—इसकी पुष्पिका इस प्रकार है:

॥ संवत् १६६१ वैशाख शुद्धि ६ बुधे ॥

तिथि की गणना करने पर परिणाम यह आता है:
विगत सं० १६६१—मंगलवार

वर्त्तमान सं० १६६१-खुधवार

१-देखिए इसी खंड का परिशिष्ट ।

इस परिगाम में यह ध्यान देने याग्य है कि तिथि वर्त्तमान संवत में ठीक आती है, विगत संवत् मे नहीं, जब कि इस समय मध्यदेश भर में विगत संवत का ही प्रचलन था। इस कारण तिथि की शद्धता पर सन्देह किया जाना स्वाभाविक है। इस प्रकार का सन्देह मुम्मे पहले हुआ करता था, इसलिए इधर जब पुन: तिथि की लिखावट श्रीर ध्यानपूर्वक देखी, तो ज्ञात हुआ कि पहले संवत् १३९१ लिखा हुआ था, बाद में ९ का ६ बनाकर प्रति को कवि के जीवनकाल की बनाया गया है। १६६१ के दोनों ६ के ऊपर रेफ का चिह्न ( ' ) है, जो प्रंथ भर में कहीं भी ६ के ऊपर नहीं लगा है। रेफ का यह चिन्ह प्रंथ भर में ९ में ही मिलता है, जो सर्वत्र रेफ लगाकर ही बनाया गया है। यद्यपि जाल बड़ी सफाई से किया गया है, किन्तु भली भौति देखने पर संवत् १६६१ के पहले ६ के ऊपर के रेफ और दूसरे ६ के ऊपर के रेफ में क़लमें और स्याहियाँ दोनों भिन्न हो जाती हैं और इसके अतिरिक्त दूसरे ६ के नीचे के भाग की कलम और स्याही पहले ६ के नीचे के भाग की कलम श्रीर स्याही से भिन्न हो जाती है। पहले ६ श्रीर दूसरे ६ के ऊपर के पेट में भी श्रांतर है। पहले ६ का ऊपर का पेट दूसरे ६ के ऊपर के पेट के पेट की श्रपेक्ता छोटा है। गएाना करने पर भी १६९१ की तिथि विगत संवत् में ठीक आती है, इस कारण यह मानना पड़ेगा कि वास्तविक तिथि १६९१ ही है, १६६१ नहीं।

पुष्पिका में लिपिकार का नाम नहीं आया है। वह पन्ने के एक छोर पृष्ठ के अंत तक पहुँचकर समाप्त हो गई है और दूसरी ओर एक मोटा काराज चिपकाकर लिखा हुआ है कि इसके लिपिकार भगवानदास थे, जिनकी लिखी हुई 'विनयपत्रिका' की सं० १६६६ की एक प्रति रामनगर में चौधरी छुन्नीसिंह के यहाँ है, और यह कि लिपिकार का नाम पन्ने के इस ओर लिखा हुआ था, किन्तु पत्रा अनवरत उपयोग के कारण फटा जा रहा था, इस कारण उस पर यह मोटा कागज चिपका दिया गया। मैने इस पन्ने को सूर्य की ओर उठाकर देखा, तो इसमें कहीं भी लिपिकार का नाम या पुष्पिका विषयक कोई अन्य उल्लेख

१-देखिए इसी खंड का परिशिष्ट।

नहीं दिखाई पड़ा। केवल नीचे के भाग में चिपके हुए काराज की श्रोर पत्रे पर "सुनाय के लोभाय बस में किया" दिखाई पड़ा, जिसकी ठीक-ठीक संगति नहीं ज्ञात होती।

उपर के ही लेखक ने यह भी लिखा है कि प्रति स्वतः कि द्वारा संशोधित है, क्योंकि संशोधनों की लिखावट राजापुर की लिखावट से मिलती है—और कुछ स्थलों पर जहाँ पूरी पंक्तियों के संशोधन त्राये है, उसने इस प्रकार का स्पष्ट संकेत भी किया है। इन स्थलों पर संशोधनों की लिखावट राजापुर की प्रति की लिखावट से—और गोस्वामी जी का हस्तलेख कही जानेवाली दूसरी लिखावटों से भी—कहाँ तक मिलती है, इसकी जाँच विधिपूर्वक की जा चुकी है, श्रीर वहाँ हम इस परिणाम पर पहुँचे है कि लेखक का यह दावा निराधार है। अब तो यह और भी सिद्ध हो जाता है कि संशोधन कि कृत नहीं था, क्योंकि उसका देहावसान सं० १६८० में ही हो चुका था, जब कि इस प्रति का लिपिकाल सं० १६९१ है।

(८, बा०) सं० १९०५ की प्रति—प्रति की पुष्पिका इस प्रकार है:— ।। मिती फागुन बदी ८ बार बिहफै सन् १२५६ संवत १९०५ ।। तिथि श्राधुनिक है, गए।ना इसलिए श्रमावश्यक प्रतीत होती है। प्रति इतनी प्राचीन श्रवश्य ज्ञात होती है।

(८, श्रयो०) राजापुर की प्रति—इस प्रति में कोई पुष्पिका नहीं दी हुई है। सामान्यतः यह गोसाई जी के हाथ की लिखी मानी जाती रही है, किन्तु ऐसा मानने के लिए कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। लिखावट के श्राधार पर तो यह कहा ही नहीं जा सकता, प्रति में श्रशुद्धियाँ इतनी हैं कि इस कथन पर श्रीर भी विश्वास नहीं होता।

(८, अर०) सं० १६४१ की प्रति—पुष्पिका इस प्रकार है:

१—देखिए 'इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीज़' १६३७, पृ० २३३-४०; 'हिन्दु-स्तानी' १६३७, पृ० ३६७-३७४; तथा लेखक का 'तुलसीदास', पृ० १६३-७० । २—वहीं।

॥ सं० १६४१ लिखा रामदास किकर तुलसीदासजी कौ भदैनी में
 श्रासन गंगा तटे ॥

पुष्पिका की लिखावट लेखन-शैलो के ध्यान से शेप प्रति के लेखक की नहीं लगती हैं: तिथि के श्रंको में से केवल ६ मूल पाठ श्रौर पुष्पिका में एक-सा लिखा है, श्रन्यथा १ श्रौर उससे भी श्रधिक ४ दोनो मे श्रलग-श्रलग ढंग से लिखे हुए है, "तुलसीदास" नाम मे श्रानेवाले चारों श्रज्ञरों की लिखावटों में भी दोनो मे यथेष्ट श्रंतर है, "श्र" मूल मे जिस प्रकार बना है, पुष्पिका मे उससे निर्तात भिन्न ढंग पर बना है। साथ ही तिथि में केवल संवत् का श्राना श्रौर श्रन्य किसी विस्तार का न श्राना भी संदेह की पुष्टि करता है।

(८, सु०) सं० १६६४ की प्रति—पुष्पिका इस प्रकार है:-

।। संवत् १६६४ मीति कातिक शुक्त १४।। शनिवारे दसखत लाल जगू-लाल का दंडवत।।

गराना करने पर तिथि विगत संवत् में ठीक आती है, किन्तु ध्यान-पूर्वक देखने पर यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि १६६४ का पहले ६ का अंक ८ से बनाया हुआ है, ८ के बड़े पेट में नीचे—इसे ६ बनाने के लिए—एक और पेट बढ़ाने के काररा पहले ६ का आकार अन्यत्र आए हुए ६ से बड़ा हो गया है, और यह अंतर १६६४ में आए हुए दोनो ६ की तुलना करने से ही प्रकट हो जाता है। १८६४ की तिथि भी गराना करने पर विगत संवत् में ठीक इतरती है। इसलिए वास्तविक प्रतिलिपि-तिथि १८६४ ही है, १६६४ नहीं, प्रति भी इतनी ही पुरानी ज्ञात होती है।

(८, लं० १) सं० १६९७ की प्रति—पुष्पिका इस प्रकार है :— ।। सबतु १६९७ ॥ मास माघ बदि ८ रवड ॥

इस तिथि में भी कदाचित् उसी प्रकार ८ का ६ बनाया गया है जिस प्रकार ऊपर की तिथि में और इसी कारण इस तिथि का ६ भी प्रंथ में श्रन्यत्र श्राये हुए ६ की तुलना में बड़ा हो गया है; किन्तु यह ध्यान योग्य है कि १६९७ तथा १८९७ में से कोई भी तिथि गणना से विगत सबत् में ठीक नहीं श्राती।

(८, लं० २) सं० १७०२ की प्रति—पुष्पिका इस प्रकार है :--

।। संबत १७०२ मीती जेस्ठ सुदी ५ बार सुक्रवार के पोथी लंकाकांड समाप्त।।
तिथि गण्ना से विगत श्रौर वर्त्तमान किसी संवत् में ठीक नहीं
उतरती। ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि ८ के श्रंक के
स्थात पर उसका मुँह बंद करके ७ बनाया गया है—वास्तविक तिथि १८०२
थी, क्योंकि १७०२ में श्राये हुए ७ की शैली ग्रंथ भर मे श्राये हुए ७ की
शैली से भिन्न है: ग्रंथ भर में जितनी बार भी ७ श्राया है, उसकी नोक
ऊपर की श्रोर मुझी हुई है श्रौर पुष्पिका में वह नीचे की श्रोर है। १८०२
की तिथि गण्ना करने से भी विगत संवत् मे ठीक श्राती है।

(८, ड०) सं० १६९३ की प्रति—पुष्पिका इस प्रकार है :—

॥ लिखा मिती सावन बदी ७ सन् १०४२ सं० १६९३ साल के॥

इस पुष्पिका में सन् के ० के स्थान पर २ था और संवत् के ६ के स्थान पर ८ था, किंतु २ की दुम मिटाकर उसका मुँह बन्द कर दिया गया है, और ८ में, जैसा ऊपर की कुछ जाली तिथियों मे हमने देखा है, नीचे एक और पेट बढ़ा दिया गया है। ध्यान से देखने पर यह बनावटे स्पष्ट ज्ञात होती है। तिथि में दिन अथवा अन्य कोई आवश्यक विस्तार न होने के कारण उसकी गणना नहीं की जा सकती। प्रति अपनी वास्तविक तिथि के अनुसार ही पुरानी भी ज्ञात होती है।

(९, बा०) सं० १६४३ की प्रति—पुष्पिका इस प्रकार है :—

।। संवत् १६६४ शाके १५०८...वासी नन्ददास पुत्र ऋष्णदास हेत लिखी रघुनाथदास ने कासीपुरी में ॥

यह ध्यान देने योग्य है कि पुष्पिका की इस शब्दावली पर स्याही और कलम फेरी हुई है, इसकी लिखावट रोष प्रति की लिखावट से मेल नहीं खाती है, १६४३ के ६ तथा ४ और इसी प्रकार "शाके" और १५०८ के बीच इतनी जगहें छूटी हुई हैं कि दूसरे अंक तथा श्रवर मी लिखे जा सकते थे और तिथि का मास दिवसादि कोई विस्तार भी नहीं है। अतः तिथि और यह पुष्पिका शामाणिक नहीं मानी जा सकती। प्रति का पाठ भी बहुत श्रशुद्ध है। १

१—विशेष विवरण के लिए देखिए लेखक का 'तुलसीदास' ए० ८१, ८६ तथा १८५।

(९, श्रर०) सं० १६४३ की प्रति—पुष्पिका इस प्रकार है :—

।। श्री तुलसीदास गुरु की श्राज्ञा सो उनके श्रातामुत कृष्णदास सोरो त्तेत्र निवासी हेत लिषितं लिङ्गमनदास कासी जी मध्ये सं० १६४३ श्राषाढ़ शुद्ध ४ शुक्ते इति ॥

यह कुल पुष्पिका पहले लाल स्याही से लिखी गई थी और बाद में इसी पर काली स्याही फेरी गई है, जिससे लिखावट की जॉच शेष प्रति की लिखावट की तुलना में ठीक-ठीक नहीं हो सकती। इसमें १६४३ के ६ को देखने पर यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि वह ८ में नीचे एक पेट बढ़ाकर बनाया हुआ है, क्योंकि वह इसीलिए अन्यत्र आये हुए ६ की अपेचा लंबा हो गया है; उस पर कलम फेरकर उसको और अंको की अपेचा कुछ मोटा भी कर दिया गया है। १६४३ तथा १८४३ दोनों की विथियाँ विगत संवत् में गएना से ठीक उतरती है। पाठ की दृष्टि से प्रति बहुत अशुद्ध है।

(९, सुं०) सं० १६७२ की प्रति—पुष्पिका में "सं० १६७२" मात्र ग्रंथ की समाप्ति पर त्र्याता है। यह त्र्यपर्योप्त उल्लेख प्रति की प्राचीनता के विषय में गहरा संदेह उत्पन्न करता है।

#### प्रतियों का प्रतिलिपि-संबंध

ऊपर की बहिरंग परीचा से ज्ञात हुआ होगा कि केवल चार प्रतियाँ— १७२१, १७६२, १६९१ तथा १७०४—वास्तव में प्राचीन कही जा सकती हैं, शेप प्रकट या श्रप्रकट रूप से प्राया आधुनिक है। विचित्रता की बात यह है कि यह चारो प्रतियाँ परस्पर प्रतिलिपि-सम्बन्ध से संबद्ध है।

१७२१ तथा १७६२—यद्यपि दोनो प्रतियो में हरताल लगाकर पाठ-संशोधन किया गया है, किन्तु फिर भी पूर्व का पाठ संशोधन के इन स्थलों पर प्राय: मिल जाता है श्रीर देखा यह जाता है कि १७२१ में यह पूर्व का पाठ जहाँ पर अशुद्ध है, वहाँ पर १७६२ में भी श्रशुद्धि है। इस प्रकार के श्रशुद्धि-साम्य के स्थल श्रनेक है, यहाँ केवल वही स्थल दिये

१—विशोप विवरण के लिए देखिए 'तुलसीदास' पृ० ८१, ८६ तथा १८८

जा रहे है जहाँ पर या तो भूल से कोई ऋत्तर, शब्द, शब्द-समूह या पंक्ति छूटी हुई ऋथवा बढ़ी हुई है :—

- (१) १७२१ में बालकांड में दोहा-सख्या २२६ के स्थान पर भूल से २२९ लिख डठी है और इसी कारण काड के अंत तक वास्तविक दोहा-संख्या में ३ की बृद्धि हो गई है। १७६२ में भी यह बात हुई है।
- (२) १७२१ में बालकांड का दोहा ९९ भूल से दोहा ९८ के साथ ही एक बार त्रौर लिख उठा है, १७६२ में भी इसी प्रकार हुन्ना है। प्रसंग से यह प्रकट है कि उसका वास्तविक स्थान दोहा-संख्या ९९ है।
- (३) १-११२ सामान्य पाठ है: रामक्रपाते पारवित सपनेहु तव मन माहिं। 'क्रपाते पारवित' के स्थान पर १७२१ में 'क्रपारवित' लिख गया है, १७६२ में भी ऐसा ही हुआ है।
- (४) १-१२१-६ सामान्य पाठ है: बाढ़िह असुर श्रथम श्रभिमानी। १७२१ में 'श्रधम' के स्थान पर 'श्रधरम' लिख उठा है, १७६२ में भी यह भूल मिलती है।
- (५) १-१६७-८ सामान्य पाठ है: जलिंध श्रागांध मौलि बह फेन्। १७२१ में 'जलिंध' के स्थान पर 'जल' मात्र लिखा है, १७६२ में भी ऐसा ही है।
- (६) १-२१०-छं० सामान्य पाठ है: ऋतिसय बड़भागी चरनिह लागी जुग नैनन्हि जलधार बही। १७२१ में 'नैनन्हि' के स्थान पर 'नैन्हि' लिख गया है, १७६२ में भी ऐसा ही हुआ है।
- (७) १-२२८-५—६ सामान्य पाठ है: मज्जन किर सर सखिन्ह समेता। गई मुदित मन गौरि निकेता। पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग वर मांगा। १७२१ में ऊपर के श्रंतिम तीन चरण दोबारा उसी स्थान पर लिख उठे हैं और श्रंतिम चरण प्रथम चरण की राज्यावली के अम से 'निज अनुरूपिह समेता' लिख उठा है, १७६२ में भी ठीक इसी प्रकार हुआ है।
- (न) १-२७५-६ सामान्य पाउ है: खर कुठार में श्रकरन कोही। १७२१ में 'श्रकरन' के स्थान पर 'श्रकारन' लिख गया है, १७६२ में भी ऐसा ही हुत्रा है।

- (९) १-३५६-३ सामान्य पाठ है : डपबरहन बर बरनि न जाहीं। १७२१ में 'बर' लिखने से रह गया है, १७६२ में भी ऐसा ही हुन्ना है।
- (१०) ६-११-४ सामान्य पाठ है: तापर रुचिर मृदुल मृगञ्जाला। १७२१ में 'रुचिर मृदुल' के स्थान पर 'रुचि मृदुरल' लिख गया है, १७६२ में भी ऐसा ही हुआ है।
- (११) ७-२७-छं० सामान्य पाठ है: प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बज्जन्हि खचे। १७२१ में 'पुरट' शब्द लिखने से रह गया है, १७६२ में भी ऐसा ही हुआ है।
- (१२) १-३१५-७ सामान्य पाठ है: मरकत कनक बरन बरजोरी। १७२१ में लिख गया है: 'मरकत कनक बरजोरी', बीच के तीन श्रज्ञर 'न बर' छूट गए है, १७६२ में भी ऐसा ही हुआ है।

इन अञ्जुद्धि-साम्यो के आधार पर १७२१ तथा १७६२ का प्रतिलिपि-सम्बन्ध प्रकट है। प्रश्न अब यह है कि—

- (श्र) दोनो किसी सामान्य त्रादर्श की प्रतिलिपियाँ है.?
- (স্মা) १७२१ की प्रति १७६२ की प्रतिलिपि है ? স্বথবা,
- (इ) १७६२ की प्रति १७२१ की प्रतिलिपि है ?

यदि १७२१ तथा १७६२ में प्रायः ऐसी ही अशुद्धियाँ होती जो दोनों में उपर्युक्त ढङ्ग पर समान रूप से पाई जातीं, तो यह मानना पड़ता कि दोनों एक ही सामान्य आदर्श की प्रतिलिपियाँ है, किन्तु बात यह नहीं है। १७२१ में उपर्युक्त ढङ्ग की कोई ऐसी अशुद्धि नहीं है जो १७६२ में नहों, किन्तु १७६२ में उपर्युक्त ढङ्ग की ऐसी अशुद्धियाँ अवश्य है जो १७२१ में नहीं है जिससे दोनो प्रतियों की तिथियों के अनुक्तप ही यह सिद्ध होता है कि १७६२ की प्रति १७२१ की प्रतिलिपि है। १७६२ की इस प्रकार की कुछ अशुद्धियाँ निम्नलिखित है —

- (१) १-१५७-४ सामान्य पाठ है: रिस बस भूप चलेड संग लागा। १७६२ में 'बस' शब्द लिखने से रह गया है।
- (२) १-१७८ सामान्य पाठ है : सूर प्रतापी श्रतुल बल दल समेत बस स्रोइ। १७६२ में 'दल' शब्द श्राने से रह गया है।

(३) १-२४१-२ सामान्य पाठ है : गुनसागर नागर बर बीरा । १७६२ में 'नागर' शब्द श्राने से रह गया है ।

१६९१ तथा १७०४---१६९१ तथा १७०४ मे भी उपयुक्त ढङ्गका अञ्जिख-साम्य देखा जा सकता है:---

- (१) १-१२-७ सामान्य पाठ है : समुिक विविध विनती अब मारी। 'अब' दोनों प्रतियों में लिखने से रह गया है।
- (२) १-७८-४ निम्निलिखित शब्दावली—जो एक पंक्ति के बराबर होती है—दोनों में नहीं श्रा पाती है 'किन कहहू। सुनत रिपिन्ह के बचन भवानी। बोली गूढ़ मनोहर बानी। कहत मरमु'
- (३) १-१७९-८ सामान्य पाठ है: एक बार कुबेर पर धावा। 'पर' शब्द दोनों प्रतियों मे श्राने से रह गया है।
- (४) १-१९४ सामान्य पाठ है : गृह गृह बाज बधाव सुभ प्रगटेड प्रभु सुस्तकंद । 'प्रभु' शब्द दोनों प्रतियों मे श्राने से रह गया है ।
- (५) १-२२३ सामान्य पाठ है : जाहिं जहां जहं बंधु दोल तहं तहं पर-मानन्द । 'जहां जहं' के स्थान पर दोनो प्रतियो मे पाठ है 'जहं जहं'।
- (६) १-२८१ सामान्य पाठ है : बेपु बिलोके कहेसि कछु बालक हू निह दोषु। 'बालक हूं' के स्थान पर दोनो प्रतियों में 'बालक' मात्र है।
- (७) १-२९२-३ सामान्य पाठ है : तिन्ह कहं कहिय नाथ किमि चीन्हे । 'कहं' शब्द दोनो प्रतियों में आन से रह गया है।
- (८) १-३२५-२—३ निम्नलिखित श्रद्धांतियाँ दोनो प्रतियों में श्राने से रह गई है :—

जाइ न बरिन मनोहर जोरी। जो उपमा कछु कहीं सो थारी। राम सीय सुंदर प्रतिछांहीं। जगमगाति मिन खंसन्ह माहीं। फलत: यह प्रकट है कि १६९१ तथा १७०४ परस्पर प्रतिलिपि-संबंध से संबद्ध है। प्रश्न श्रब यह है कि :—

- (अ) दोनों एक ही सामान्य आदर्श की प्रतिलिपियाँ हैं ?
- (आ) १६९१ की प्रति १७०४ की प्रतिलिपि है ? अथवा,
- (इ) १७०४ की प्रति १६९१ की प्रतिलिपि है १ दोनो प्रतियों का मिलान करने पर यह ज्ञात होता है कि किसी एक

की समस्त श्रशुद्धियाँ दूसरी में नहीं पाई जातीं, इसलिए यह कहना ठीक न होगा कि कोई भी दूसरे की प्रतिलिपि है। वस्तु स्थिति यह है कि ऊपर की सामान्य श्रशुद्धियों के श्रतिरिक्त भी दोनों में श्रलग-श्रलग ऊपर के ही ढंग की ऐसी श्रशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जो एक-दूसरे में परस्पर नहीं मिलतीं।

१६९१ की ऐसी निजी श्रशुद्धियों में से कुछ यह है :--

- (१) १-१२६ सामान्य पाठ है: गहेसि जाइ मुनि चरन कहि सुठि त्रारत मृदु बैन। १६९१ में 'मृदु' शब्द त्राने से रह गया है।
- (२) १-१४९-६ सामान्य पाठ है: तासु प्रभाव जान हिश्र सेाई। १६९१ में 'हिश्र' का 'श्र' लिखने से रह गया है।
- (३) १-१८५-छं० सामान्य पाठ है : जो भवभय भंजन मुनिमन रंजन गंजन बिपति बरूथा । १६९१ में 'गंजन' शब्द आने से रह गया है ।
  - (४) १-३०२-१ निम्नलिखित श्रद्धीली १६९१ में श्राने से रह गई है सहित बसिष्ठ सेाह नृप कैसें। सुरपुर संग पुरंदर जैसें।
  - (५) १-३१६-२ सामान्य पाठ है :--

बेद निदित श्रक् कुल श्राचारू। कीन्ह भली निधि सन न्यनहारू। १६९१ में 'श्राचारू' के स्थान पर भी 'व्यवहारू' लिखा है।

१७०४ की निजी ऋशुद्धियों में से कुछ निम्नलिखित है :—

- (१) १-६३-६ सामान्य पाठ है : पाछिल दुख न हृदय श्रस ब्यापा । १७०४ में पाठ है : पाछिल दुख हृदय न श्रस ब्यापा ।
- (२) १-२१०-१० सामान्य पाठ है : धनुषजज्ञ सुनि रघुकुलनाथा । हरिष चले सुनिवर के साथा । १७०४ में 'सुनि' के स्थान पर 'करि' लिख गया है ।
  - (३) १-२४०-६ निम्नलिखित ऋडीली १७०४ में लिखने से रह गई हैं चले सकल गृहकाज विसारी । बाल जुवान जरठ नर नारी ।
- (४) १-२६२-७ निम्नलिखित श्रद्धोली भी १७०४ में लिखने से रह गई है:—

रही भुवन भरि जय जय बानी। धनुष भंग धुनि जात न जानी।
फलत: यह प्रकट है कि १६९१ तथा १७०४ स्वतन्त्र रूप से किसी
सामान्य श्रादर्श की प्रतिलिपियाँ हैं।

१७२१/१७६२ तथा १६९१/१७०४—ऊपर जिस प्रकार का सम्बन्ध हमने १६९१ तथा १७०४ में देखा है, उसी प्रकार का सम्बन्ध १७२१/१७६२ तथा १६९१/१७०४ में भी दिखाई पड़ता है। दोनो ही शाखात्रों में उप-युक्त ढंग की श्रद्धियाँ मिलती है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है:—

(१) १-१२१-६ सामान्य पाठ है : बार्ड़ाई श्रमुर श्रथम श्रामेमानी ।

'श्रधम' के स्थान पर दोनो शाखा द्यों में 'श्रधरम' लिख गया है।

(२) २-२२५-२ निम्नलिखित ऋद्वीली दोनो शाखात्रों में त्राने से रह

भरतिहं सहित समाज उछाहू । मिलिहिंह रामु मिटिहि दुख दाहू ।

- (३) २-२२६-छं० सामान्य पाठ है: तुलसी उठे श्रवलोकि कारनु काह चित सचिकत रहे। 'चित' दोनो शाखाश्रों में श्राने से रह गया है।
- (४) २-२९६-२ निम्नलिखित ऋर्द्धाली दोनों शाखाओं में आने से रह गई हैं:---

गए जनक रघुनाथ समीपा। सनमाने सव रबिकुल दीपा।

(५) २-३२५-७ निम्नलिखित श्रद्धीली भी दोनों शम्खाश्रों में श्राने से रह गई हैं :—

भरत रहनि समुमति करतूती । भगति बिरति गुन बिमल बिभूती ॥ प्रश्न श्रव यह हो सकता है कि—

(ब्र) १६९१/१७०४ तथा १७२१/१७६२ किसी सामान्य आदर्श की प्रतिलिपि-परंपरा में है ?

(आ) १७२१/१७६२ १६९१/१७०४ की प्रतिलिपि-परंपरा में है ? अथवा,

(इ) १६९१/१७०४ १७२१/१७६२ की प्रतिलिपि-परंपरा में है ?

१७२१/१७६२ यदि १६९१/१७०४ की प्रतिलिपि-परंपरा में होती, ता इसमें दोनों शाखात्रमें की इपयु क सामान्य अशुद्धियाँ तथा १६५१ और १७०४ की सामान्य अशुद्धियाँ भी प्रायः समस्त मिलनी चाहिए थीं। किंतु, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार यदि १६६१/१७०४ की प्रति १७२१/१७६२ की प्रतिलिपि-परंपरा में होती, जो तिथियाँ यदि ठीक हों तो असंभव ही है, तो उसमें दोनों शाखाओं की उपर्यु क्त सामान्य अशुद्धियों के अतिरिक्त १७२१ तथा १७६२ की सामान्य अशुद्धियाँ भी प्रायः समस्त मिलनी चाहिए थीं। किंतु ऐसा भी नहीं है। वस्तुतः, जैसा हम उपर देख चुके हैं, है यह कि दोनो शाखाओं में कुछ सामान्य अशुद्धियाँ है और कुछ दोनों शाखाओं की अपनी-अपनी अशुद्धियों है। फलतः यह प्रकट है कि १६९१/१७०४ तथा १७२१/१७६२ किसी सामान्य आदर्श की प्रतिलिपि-परंपरा में है। किंतु दोनों शाखाओं का यह सामान्य आदर्श भी किंव हस्त-लिखित नहीं है, यह भ्यान देने योग्य है, क्योंकि दोनों शाखाओं की उपयु क सामान्य अशुद्धियाँ केवल किसी अत्तर या शब्द को ग़लत पढ़ या लिख जाने से उत्पन्न नहीं हैं, वरन उनमें पूरी-पूरी अर्डालियाँ या शब्द छूटे हुए हैं।

ऊपर लिखे परिग्णामों को हम चित्र के रूप में इस प्रकार न्यक्त कर सकते हैं:—

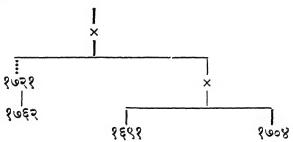

किंतु यदि हम १६९१/१७०४ तथा १७२१/१७६२ के इस सम्बन्ध को थोड़ी देर के लिए श्रलग रख दें श्रौर दोनो के शुद्ध पाठ मात्र की तुलना करे, तो दोनो शाखाश्रो में इतना श्रंतर ज्ञात होगा कि ऊपर की किसी श्रन्य शाखा की प्रति तथा १६९१/१७०४ में न मिलेगा। दोनो शाखाश्रो में पाठ-विषयक यह श्रंतर क्यो है ? इमका एक ही समाधान संभव है: दोनों में से किसी एक शाखा का पाठ बीच में किसी स्थित पर किसी तीसरी शाखा के पाठ के श्रनुसार बनाया गया है। किंतु कीन-सी शाखा किस श्रन्य शाखा से इस प्रकार प्रभावित हुई है, इस प्रश्न पर हम श्रागे लौटेंगे।

ऊपर की श्रन्य प्रतियों में इस प्रकार का प्रतिलिपि-संबंध प्रमाणित नहीं होता, यद्यपि वह श्रसम्भव नहीं कहा जा सकता।

#### प्रतियों की पाठ-संरचा

ऊपर त्राई हुई प्रतियों का पाठ किस हद तक सुरत्तित है, इस दृष्टि से इन्हें त्रीर भी निकट से देखने की त्रावश्यकता है।

१७२१ की प्रति—इसमें पूर्व के पाठ में हस्तचेप बहुन किया गया है। इस समस्त पाठ-विकृति को हम दो मुख्य वर्गों में रख सकते हैं.—

१. वह जो १७६२ के पूर्व हो चुकी थी, जैसा १७६२ की प्रति में प्राथमिक पाठ के रूप में डसके मिलने से प्रमाणित हैं। श्रीर.

२ वह जो १७६२ के श्रनन्तर हुई, जैसा १७६२ की प्रति में प्राथ-मिक पाठ के रूप में उसके न मिलने से प्रमाणित है।

पहले प्रकार के संशोधन भी तीन मुख्य उपवर्गों में रक्खे जा मकते है ।

- (श्र) वह जो ऊपर गिनाई हुई प्राय: किसी प्रति में नहीं मिलते श्रीर सामान्यत: श्रशुद्ध हैं।
- (आ) वह जो यद्यपि १६९१/१७०४ शाखा में नहीं मिलते, किन्तु किसी अन्य शाखा में मिलते हैं और सामान्यतः अशुद्ध हैं। और,
- (इ) वह जो १६९१/१७०४ में प्राथमिक पाठ के रूप में मिलने हैं, श्रीर सामान्यतः शुद्ध हैं।
  - १ (अ) वर्ग के संशोधनों में से कुछ निम्नलिखित है :--
- (१) १-१५-७ पूर्व का पाठ था: सोड महेस मोहिं पर अनुकूला। करहिं कथा मुदमंगल मूला। 'सोड' के स्थान १७२१ में पाठ 'होउ' कर दिया गया है। अगले ही चरण में कहा गया है—

सुमिरि सिवासिव पाइ पसाऊ। बरनउं रामचिरत चितचाऊ। 'प्रसाद' की प्राप्ति इतने शीघ हो जाती है, इसलिए प्रार्थनावाची 'होड, की अपेचा पूर्ण निर्भरता तथा समथे दानी की पूर्ण अनुकूलतावाची 'मोड' अधिक समीचीन लगता है।

(२) १-१९४ पूर्व का पाठ था : गृह गृह बाज बधाव सुभ प्रभु प्रगटेड सुखकन्द। १७२१ में 'प्रमु प्रगटेड' के स्थान पर 'प्रगटेड प्रभु' कर दिया गया है। अर्थ में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है और न कोई अन्य विशेषता आती है।

(३) ३-१७-६ पूर्व का पाठ था : होइ बिकल सक मनिह न रोकी। 'मनिह न' के स्थान पर १७२१ में 'मन निह' कर दिया गया है। दोनों पाठ प्रयोग-सम्मत है यथा :—

मम पद् मनिह बांध बरि डोरी। ५-४८५ जितहु मनिह ऋस सुनिय जग रामचन्द्र के राज। ७-२२ नाना भाति मनिह समुमावा। ७-५९-१ भये मगन मन सके न रोकी। ७-३३-२

- (४) ६-१२० पूर्व का पाठ था: सजल नयन तन पुलिकत पुनि पुनि हरिषत राम । 'तन पुलिकत' के स्थान पर १७२१ में 'पुलिकत तन' कर दिया गया है। इस परिवर्तन से भी अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता और न अन्य कोई विशेषता आती है।
- (५) ७-४-१ पूर्व का पाठ था . इहाँ भानुकुल कमल दिवाकर । किपन्ह देखावत नगर मनोहर । 'मनोहर' के स्थान पर १७२१ में पाठ 'सुधाकर' कर दिया गया है । 'नगर' के साथ 'सुधाकर' की असंगति प्रकट है । 'दिवाकर' तथा 'मनोहर' का तुक अवश्य अच्छा नहीं है, किन्तु इस प्रकार के हीन तुक अन्यत्र भी मिलते है, यथा —

रघुबीर निज मुख जासु गुनगन कहत अग जग नाथ जो। काहे न होइ बिनीत परम पुनीत संदगुन सिंधु से। ७-२ इं०

(६) ७-७०-८ पूर्व का पाठ थाः त्रस्ता केहि न कीन्ह बौराहा। केहि कर हृदय क्रोध निहं दाहा। 'बौराहा' तथा 'दाहा' के स्थान पर १७२१ में क्रमशः 'बौरहा' तथा 'दहा' कर दिया गया है। 'बौरहा' श्रथवा उसका कोई रूप प्रथ में श्रन्यत्र नहीं मिलता, 'बौराह' तथा उसी के रूप मिलते हैं, यथा .—

बर बौराह बरद .श्रसवारा । १-६५-८ कस कीन्ह वर बौराह बिधि जेहि तुम्हिह सुंदरता दई । १-९६ छं० 'दाहना' श्रीर 'दहना' दोनों के रूप श्रवश्य मंथ में मिलते हैं, यथा :— बहड न हाथ दहड़ रिम छाती। १-२८०-१ दहइ कोटि कुल भूसुर रोपू। २-१२६-४ कनकिह बान चढ़ड़ जिमि दाहे। २-२०५-५ स्रमल दाहि पीटत घनन्हि परसु बदन यह दंड। ७-३७

- (७) ७-७० पूर्व का पाठ था: मृगलोचिन लोचनसर को श्रम लाग न जाहि। 'मृगलोचिन लोचनसर' के स्थान पर १७२१ में 'मृगलोचिन के नैनसर' कर दिया गया है। 'लाग' के एकवचन रूप से उसके कर्ता का एकवचन रूप 'मृगलोचिन लोचनसर' ही ममीचीिन ज्ञान होता है, बहुवचन रूप 'मृगलोचिन के नैनसर' नहीं।
- (८) ७-६२-८ पूर्व का पाठ था भारधरन सतकोटि ऋहीमा। 'भारधरन' के स्थान पर १७२१ में 'धराधरन' कर दिया गया है। प्रमंग भर में कमों का उल्लेख नहीं, गुणों का ही उल्लेख हुआ है और वे गुण-यह है: सुभगतनुता, ऋरिमईनत्व, बिलास, अवकाश, बल प्रकाश, शितलता, ज्ञास-शमनशीलता, दुस्तरता, दुरंतता, दुराधर्षिता, अगाधता. करालता, पावनता, अधनाशकता, अचलता, गंभीरता, कामदायकता, चतुरता. निपु-णता, पालकता, संहारकता, धनवानत्व, प्रपंचपदुता। इन गुणों के साथ 'भारधारकता' ही ठीक लगता है, 'धरा धारकता' नहीं। फिर 'धरा धारण' के लिए तो एक ही शेष यथेष्ट है, शतकोटि शेषों की उसके लिए कौन सी संगति हो सकती है ?
- (९) ६-८१-७ पूर्व का पाठ था: निसिचर भट बहु गाइहि भाछ। जपर डारि देहि बहु बाछ। 'डारि' के स्थान पर १७२१ में 'ढारि' बना दिया गया है। 'ढारना'='ढालना' या उड़ेलना की असंगति प्रकट है, 'डारना'='डालना' ही संगत लगता है।
- (१०) ७-२३-५ पूर्व का पाठ था : लता बिटप मांगे मधु चवहीं। 'चवहीं' के स्थान'पर 'बहहीं' कर दिया गया है। 'लता-बिटप' से 'मधु' का 'चूना' ही बुद्धिसम्मत है, 'बहना' नहीं।
- (११) ७-१२७-७ पूर्व का पाठ था : से। धन धन्य प्रथम गति जाकी । धन्य पुन्यरत मति सोइ पाकी । १७२१ में 'पाकी' को भी 'जाकी' बना दिया गया है । 'जाकी' पहले चरण में त्रा चुका है, इसलिए परिवर्तित

पाठ में पुनरुक्ति दोष प्रकट है। इसके श्रातिरिक्त दूसरे चरण में भी 'जाकी' पाठ मानने पर 'सोइ' की संगति नहीं रहती। 'पाकी' पाठ की समीचीनता प्रकट है, श्रार्थ है 'पुरायरत मित ही धन्य है, श्रोर वहीं पक्की मित है।'

- (१२) ३-४२-१ पूर्व का पाठ था: सुनहु उदार परम रघुनायक। 'परम' के स्थान पर १७२१ में 'सहज' बना दिया गया है। 'उदार' के विशेषण के रूप में 'परम' तथा 'सहज' दोनों संगत लगते हैं। तुलनीय प्रयोग का श्रभाव है।
- (१३) १-८६ पूर्व का पाठ था: सीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। 'श्रमल' के स्थान पर १७२१ में पाठ 'श्रमिल' कर दिया गया है। सखात्व 'मारुत' श्रोर 'श्रमल' का प्रसिद्ध ही है, इसलिए 'कामामि (मदन श्रमल) का सच्चा सखा त्रिविध समीर चलने लगा" को संगति प्रकट है। 'मदन' श्रोर समस्त 'श्रमिल' का सखात्व इस प्रकार का नहीं है, त्रिविध समीर ही मदन का सखा हो सकता है।
- (१४) ३-२७ पूर्व का पाठ था: बिपुल सुमन सुर बरसहिं गाविहं प्रभुगुन गाथ। 'प्रभु' के स्थान पर १७२१ में 'सुर' कर दिया गया है। 'सुर' तो दोहे के प्रथम चरण में ही आ चुका है, इसिलए दूसरे पाठ में पुनरिक्त-दोष प्रकट है और सार्थकता भी 'प्रभुगुन' में ही है, केवल 'गुन' में नहीं।
- (१५) ३-३४-२ के श्रनंतर तीन श्रद्धीलियाँ बढ़ाई गई है। यह स्पष्ट रूप से प्रचिप्त लगती है।
- (१६) ४-८-६ पूर्व का पाठ था: तनु भा कुलिस गई सब पीरा। भाई सब' के स्थान पर १७२१ में 'सबै गै' कर दिया गया है। 'सब' 'पीरा' का विशेषण है, अत उसका 'पीरा' के सिन्नकट होना दूर होने की अपेन्ना अधिक समीचीन है।
- (१७) ५-१४-१ पूर्व का पाठ था : हरिजन जानि प्रीति ऋति बाढ़ी। सजल नयन पुलकाविल ठाढ़ी। 'बाढ़ी' 'ठाढ़ी' के स्थान पर क्रमशः 'गाढ़ी' 'बाढ़ी' कर दिया गया है। दूसरे पाठ की ऋसंगति तथा पहले की समीचीनता प्रकट है।

- (१८) ६-४-५ पूर्व का पाठ था: मकर नक नाना भख व्याला। सत जोजन तन परम बिसाला। १७२१ में 'तन' के स्थान पर पाठ 'त्र्यति' कर दिया गया है। 'परम' के होते हुए 'त्र्यति' तो बेकार है ही, सार्थकता के लिए 'तन' कर्त्ता का होना भी आवश्यक है।
- (१९) ६-४१-८ पूर्व का पाठ था: निसिचर सिखर समूह ढहावहिं। कूदि घरिहं किप फेरि चलाविहं। 'ढहाविहंं के स्थान पर भी १७२१ में पाठ 'चलाविहंं कर दियां गया है। दूसरे पाठ में 'चलाविहं की पुनरुक्ति प्रकट है। इसके अतिरिक्त निशिचर गढ़ के ऊपर थे, बन्दर नीचे। निशिचरों का 'ढहाना' 'नीचे ढकेलना' और बन्दरों का उन्हें 'चलाना' 'ऊपर फेकना' ही बुद्धि-सम्मत है।

(२०) ५-१६ पूर्व का पाठ था :--

सुनु मोता साखामृग नहिं बल बुद्धि विसाल। प्रमुप्रताप तें गरुड़हिं खाइ परम लघु न्याल।।

'साखामृग' के स्थान पर १७२१ में पाठ 'साखामृगन' कर दिया गया है। पहले पाठ की संगति प्रकट है—हनुमान् विनम्रतावश कह रहे हैं "हे माता! में साखामृग हूँ, मुक्ते कोई विशाल बल या बुद्धि नहीं प्राप्त है— इत्यादि।" कोई सामान्य कथन करने का प्रसंग नहीं है और न वैसे कथन के लिए 'साखामृगन' शुद्ध है, 'साखामृगन्हि' 'साखामृगों को' ही उस दशा में शुद्ध होगा।

१ (ऋा) वर्ग के संशोधनों में से कुछ निम्नलिस्तित है :--

- (१) १-२-५ पूव का पाठ था: साधु चिरत सुभ सिरस कपासू। १७२१ में 'सिरस कपासू' के स्थान पर 'चिरत कपासू' कर दिया गया है। 'चिरत' चरण में ही पहले आ चुका है, इसलिए दूसरे पाठ में पुनरुक्ति प्रतीत होती है। पहला पाठ इससे मुक्त है, और उसकी संगति प्रकट है।
- (२) १-१२-८ पूर्व का पाठ था: एतेहु पर करिहिंह ते अमंका। मोहिंत अधिक जे जड़ मितरंका। १७२१ में दूसरे चरण के 'जे' के स्थान पर 'ते' कर दिया गया है। 'जे'-'ते' पाठ की समीचीनता प्रकट है, 'ते'-'ते' पाठ अर्थहीन लगता है।

(३) ३-२९-१ पूर्व का पाठ था: हा जगदेक बीर रघुराया। १७२१ में 'जगदेक' को 'जग एक' बनाया गया है। प्रसंग से यह प्रकट है कि अर्थ होना चाहिए 'जगत् के एक ही—निराले—बीर'। यह अर्थ समास- युक्त पाठ 'जगदेक' से तो निकलता ही है, यथा:—

मायातीतं सुरेशं खलबध निरतं ब्रह्म बृंदैक देवं। ६-०-श्लो० १ दूसरे पाठ से 'एक' शब्द पर बल देने से भी निकल सकता है।

- (४) ६-१४-८ पूर्व का पाठ था: जानि मनुज जिन हठ मन धरहू। १७२१ में 'मन' के स्थान पर पाठ 'उर' कर दिया गया है। दूसरे पाठ से अर्थ में कोई अंतर नहीं पढ़ता और न कोई अन्य विशेषतां आती है।
- (५) ६-२१-४ पूर्व का पाठ था: श्रंगद बचन सुनत सकुचाना। हां बाली बानर में जाना। 'हां बाली' के स्थान पर १७२१ में पाठ बनाया गया है 'रहा बालि'। 'जाना' = 'जानता था' किया के साथ 'रहा' श्रग्रुद्ध है। पहला ही पाठ समीचीन लगता है।
  - (६) ६-१६ पूर्व का पाठ था:—
    फूलै फरै न बेंत जदिप सुधा बरषिं जलद।
    मूरुख हृदय न चेत जौ गुरु मिलिहें बिरंचि सत्।

'सत' के स्थान पर १७२१ में पाठ 'सम' कर दिया गया है। 'सत' में इयसंभावना की जो व्यंजना है वह 'सम' में नहीं, श्रौर प्रसंग से श्रसंभा-वना ही की व्यंजना वांछनीय है, यह प्रकट है।

- (७) ६-३५-१ पूर्व का पाठ था: किप बल देखि सकल हिय हारे। डठा त्रापु जुवराज प्रचारे। 'जुवराज' के स्थान पर १७२१ में पाठ 'किप के' कर दिया गया है। 'किप' पहले चरण में त्रा ही चुका है, इसलिए दूसरे पाठ में पुनरुक्ति प्रकट है। पहला पाठ इस त्रुटि से मुक्त है।
- (८) ६-४३-३ पूर्व का पाठ था निज दल विचल सुना हनुमाना। 'विचल' के स्थान पर १७२१ में पाठ 'विकल' कर दिया गया है, किन्तु प्रसग विचलित होने का है, केवल विकल होने का नहीं:—

भय श्रातुर किप भागन लागे। यद्यपि उमा जीतिहर्हि श्रागे। ६-४३-१ (९) ६-४५ पूर्व का पाठ था:—

> भुजबल रिपुदल दलमले देखि दिवस कर अंत। कूदे जुगल प्रयास बिनु आए जह भगवत॥

१७२१ में 'दलमले' के स्थान पर पाठ 'दलमलि' बना दिया गया है। 'कूदें' के समान ही 'दलमले' बहुवचन रूप की समीचीनता 'जुगल' कर्ता के साथ प्रकट है। 'दलमलि' भी प्रसंग में खप सकता है, किंतु उससे अर्थ की या किसी श्रन्य प्रकार की कोई विशेषता पाठ में नहीं आती।

- (१०) १-१२६ पूर्व का पाठ 'मयन' ऋौर 'बयन' था, उसको १७२१ में 'मैन' तथा 'बैन' बनाया गया है। इस परिवर्तन से भी पाठ में केाई विशेषता नहीं ऋाती।
- (११) १-१०३-८ पूर्व का पाठ 'वन्मुख' था, उसको १७२१ में 'षटमुख' बनाया गया है। इस परिवर्तन से भी पाठ में कोई विशेषता नहीं त्रार्ता।
- (१२) ६-१०८-१० पूर्व का पाठ था : देखन भालु कीस सब आए। 'भालुकीस' के स्थान पर १७२१ में पाठ 'कीस भालु' कर दिया गया है। इस परिवर्तन से भी पाठ में कोई विशेषता नहीं आती।
- (१३) ५-२७-६ पूर्व का पाठ था। मास दिवस महुँ नाथ न आवा। तो पुनि मोहि जिल्रत नहिं पावा। १७२१ में 'आवा' तथा 'पावा' के स्थान पर क्रमशः 'आवे' और 'पावे' कर दिया गया है। दोनों पाठ ज्याकरण सम्मत है, यथा:—

जौ निंह फिरिंह धीर दोख आई। २-८२-१ जौ हिर हर कोपिंह मनमाही। १-१६६-४

श्रव साधेचें रिपु सुनहु नरेसा। जो तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा। १-१७१-३ बड़मागी बन श्रवध श्रमागी। जो रघुवंस तिलक तुम्ह त्यागी। २-५६-५ किंतु 'श्रावें' 'पावें' रूप प्रयोग-सम्मत नहीं है—सर्वत्र 'श्रावहिं' 'पाविंह' है।

१(इ) वर्ग के पूरिवर्तनों में से कुछ इस प्रकार हैं :--

(१) १-९-२ पूर्व का पाठ था : इंसिह वक दादुर चातक ही । इंसिह

मिलन खल बिमल बतकही। 'दादुर' के स्थान पर १७२१ मे पाठ 'गादुर' कर दिया गया है। 'हस' से तुलना के लिए जिस प्रकार पित्तवर्ग से 'बक' लिया गया है, उसी प्रकार 'चातक' से तुलना के लिए पित्तवर्ग के 'गादुर' = 'चमगादुर' का लिया जाना समीचीन लगता है। 'चातक' और 'गादुर' की परस्पर विपरीत रहन-सहन और आचरण भी प्रसिद्ध है: चातक मरते समय तक अपनी चोंच ऊपर आकाश की आंर उठाये रहता है— उसकी वृत्ति ऊर्ध्वमुखी रहती है; और 'गादुर' सदैव अपना मुँह नीचे की ओर लटकाये रहता है—उसकी वृत्ति इसीलिए अधोमुखी मानी जाती है। 'चातक' और 'दादुर' मे इस प्रकार की समानता और विपरीतता नहीं है। समानता इन दोनो में यही है कि दोनो वर्षा के जल से मुखी और अन्यथा उसके लिए पिपासार्त रहते है और विषमता यह है कि चातक की बोली मधुर होती है और दादुर की कर्कश।

- (२) १-१४२-८ पूर्व का पाठ था: तेहि मनु राज कीन्ह बहु काला। प्रभु श्रायमु बहु बिधि प्रतिपाला। दूसरे चरण के 'बहु' के स्थान पर १७२१ में पाठ 'सब' बनाया गया है। पहले चरण में 'बहु' श्रा चुका है, इसलिए पहले पाठ में पुनरुक्ति प्रकट है, दूसरा इस त्रुटि से मुक्त है। इसके श्रितिरक्त 'सब बिधि प्रतिपाला' में जो बल है, वह 'बहु बिधि प्रतिपाला' में नहीं है श्रीर प्रसंग से 'श्रिधिकतम' की व्यजना ही श्रभीष्ट लगती है, क्योंकि श्रागे के शब्द है: होइ न बिषय बिराग भवन बसत मा चौथ पनु। १-१४२
- (३) १-३४६-५ पूर्व का पाठ था: अच्छत अंकुर रोचन लाजा। मंजुल मगल तुलिस बिराजा। 'मंगल' शब्द के स्थान पर १७२१ मे पाठ 'मंजिर' बना दिया गया है। यहाँ पर वर्णन उन मगल-द्रव्यों का किया जा रहा है जो रानियाँ परिछन के लिए सज रही थीं। दोनो पाठों से अर्थ लगता है। आगे कुछ और मंगल-द्रव्यों का उल्लेख कर देने के अनंतर कहा गया है: मंगल सकल सजिह सब रानी। १-२४६-७

इसिलए विवेचनीय स्थल पर 'मंगल' शब्द श्रावश्यक नहीं है, किंतु उसके होने से भी कोई बाधा नहीं पहुँचती, क्योकि 'तुलसी' श्रौर 'तुलसी-मंजरी' में वास्तविक भेद नहीं है।

- (४) १-१९६-५ पूर्व का पाठ था: परमानंद प्रेम सुख फूले। बीथिन्ह फिरहिं सकल रस भूले। 'सकल रस' के स्थान पर १७२१ में पाठ बनाया गया है 'मगन मन'। पहला पाठ सगत नहीं लगता, क्यों कि 'रस' शब्द का प्रयोग किन ने केवल श्रङ्गारादि पार्थिव रसो के लिए ही नहीं, वरन् 'राम भक्ति रस', 'राम ध्यान रस', 'बाल केलि रस', 'ज्ञान बिराग भगति रस' श्रादि श्रनेक समासो में श्रपार्थिव रसो के लिए भी किया है। दूसरे पाठ की संगति प्रकट हैं; अर्थ होगा: "परमानद (राम) के श्रनुरागसुख में फूले हुए, मन में मगन (प्रमन्न) श्रीर इसीलिए भूले हुए श्रयांध्या की गलियों में हम दोनों (शिव तथा भुशुडि) चक्कर लगान रहते थे।"
- (५) १-३५३-४ पूर्व का पाठ था: बिप्रबच्नं सब भूप बोलाई। चीर चारु भूषन पहिराई। १७२१ में 'चीर' के स्थान पर पाठ 'चैत' कर दिया गया है। यद्यपि 'मानस' में तुलनीय प्रयोग नहीं मिलतं, दोनों समानार्थी प्रतीन होते है।
- (६) ६-४२-७ पूर्व का पाठ था: जो रन बिमुख सुना में काना। सो मैं हतब कराल कृपाना। 'सुना मैं काना' के स्थान पर १७२१ में पाठ 'फिरा मैं जाना' बनाया गया है। ऊपर की ही श्रद्धांली में 'सुनी तेहिं काना' आ चुका है:—

निज दल बिचल सुनी तेहिं काना।

इसलिए पहले पाठ में पुनरुक्ति है, जो श्रसंभव नहीं जान-त्रूमकर किन ने की हो श्रौर दूसरा उससे मुक्त है।

(७) ७-२१-७ पूर्व का पाठ थाँ: सब निरदंभ धरमरत पुनी। नर अह नारि चतुर सब गुनी। 'पुनी' के स्थान पर १७२१ में पाठ बनाया गया है 'घुनी'। 'पुनी' = 'तदनंतर' की प्रसंग मे कोई आवश्यकता नहीं है, 'घुनी' = 'द्यालु' ही ठीक लगता है। 'पुनी' से 'पुरायारमी' का आश्राय लेने पर वह पाठ अवश्य संगत हो सकता है।

१—'गीतावली' में 'चैल' का प्रयोग पीताम्बर के लिए हुआ है : पीत निर्मल चैल मनहु मरकत सैल पृथुल दामिनि रही छाइ तिज सहज ही । गीता० उत्तर० ६

- (८) १-१२-४ पूर्व का पाठ था: तिन्हमह प्रथप रेख जग मोरी। धींग धरमध्वज धंध्वक धोरी। 'धंध्वक' को १७२१ में 'धंधक' बनाया गया है। पहला अर्थहीन है, दूसरा ही सार्थक है, अर्थ होगा 'धंधा करनेवाला'।
- (९) १-२३-३ पूर्व का पाठ था: प्रौढ़ि सुजन जिन जानहु जन की। कहेड प्रतीति प्रीति रुचि मन की। 'कहेड' के स्थान पर १७२१ में पाठ 'कइड' बनाया गया है। उपरवाली श्रद्धीली से ही यह वक्तव्य प्रारंभ किया गया है, श्रीर श्रागे की पिक्तयों में भी इसी का प्रतिपादन विभिन्न तर्कों का श्राश्रय लेते हुए किया गया है, इसिलये मूतकाल के रूप 'कहेड' के स्थान पर वर्त्तमानकाल का रूप 'कहड' श्रधिक समीचीन लगता है।
- (१०) १-३५ पूर्व का पाठ था जिस मानस जेहि विधि भएउ जग प्रचार जिहि हेतु । 'जिहि' के स्थान पर १७२१ में पाठ 'जेहि' बनाया गया है । 'जिहि' प्रन्थ में श्रन्यत्र कहीं नहीं त्र्याया है, 'जेहि' ही प्रयोग-सम्मत है ।
- (११) १-३८-१ पूर्व का पाठथा: जो गावहिं यह चिरत सभारे। तेड येहि ताल चतुर रखवारे। 'जो' के स्थान पर १७२१ में पाठ 'जे' बनाया गया है। 'गावहिं' तथा 'तेइ' क बहुवचन से 'जे' बहुवचन पाठ ही सिद्ध है, 'जो' एकवचन पाठ नहीं।
- (१२) १-५८-७ पूर्व के पाठ में नीचे लिखी ऋर्द्धालियों में से बीच की नहीं थी, वह बाद में बढ़ाई गई है :

बरनत पंथ विविध इतिहासा। विस्वनाथ पहुंचे कैलासा।। तहं पुनि संसु समुिक पन त्रापन। बैठे वट तर किर कमलासन।। संकर सहज सहूप संभारा। लागि समाधि ऋखंड ऋगारा॥

ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट ज्ञात होगा कि बीच की ऋद्धीली का पहला चरण पूर्व के कथन तथा दूसरा चरण बाद के कथन के ऋनिवार्य ऋंग है।

(१३) १-८५ पूर्व का पाठ था: जो राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महुं। 'जो' के स्थान पर १७२१ में 'जे' कर दिया गया है। 'राखे' तथा 'ते' के बहुवचन से 'जे' बहुवचन पाठ सिद्ध है, 'जो' एकवचन पाठ श्रद्धि । भा० ३

(१४) १-८८ पूर्वे का पाठ था सकल सुरन्ह के हृदयं श्रस संकर परम उछाहु। निज नयनन्हि देखा चही नाथ तुम्हार बिवाहु॥

'चही' का १७२१ में 'चहै' बनाया गया है। दोनों में अनर प्रथम पुरुष और अन्य पुरुष में कथन का प्रतीत होता है. 'सुरन्ह' बहुवचन कर्त्ता के साथ बहुवचन किया 'चहै'= 'चहिंह' समीचीन है, और 'बिवाहु' कर्त्ता के साथ 'चही'= 'चिह्अ' एकवचन।

(१५) १-९६ पूर्व का पाठ था.

भई बिकल श्रवला सकल दुखित देखि गिरिनारि। करि प्रलाप रोदित बदित सुता सनेहु संभारि॥

'प्रलाप' के स्थान पर १७२१ में 'बिलाप' बना दिया गया है। 'प्रलाप' प्रन्थ में 'बकवास' या 'बकमक' के र्र्थ्य में ही प्रयुक्त हुन्ना है, यथा :

बिद्यमान रन पाइ रिपु कायर करहिं प्रलापु। १-२७४ एहि बिधि करत प्रलाप कलापा। आए अवध भरे परितापा। २-८६-७ राने के प्रसंग में 'बिलापु' का ही प्रयोग प्रनथ भर में मिलता है, इसलिए वहीं प्रयोग-सम्मत है।

(१६) १-११०-६—७ पूर्व के पाठ में १७२१ में नीचे लिखी बीच की दो ऋद्धीलियाँ नहीं थीं, वे बाद में बढ़ाई गई हैं:

पुनि प्रभु कहहु राम श्रवतारा। बालचरित पुनि कहहु उदारा। कहहु जथा जानकी बिवाही। राज तजा सो दूपन काही। बन बसि कीन्हे चरित श्रपारा। कहहु नाथ जिमि रावन मारा। राज बैठि कीन्ही बहु लीला। सकल कहहु संकर सुखसीला। प्रकट है कि बीच की श्रद्धीलियाँ प्रसंग में श्रमिवार्थ हैं।

- (१७) १-११२-५ पूर्व का पाठ 'तिपुरारी' था, १७२१ में वही बाद में 'त्रिपुरारी' बनाया गया है। प्रन्थ भर में सर्वत्र 'त्रिपुरारी' ही बाया है, इसिलये वही प्रयोग-सम्मत है।
- (१८) १-१५९ दोहे का निम्नलिखित अंश पूर्व के पाठ में छूटा हुआ। था, १७२१ में वह बाद में बढ़ाया गया है:

आपुनु आवे ताहि पहिं ताहि तहां ले जाइ।

प्रकट है कि पहले पाठ में लेखन-प्रमाद से ही यह भूल रह गई थी।

- (१९) १-१८६ छं० पूर्व का पाठ था: सादर स्नुति सेषा रिषय श्रासेषा जाकहुं कोड निहं जाना। १७२१ में 'सादर' का 'सारद' बनाया गया है। 'जाना' किया के विशेषण के रूप में 'सादर' की श्रासंगति प्रकट है; ज्ञान के प्रसंग में 'स्नुति सेषा' के साथ 'सारद' की संगति भी इसी प्रकार स्पष्ट है।
- (२०) ५-५६-५ पूर्व का पाठ 'दिढ़ाई' था, १७२१ में उसको 'हुढ़ाई' बनाया गया है। प्रन्थ में 'हढ़' तथा उसी के रूप मिलते हैं, इसलिए दूसरा पाठ ही प्रयोग-सन्मत है।
- (२१) ६-८३-२ पूर्व का पाठ था: खोजत रहे दं ते हिं सुरघाती। 'सुरघाती' के स्थान पर १७२१ में 'सुतघाती' बनाया गया है। यह शब्दा-वली रावण की लक्ष्मण के प्रति है। लक्ष्मण 'सुतघाती' = 'मेघनाद का वध करनेवाले' ही थे, 'सुरघाती' = 'देवनाओं का वध करनेवाले' नहीं। इसलिए 'सुरघाती' पाठ की समीचीनता सिद्ध है।
- (२२) ६-९६-१ पूर्व का पाठ था : श्रांतध्यीन भएउ छन एका । पुनि प्रगटे खत रूप श्रनेका । 'श्रंतध्यीन' का १७२१ में 'श्रंतधीन' बनाया गया है । प्रकट है कि प्रसंग यहाँ 'तिरोधान' = 'श्रॉख से श्रोमल' होने का है; उसके अर्थ में 'श्रंतधीन' ही समीचीन है : 'श्रंतध्यीन' नहीं ।
- (२३) ७-४-३ 'बद्धो' के स्थान पर १७२१ में 'बद्दे उंकर दिया गया है। वस्तुतः दोनो में श्रंतर भाषा का ही है: पहला ब्रज का रूप है, दूसरा श्रवधी का। प्रन्थ की सामान्य भाषा श्रवधी होने के कारण दूसरा पाठ श्रिधिक समीचीन लगता है।
- (२४) ७-६-५ पूर्व का पाठ था: श्रमित रूप प्रगटे तिहि काला। 'तिहि' के स्थान पर १७२१ में पाठ 'तेहि' बना दिया गया है। 'तिहि' मन्थ भर में अन्यत्र प्रयुक्त नहीं हुआ है, 'तेहि' ही सर्वत्र प्रयोग में आया है, इसलिए 'तेहि' ही प्रयोग-सम्मत है।

दूसरे प्रकार के संशोधनों को भी—श्रर्थात् उनको जो १७६२ के बाद हुए—पहले प्रकार के संशोधनों की भौति तीन ढग से देखा जा सकता है:— (श्र) वे जो ऊपर गिनाई हुई प्रायः किसी प्रति में नहीं मिलते, श्रीर सामान्यतः श्रशुद्ध है,

(आ) वे जो यद्यपि १६९१/१७०४ शाखा मे नहीं मिलते, किन्तु किसी अन्य शाखा मे मिलते है, और सामान्यत. अञुद्ध है, और

(इ) वे जो १६९१/१७०४ शाखा मे प्राथमिक पाठ के रूप में मिलते हैं, श्रौर सामान्यत: शुद्ध है।

यह ध्यान देने योग्य है कि २(ऋ) वर्ग के संशोधन विलकुल नहीं मिलते।

२(श्रा) वर्ग के संशोधनों में से मुख्य निम्नलिखित है। यह संशोधन निश्चित रूप से १७६२ के बाद के हैं, इसलिए नीचे इनका निर्देश-मात्र किया गया है, इनके विवेचन की आवश्यकता नहीं समभी गई है। फिर भी पाठ-विवेचनवाले अध्याय में इनमें से कुछ क सम्बन्ध में—उनके अन्य प्रतियों में भी आने के कारण—विवेचन मिल जाएगा:—

(१) १-९-११ 'कागर' का 'कागद' वनाया गया है (२) १-२९-८ 'रामसभा' का 'राजसभा' "

(३) १-६४-४ 'काटिश्य' का 'काढ़िश्य' ''

(४) १-७४-६ 'बेलवाति' का 'बेलपाति' ''

(५) १-७५ 'मान' का 'काम'

(६) १-८६-६ 'जाति' का 'सखा'

(७) १-९१ ७ 'श्रज' का 'बिधि'

(८) १-११९-२ 'बस डर' का 'सब डर'

(९) १-१२४-१ 'दीन्ह' का 'कीन्ह' '' '१०) १-१२७-८ 'सनावह' का 'सनामन' ''

(१०) १-१२७-८ 'सुनावहु' का 'सुनाएहु' "

(११) १-१३१८ 'हैं बिधि' का 'हे बिधि' "

(१२) १-१४३-१ 'तब' का 'नृप' "

(१३) १-१५०-५ 'भगति हित' का 'भगत हित' "

(१४) १-१७६-८ 'जाइ' का 'जाहिं'

(१५) १-१८६-छं० हस्व तुकांत का दीर्घ तुकांत "

(१६) १-२०८-५ 'प्रिय' का 'प्रिय मोहिं' "

```
बनाया गया है।
(१७) १-२२६-५ 'कमल' का 'पदुम'
(१८) १-२३४५ 'भए गहरु' का 'भएड गहरु' "
(१९) १-२६५-५ 'नाक' का 'ब्योम'
(२०) १-२६६-४ 'परां गति, का 'सुगति जिमि' "
(२१) १-२७७ 'चरहिं' का 'होहिं'
(२२) १-२९१-७ 'सुरासुर' का 'सरासुर'
                                       "
(२३) १-२९७-२ 'बालक' का 'सावक'
                                       "
(२४) १-३१५-७ 'कनक बरन बर जोरी' का 'न बर' रह गया था,
              उसके स्थान पर 'न तन' बनाया गया है।
(२५) १-३२२ 'सत्त' का 'सप्त'
                                       "
                                       "
(२६) १-३३३-५ 'सुसारा' का 'सुत्र्रारा'
(२७) १-३४६-६ 'सकुच' का 'सकुन'
                                       "
(२८) ३-१०-४ 'है बिधि' का 'हे बिधि'
                                       77
(२९) ३-१०-१७ 'जान न' का 'जाग न'
                                       99
           'निष्काम' का 'नि:काम'
                                       "
(३०)(३-१६
(३१) ४-७ 'क हे बाली' का 'कह बाली'
(३२) ४ १५ 'चल' का 'बह'
                                       99
(३३) ५-५६-८ 'दूतिह' का 'दूत'
                                       99
(३४) ७-२९-४ 'तिन्हकी' का 'तिन्हके'
                                       "
(३५) ७-६४ ३ 'पूग' का 'पुंज'
(३६) १-३८-८ 'कुतक' का 'कुतरक'
                                       "
(३७) १-४०-२ 'सुहावन' का 'सोहावन'
                                       "
(३८) १ १२३ से १-१२५-४ तक 'श्राप' का 'साप' "(कई बार यह हुआ है)
(३९) १-१६२-२ 'लोक' का 'लोग'
(४०) १-१८९-२ 'बार' का 'समै'
                                       "
(४१) १-२००-४ 'सबकै राखै' का 'बसकै राखै' "
(४२) १-२०६-३ 'जग्य जोग' का 'जोग जग्य' "
(४३) १ २१०-३ 'क्रोही' का 'कोही'
(४४) १-२१८-५ 'डर' का 'डर'
                                        23
```

| (४५) १-३२४-छं० 'सुकृत' का 'सकृत' | बनाया गया है।   |
|----------------------------------|-----------------|
| (४६) १-३२७ 'श्रानि' का 'श्राने'  | <b>&gt;&gt;</b> |
| (४७) ३-१३-१६ 'कै' का 'कर'        | "               |
| (४८) ७-८-५ 'बोलाए' का 'बुलाए'    | "               |
| (४९) ७-१२३-४ 'कीन्हि' का 'कीन्ह' | ;,              |
| (५०) ७-१२३/१ 'दीन्ह' का 'दीन'    | "               |

२(इ) वर्ग के संशोधनों में से प्रमुख निम्नलिखित है। इनका समावेश भी १७६२ के अनंतर हुआ है, इसलिए इनका भी निर्देश-मात्र किया गया है। फिर भी पाठ-विवेचनवाले अध्याय में इनमें से कुछ पर विचार किया गया है, क्योंकि वे अन्य प्रतियो में भी मिलते है:—

```
(१) १-६-८ 'कर्मनासा' का 'कविनासा' बनाया गया है।
 (२) १-८-१४ 'सकृति' का 'सकृत'
 (३) १-१००- } 'कोटिबहु' का 'कोटिहु'
(५) १-१४३-८ 'संत' का 'सत'
(६) १-१४९-१ 'बोलीं' का 'बोले'
(७) १-३४४-२ 'मेरि' का 'बीरि'
(८) ३-१०-१ 'श्रगस्त्य' का 'श्रगस्ति'
(९) ३-१८-२ 'बिलषाता' का 'बिलपाता'
(१०) ५-५४ 'विकटासि' का 'विकटास्य'
(११) ६-२२-८ 'महूं' का 'हमहुं'
*(१२) ६-६०/१ दोहें के स्थान पर दो अर्द्धालियाँ बनाई गई है।
*(१३) ६-७२ 'मायामय' का 'मायारिचत' बनाया गया है।
*(१४) ६-७२ 'अट्टहासकरि' का 'प्रलय पयोद जिमि'
*(१५) ६-७३-१३ 'बंधायो, मय पायो' का 'बंधावा, भय पावा'
#(१६) ६-७३-१३ 'नागपास' का 'देखि दसा'
                                                                 11
*(१७) ६-७४/१ दोहा के स्थान पर दूसरा दोहा
(१८) ७-२२-५ 'बरद्मुसीला' का 'बरद्मुसीला'।
(१९) ७-२४-९ 'ब्रह्माग्ति' का 'ब्रह्मादि'
                                                                39
```

| (२०)          | ७-७९-/२ 'लगि' का 'लगे' बनाया गया है।                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| (२१)          | १-३७-३ 'गलहीं' का 'गरही' ,,                                        |
| (२२)          | ११८-७ 'रघुवीर' का 'रघुनाथ' ,,                                      |
| (२३)          | १-२३-२८ 'निह्वूते' का 'निजवृते' ,,<br>१-२६-३ 'श्रुति' का 'सुनि' ,, |
| (२४)          | १-२६-३ 'श्रुति' का 'सुनि' ,,                                       |
|               | १-३६-८ 'संकल' का 'सिकिलि' ,,                                       |
| (२६)          | १-३६ 'रुचि' का 'बर' ,,                                             |
| (२७)          | १-६९-६ 'समान' का 'समकह' ,,                                         |
|               | १-९३ छं० 'श्रमुर' का 'मुश्रर' ,,                                   |
| (२९)          | १-९४ इं० 'धुर' का 'पुर' ,,                                         |
| <b>(</b> ३०)  | १-९७८ 'जिनि' का 'जिन' ,,                                           |
| (३१)          | १-९८-३ 'संग' का 'संसु' ,,                                          |
|               | १११६-८ 'पुरुष' का 'परेस' .,                                        |
| (३३)          | १-१२३-३ 'महा' का 'तहां'                                            |
|               | १-१३८ 'श्रंतध्यान' का 'श्रंतधीन'                                   |
| (३५)          | १-१४३-१ 'तव' का 'बन'                                               |
|               | १-१४६ 'नीरनिधि' का 'नीरधर' ,,                                      |
| (३७)          | १-१४९-६ 'जान हिय' का 'जानहि' ,,                                    |
| (३८)          | १-१५१ 'बिन्नास' का 'बिसाल' ,                                       |
|               | १-१६२-१ 'बन' का 'जग' ,.                                            |
| (৪०)          | १-१७५-२ 'तेहीं' का जेहीं' ,,                                       |
| (88)          | १-२१७-१ 'सुनि तव चरित' का 'मुनि तव चरन' "                          |
| (8 <i>5</i> ) | १-२४०-६ 'जठर' का 'जरठ' बनाया गया है।<br>१-२४५ 'के' का 'के।' ,,     |
| (४३)          | १-२४५ 'के' का 'के।' "                                              |
| (88)          | १-२८४ ३ 'डेराना' का 'सकाना' "                                      |
| (४५)          | १-२९८-८ 'बहु' का 'सब' ,,                                           |
| (४६)          | ३-५-१ तथा २ के बीच दो नई ऋद्यीलियाँ बनाई गई है।                    |
| (80)          | ५-३८ 'भज भजहीं जेति संत' का 'भजहु भजहिं जेहि संत'                  |
| (86)          | ५-५६ 'सरासन' का 'सरानल' बनाया गया है।                              |
|               |                                                                    |

- (४९) ६-१५-४ 'बिलास' का 'बिसाल' बनाया गया है।
- (५०) ६-३०-१ 'न कछु' का 'निह् कछु'
- (५१) ६-३३/२ 'तिष्ठति' का 'तृषित'
- (५२) ६-९८-६ 'ठएऊ' का 'गएऊ'
- (५३) ६-९८-१५ 'भालुकपि' का 'भालुपति' .
- (५४) ७-३२-८ 'ग्यान जोति' का 'ग्यान जोनि',,
- (५५) ७-३५-१ 'की' का 'ऋति'
- (५६) १-४७-२ 'मुसकाई' का 'मुसुकाई' ,
- (५७) १-२७०-४ 'लहि' का 'लिग'
- (५८) ६-१०२-२ 'भएड भ्रम' का 'भ्रम भएड' ,,
- (५९) ६-११५-६ 'मथन पर मंदर' का 'मदर पर मंदर' ,,

इस वर्ग के सशोधनों के सम्बन्ध में एक बात ध्यान देन योग्य है: यद्यपि श्रिधिकतर स्थलों पर पाठांतर पाठ-प्रमाद या लिपि-प्रमाद के कारण [संभव हो सकता है, कुछ स्थल निश्चित रूप से ऐसे हैं जहाँ पर दोनों पाठ एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं—कम से कम ऊपर जिन स्थलों पर तारक चिह्न लगाए गए है वे ऐसे ही हैं।

ऊपर के विवेचन से यह प्रकट हो गया होगा कि १७२१ में मंशाधन बड़ी स्वच्छंदतापूर्वक किए गए हैं, और यह बात दोनों प्रकार के मंशोधनों में दिखाई पड़ती है: उनमें भी जो १७६२ के पूर्व उक्त प्रति में हुए थे, और इसलिये जो १७६२ की प्रति में प्राथमिक पाठ के रूप में उतर प्राए हैं, और उनमें भी जो १७६२ के बाद हुए, और इमीलिय १७६२ में जिनके स्थान पर पूर्ववर्त्ती पाठ ही प्राथमिक पाठ के रूप में पाया जाता है।

१७६२ को प्रति—हर्ष की बात है कि १७६२ में इस प्रकार की मन-मानी बहुत कम हुई है। संशोधन प्राय: ऐसे ही स्थलों पर हुए है जा १७२१ में भी हुए हैं, इसलिये हम उन्हें दो वर्गों में रख सकते हैं:—

१—वे संशोधन जो १७२१ में भी मिलते हैं, और

२—वे जो केवल १७६२ में मिलते हैं। पहले वर्ग के प्रमुख संशोधन निम्नलिखित हैं:---

- (१) १-७४-६ सामान्य पाठ है : बेलपाति महि परै सुखाई। १७२१ तथा १७६२ में पहले 'बेल गति' लिखा हुआ था, उसकी 'बेलपाति' बनाया गया है। 'बेलवाति' की ऋर्थहीनता प्रकट है।
- (२) १-९८/२ वह दोहा जो सामान्यत: १-९९ है, १७२१ तथा १७६२ मे एक बार और १-९८/२ के रूप मे लिखा हुआ था। बाद में इन दोनो प्रतियों में भी वह केवल १-९९ रह गया। प्रसंग से यह प्रकट है कि वह वास्तव में १-९९ ही है, १-९८/२ नहीं।
- (३) १-२२८-५ के प्रथम चरण के बाद के तीन चरण १७२१ तथा १७६२ में एक बार श्रीर कुछ श्रशुद्ध रूप में लिख उठे थे। बाद में दोनो प्रतियों में यह पुनरावृत्ति दूर कर दी गई है।
- (४) ६-२२-८ पूर्व का पाठ था : पावा दरस महूँ बड़भागी । 'महूँ' के स्थान पर १७२१ तथा १७६२ में 'हमहूं' बनाया गया है। 'पावा' एकवचन के साथ 'महूं' एकवचन ही समीचीन लगता है, 'हमहुं' बहुव बन नहीं।
- (५) ७-२७ छं० सामान्य पाठ है: प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बज्जिन्ह खचे। १७२१ तथा १७६२ में 'पुरट' लिखने से रह गया था, बाद में वह बढ़ाया गया है।
- (६) ७-८६-७ सामान्य पाठ है जेहि गति मोरि न दूसरि श्रासा । १७२१ तथा १७६२ में 'गति' के स्थान पर पाठ 'भगति' हो गया था। 'भगति' की श्रशुद्धि प्रकट है। बाद मे दोनों में 'गति' पाठ कर दिया गया।

दूसरे वर्ग के संशोधन एकाध ही है, यथा :-

(१) १-८८ पूर्व का पाठ था

सकल स्रन्ह के हृद्य अस संकर परम उड़ाहु।

निज नयनिह देखा चहे नाथ तुम्हार बिवाहु।। १७२१ तथा १७६२ दोनो में 'चहैं' के स्थान पर पाठ 'चहे।' कर दिया गया। 'सुरन्ह' कत्तां के साथ 'चहै' क्रिया की समीची नता प्रकट है, 'चहैं।' स्पष्ट ही अशह है।

फलत यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि १७६२ की प्रति १७२१ की प्रतिलिपि होते हुए भी पाठ-संरत्ता की दृष्टि से १७२१ की अपेत्ता श्रधिक महत्त्व की है।

१६६१ की प्रति—१६९१ की प्रति के संशोधनों के। हम दो वर्गों में रख सकते हैं:—

१—वे जो १७०४ में प्राथमिक पाठ के रूप में पाए जाते हैं, श्रीर २—वे जो १७०४ में प्राथमिक पाठ के रूप मे नहीं पाए जाते हैं। पहले वर्ग के संशोधन थोड़े ही हैं। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं — (१) १-२६७-३ पूर्व का पाठ था लोभ लोलुप कल कीरति चहुई।

(१) १-२६७-३ पून का पाठ था लाम लालुप कल कागत चहड । १६९१ में 'लोभ' का 'लोभी' बनाया गया है । यद्यपि 'लोलुप' का स्वतंत्र प्रयोग भी मन्थ में मिलता है, यथा

> जे कामी लोखुप जगमाहीं । १-१२५-८ लोभी लपट लोखुप चारा । २-१६८-३ बिप्र निरच्छर लोखुप कामी । ७-१००८

किन्तु वहाँ 'चहई' किया के एकवचन होने से कर्त्ता का एकवचन होना सिद्ध है, श्रोर 'लोभ लोलुप' ही एकवचन पाठ है, 'लोभी लोलुप' बहुवचन है।

(२) १-२७६-२ पूर्व का पाठ था माता पितिह उरिन भये नीके। १६९१ में 'माता' के स्थान पर 'मातिह' कर दिया गया है। दोनों पाठों में कोई वास्तविक श्रंतर नहीं प्रतीत होता है।

(३) १ २०२ १ सामान्यत निम्नलिखित श्रद्धीली पाई जाती है — सिंहत बिसष्ट सेाह नृप कैसे । सुर गुर संग पुरंदर जैसे ।

१६९१ में यह श्रद्धीली लिखने से रह गई थी, श्रीर बाद में बढ़ाई गर्ट है। यद्यपि इस श्रद्धीली के बिना भी संगति लग सकती है, किंतु किन ने इसके ऊपर की पंक्तियों में दोनों संश्रांत सवारों के लिए ऐसे रथों का उल्लेख किया है जो 'निर्ह सारद पिंह जाहिं बखाने।' इसजिए वे सवार स्वतः सवारी करने पर कैसे लगते हैं, इसका उल्लेख प्रसंगोचित है।

यह ध्यान देने योग्य है कि उपर्युक्त तीन में से प्रथम दो १७२१ १७६२ में भी प्राथमिक पाठ के रूप में नहीं पाए जाते हैं, केवल तीनगा १७२१/१७६२ में प्राथमिक पाठ के रूप में पाया जाता है।

१६९१ में भरमार दूसरे प्रकार के संशोधनों की है, जिन्हें सुविधा के निम्नीलिखत दो वर्गों में रक्खा जा सकता है :—

- (ऋ) १६९१ के ऐसे संशोधन जो १७०४ तथा १७२१/१७६२ में से किसी में प्राथमिक पाठ के रूप में नहीं मिलते, श्रीर
- (आ) १६९१ के ऐसे संशोधन जो यद्यपि १७०४ में नहीं, किन्तु १७२१/१७६२ में प्राथमिक पाठ के रूप मे पाए जाते ह ।
- २(त्र) वर्ग के संशोधनों में से प्रमुख निम्नलिखित है। यह संशोधन संभवतः १७०४ के बाद के है, इसलिए यहाँ इनका विवेचन नहीं किया है, यद्यपि इनमें से कुछ पर विचार पाट-विवेचनवाले श्रध्याय में श्रन्य प्रतियों के प्रसंग में मिल जावेगा :
  - (१) १-८-१२ 'भनिति' का 'भनित' बनाया गया है।
  - (२) १-९-११ 'कागर' का 'कागद'
  - (३) १-१४-३ 'पूरहुं' का 'पूरवह'
  - (४) १-१९-६ 'जिप जेई' का 'जपति सदाइ'
  - (५) १-२२-३ 'जानी' का 'जाना'
  - (६) १-२२ 'प्रेम' का 'सुप्रेम' "
  - (७) १ २३-३ 'प्रौढ़ि' का 'प्रौढ़'
  - (८) १-२४-१ 'किये' का 'किय'
  - (९) १-२६-१ 'हरिहर' का 'हरहर'
  - (१०) १-२९-८ 'रामसभा' का 'राजसभा' "

  - (११) १-४७-३ 'क्रम मन' का 'मन क्रम' 99
- (१२) १-७७- तथा १-७८-१ के बीच निम्नलिखित ऋद्वीली बढ़ाई गई है: तब ऋषि तुरत गौरि पहं गयऊ। देखि दसा मुनि बिसमै भयऊ।
- (१३) १-१११-२ पूर्व का पाठ था: 'भगति ज्ञान विरागा।' 'ज्ञान श्रीर विरागा' के बीच 'बिज्ञान' बढ़ाया गया है।
  - (१४) १-११९-२ 'बस' का 'सव' बनाया गया है।
  - (१५) १-१२४ १ 'दीन्ह' का कीन्ह
- (१६) १-१२६ पूर्व का पाठ था: गहेसि जाइ मुनिचरन कहि सुठि श्रारत बैन। चरन' तथा 'कहि' के बीच में 'तब' बढ़ाया गया है।
- (१७) १-१४९-६ पूर्व का पाठ था : तास प्रभाउ जानहि सोई। 'प्रभाउ' तथा 'जानहि' के बीच 'न' बढाया गया है।

- (१८) १-१५१-१ 'बच' का 'बर' बनाया गया है।
- (१९) १-१५२-५ 'पूरब' का 'पूरखब'
- (२०) १-१८३ छं०, १८४ छं०, १८६ छं० (पद्य ३ के चरण १, तथा २ के श्रांतिरिक्त), तथा १९२ छं० (पद्य २, तथा ४ मात्र) हस्वांत थे। बाद को इन्हें दीर्घांत किया गया है।
- (२१) १-१९४ पूर्व का पाठ था . गृह गृह बाज बधाव सुभ प्रगटेच सुखकंद । 'सुख' का 'सुषमा' कर दिया गया है ।
  - (२२) १-२००-४ 'सब' का 'बस' बनाया गया है।
  - (२३) १-२०० 'माता' का 'मात तब'
- (२४) १-२६७-४ पूर्व का पाठ था : हरिपर विमुख पर गति चाहा । 'पर' को 'परम' कर दिया गया है ।
  - (२५) १-२९७-२ 'बालक' का 'सावक' बनाया गया है।
  - (२६) १-३१६ 'चालि' का 'बाजि'
- (२७) १ ३४५-३ पूर्व का पाठ था · 'तनु धरि धरि दसरथ गृह बाए।' 'वाए' के स्थान पर 'छाए' बनाया गया है।
- २(त्रा) वर्ग के प्रमुख संशोधन निम्नलिखित है। ये सशोधन भी १७०४ के बाद के ही प्रतीत होते है, क्योंकि १७०४ की प्रति में इनका समावश नहीं हुन्ना है, इसलिये यहाँ पर इनका विवेचन नहीं किया गया है, यद्यपि इनमें से कुछ के सम्बन्ध में विचार श्रन्य प्रतियों के प्रसग में पाठ-विवेचन के श्रध्याय में किया गया है:—
  - (१) १-६-८ 'कविनासा' का 'क्रमनासा' वनाया गया है।
  - (२) १-७-३ 'हरिनत' का 'हरिजन'
  - (३) १-९-२ 'गाहुर' का 'दाहुर'
  - (४) १-१४-४ 'जेन्ह' का 'जिन्ह'
  - (५) १-३७-१३ 'दम' का 'द्रम' '
  - (६) १-४७-७ 'जोहि' को 'जेहि' "
  - (७) १-७७-३-- ४ सामान्य पाठ है :

केहि श्रवराधहु का तुम चहहू। हम सन सत्य मरम किन कहहू॥ सुनत रिषिन्ह के बचन भवानी। बोली गूढ़ मनोहर बानी॥ कहत बचन मनु श्रिति सकुचाई। हंसिहहु सुनि हमार जड़ताई।। ऊपर की प्रथम श्रिद्धांली के 'किन कहहू' से लेकर तृतीय श्रिद्धांली के 'कहत बचन' तक का श्रंश १६९१ में लिखने से रह गया था, वह बाद में बढ़ाया गया है।

- (८) १-१७९-८ सामान्य पाठ है : एक बार कुबेर पर धावा । १६९१ में 'पर' लिखने से रह गया था, वह बाद में बढ़ाया गया है।
  - (९) १-१८६ सामान्य पाठ है :

जो भवभय भंजन जन मन रंजन गंजन विपति बरूथा। १६९१ में 'गंजन' लिखने से रह गया था, बाद मे वह बढ़ाया गया है।

- (१०) १-१९५-२ 'सारद' का 'सादर' बनाया गया है।
- (११) १-२३० सामान्य पाठ है:

सिय सोभा हिय बरिन प्रभु श्रापिन दसा विचारि। 'हिय बरिन' के स्थान पर १६४१ में 'सिय बरिन' तिख गया था। उसे 'हिय बरिन' बना दिया गया है।

(१२) १-३२५-२--३ सामान्य पाठ है:

कुंत्र्यरु कुंत्र्यरि कल भांवरि देहीं। नयन लामु सब सादर लेहीं॥ जाइ न बरिन मनोहर जोरी। जो उपमा कछु कहो सो थोरी॥ राम सीय सुंदर प्रतिछाहीं। जगमगाति मनि खंभन्ह माहीं॥ मनहु मदन रित धिर बहु रूपा। देखत राम बिवाहु त्र्यनुपा॥ उपयुक्त में से बीच की दो त्र्युक्तींलयाँ १६९१ में लिखने से रह

डपयुक्त में से बीच की दो श्रद्धांलियाँ १६९१ में लिखने से रह गई थीं, वह बाद से बढ़ा दी गई है।

ऊपर के विवेचन में यह प्रकट हो गया होगा कि १६९१ में भी १७२१ की भॉति—यद्यपि उतना नहीं — संशोधन प्रायः स्वच्छंदतापूर्वक किए गए है।

१७०४ को प्रति—हर्ष की बात है कि १७०४ में—१७६२ की भाँति ही—संशोधनो की ऐसी भरमार नहीं है। उसमें संशोधन प्रायः ऐसे ही स्थलों पर हुए है जहाँ १६९१ में भी हुए हैं। इसलिए हम इन्हें निम्न-लिखित दो वर्गों में रख सकते हैं:— १—वे संशोधन जो १६९१ में भी मिलते है, श्रौर

२-वे संशोधन जो १६९१ में नहीं मिलते है।

पहले प्रकार के प्रमुख संशोधन निम्नर्लिखत हैं। यह संशोधन १७०४ के बाद के हैं, इसलिए इन पर यहाँ विचार नहीं किया गया है, यद्यपि श्रन्यत्र पाठ-विवेचन के श्रध्याय में इनमें से कुछ पर विवेचन मिल जावेगा।

- (१) १-११७ सामान्य पाठ है : समुिक विविध विनती ऋव मोरी। १७०४ में केवल 'विनती मोरी' था, बाद में 'विविध' ऋौर 'विनती' के बीच में 'विधि' बढ़ा दिया गया है। ऐसा ही १६९१ में भी हुआ है।
  - (२) १-७८-३-४ सामान्य पाठ है:

केहि श्रवराधहु का तुम्ह चहहू। हम सन सत्य मरमु किन कहहू॥
सुनत रिषिन्ह के बचन भवानी। बोली गूढ़ मनोहर वानी॥
कहत बचन मनु श्रति सकुचाई। हंसिहहु सुनि हमारि जड़ताई॥

१७०४ में ऊपर की प्रथम अर्द्धाली के 'मरमु' के बाद से लेकर तृतीय अर्द्धाली के 'मनु' के पूर्व तक का अंश लिखने से रह गया था। १६९१ तथा १७०४ दोनों में पीछे से यह अंश बढ़ाया गया है।

- (३) १-१९४ पूर्व का पाठ था: गृह गृह बाज बधाव सुभ प्रगटेच सुख कंद। १७९४ में 'सुख' श्रीर 'कंद' के बीच 'मा' बढ़ा दिया गया है। १६९१ में भी ऐसा ही हुश्रा है।
- (४) १-२४० सामान्य पाठ है: किह मृदु वचन विनीत तिन्द्र वैठारे नर नारि। १७०४ में 'नर नारि' के स्थान पर 'मिहपाल' था, जो बाद को 'नर नारि' बनाया गया है।

दूसरे प्रकार के प्रमुख संशोधन निम्नलिखित हैं। इन पर भी उपयुक्त की भाँति यहाँ विचार नहीं किया गया है:

(१) १-१२-४ सामान्य पार्ठ है:

तिन्ह महं प्रथम रेख जग मोरी। धींग घरमध्वज धंधक धोरी।। 'धंघक' के स्थान पर १७०४ में 'धंघ्रक' लिख गया था, संशोधन 'धंघरच' लिखकर किया गया है।

(२) १-१४९-१ सामान्य पाठ है:

सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी । धरि धीरजु बोले मृदु बानी ॥ १७०४ में पूर्व का पाठ 'बोले' था, उसको 'बोली' बनाया गया है।

- (३) १-१७९-८ सामान्य पाठ है एक बार कुबेर पर धावा। पुष्पक जान जीति लै श्रावा । १७०४ में 'पर' लिखने से रह गया था, इसके स्थान पर बाद में 'कहूं' बढाया गया है।
  - (४) ७-२ छं० सामान्य पाठ है रघुबीर निजमुख जासु गुन गन कहत श्रगजग नाथ जो। काहे न होइ बिनीत परम पुनीत सदगुन सिंधु सो॥

१७०४ में पाठ 'सद्गुन सिंघु' ही था, उसके स्थान पर 'सद्गुन पाथ' कर दिया गया है।

फलत यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यद्यपि समय की दृष्टि से १७०४ की प्रति १६९१ के पीछे की है, पाठ-संरचा की दृष्टि से कदाचित इससे अधिक महत्त्व की है।

कुक्कनलाल की प्रति—पाठ-परिवर्तन छक्कनलाल की प्रति में इतना हुआ है जितना ऊपर आई हुई कदाचित् किसी प्रति मे नहीं हुआ है। नीचे उनमे से केवल प्रमुख का उल्लेख किया जा रहा है; पूर्ववर्ती तथा परवर्ती पाठो की संगति त्रादि के संबंध में यहाँ विचार करने की त्रावश्य-कता इसलिये नहीं सममी गई है कि प्रति विक्रमीय बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ की है, श्रीर श्रन्यत्र पाठ-विवेचनवाले श्रध्याय में पाठ-विचार प्रायः समस्त के संबंध में किया भी गया है :--

,,

- (१) १-२-११ 'राज' का 'साज' बनाया गया है।
- (२) १-५-२ 'कबहुं' का 'कबहिं'
- 'सोषक पोषक' का 'पोषक सोषक' (३) १-७
- ,,
- (४) १-९ ११ 'कागर' का 'कागद' (५) १-१०/२ 'प्राम' का 'प्राम्य' "
- (६) १-१२-६ 'थोरे' का 'थोरेहि' "
- (७) १-१२-७ 'विधि बिनती' का 'बिनती अव' 37
- 'ग्यान धन' का 'ग्यान धर' **(≒)** १-१७
- (९) १-२०-८ 'मंजु कंज' का 'कंज मंज' "

| (१०) १-२० 'बिराजत' का 'बिराजिन'                                     | बनाया गया है।     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (११) १-२२-४ 'लय' का 'लौ'                                            |                   |
| (१२) १-२२ 'प्रेम' का पेम'                                           | ••                |
| (१३) १-२३-२ 'मोरें' का 'हमरे'                                       | <b>5*</b>         |
| (१४) १-२३-३ 'प्रौढ़ि' का 'प्रौढ़'                                   | 3                 |
| (१५) १-२५-५ 'सकुत रन' का 'सकत कुत्त'                                |                   |
| (१६) १-२७-५ 'समन सकल जगजाला' का                                     | सरल समन जजाता" '' |
| (१७) १-२९-३ 'मोरि' का भोरि'                                         | te                |
| (१८) १-३७-१४ 'नेम' का 'नियम'                                        | *1                |
| (१९) १-३९-७ 'भाऊ' का 'चाऊ'                                          | **                |
| (२०) १-४१-४ 'सुवंधु' का 'सुवंध'                                     | 14                |
| (२१) १-४८ 'गुप्त' का भागुत'                                         | 44                |
| (२२) १-४९-७ 'इव नर' का 'नर इव'                                      | **                |
| (२३) १-५७ 'होइ' का 'होत'                                            | **                |
| (२४) १-६१ 'कृपायतन' का 'कृपात्रयन'                                  | ,                 |
| (२५) १ ६६-६ 'बर' का 'तब'                                            | **                |
| (२६) १-६७-६ 'तिय' का 'त्रिय'                                        | <b>,.</b>         |
| (२७) १-७१-२ 'समुमे' का 'वूमे'                                       | ••                |
| (२८) १-७१ 'सब' का 'त्रबं'                                           | • -               |
| (२९) १-७१ 'पारबितिहि' का 'पारबिती'<br>(३०) १-७२-४ 'तुम्ह' का 'सब्द' | **                |
| (२१) १-७७-३ 'गुर प्रमु' का 'प्रमु गुर'                              | •;                |
| (२२) १-७७ 'प्रेरि' का 'जाइ'                                         | 19                |
| (३३) १-७७ 'पठवहु' का 'पठएहु'                                        | **                |
| (३४) १-७८-३ 'किन' का 'सब'                                           | ••                |
| (३५) १-७८-८ 'सदा सिवहि' का 'सिवहि सदा'                              | "                 |
| (३६) १-९७-१ 'काह' का 'कहा'                                          | <b>25</b>         |
| (३७) १-१०४-२ 'नयन' का 'नयनिह'                                       | >7                |
| (३८) १-१११-६ 'कह' का 'कर'                                           | 13                |
|                                                                     | 57                |

| (३९) १-१३०-४ 'जेहि' का 'जिसु'                                        | बनाया गया है। |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| (४०) १-१३१-८ 'तेहि' का 'येहि'                                        | 23            |
| (४१) १-१३१-८ 'हैं' का 'हे'                                           | 25            |
| (४२) १-१८३-१ 'पहिलेहि' का 'पहिले'                                    | ,,            |
| (४३) १-१८३-४ 'हानी' का 'ग्लानी'                                      | "             |
| (४४) १-२०५ 'एहि मिस मैं' का 'ऐहू मिस'                                | ,,            |
| (४५) १-२३४-६ 'बरिआ' का 'बेरिआ'                                       | ,,            |
| (४६) १-२३५-७ 'मध्य' का 'श्रंत'                                       | ,,            |
| (४७) १-२४४-३ 'टारे' का 'तारे'                                        | ,,            |
| (४८) १-२५२-२ 'सके' का 'सकेड'                                         | 34            |
| (४९) १-२६६ 'मोह' का 'कोह'                                            | 55            |
| (५०) १-२६७ ३ 'लोभी' का 'लोभ'                                         | • •           |
| (५१) १-२८५ ५ 'कहा' का 'काह'                                          | ,,            |
| (५२) १-२८८-१ 'सपरन' का 'सपरव'                                        | ",            |
| (५३) १-३४३-५ 'बिधि' का 'सिधि'                                        | ,,            |
| (५४) २-१७७ 'जल' का 'जर'                                              | ,,            |
| (५५) २-२२-८ 'प्रिय' का 'फुर'                                         | 59            |
| (५६) २-२७-५ 'तइ' का 'तीह'                                            | <b>?</b> 7    |
| (५७) २-२८-६ 'मुनि' का 'मनु'                                          | 27            |
| (५८) २-३६-१ 'भूपपद' का 'भूपतिह'<br>(५९) २-३६-८ 'नहारुहिं' का 'नहारू' | 77            |
| (५९) २-३६-८ 'नहारुहिं' का 'नहारू'                                    | >2            |
| (६०) २-४२-४ 'तेष न पाइ अस' का 'तेऊ पाय                               | न' "          |
| (६१) २-५०-१ 'काप' का 'काटि'                                          | >>            |
| (६२) २-५१-८ 'इहैं' का 'मिटा'                                         | >>            |
| (६३) २-७५-२ 'हानी' का 'जानी'                                         | ;;            |
| (६४) २-७५-४ 'फल सुत' का 'बड़ फल'                                     | **            |
| (६५) २-८९-८ 'श्रानी' का 'पानी'                                       | <b>"</b>      |
| (६६) २-९८ 'मोर' का 'मोरि'                                            | ;;            |
| (६७) २-१३६-५ 'करब' का 'करबि'                                         |               |

| (६८) २-१७८-२ 'देख' का 'दीखि'                         | बनाया गया है |
|------------------------------------------------------|--------------|
| (६९) २-२५३-६ 'इइ' का 'इर'                            |              |
| (७०) २-२५७-४ 'सरसी सीपि कि' का 'सरसीपी।              | "<br>किमि'   |
| (७१) ३-६-९ 'बन' का 'श्रब'                            | ,,           |
| (७२) ३-१०-१२ 'चिलि' का 'पुनि'                        | <b>,</b> **  |
| (७३) ३-१४ 'जीवहि' का 'जीव'                           | 37           |
| (७४) ३-२९/१ 'राखेसि' का 'राखिसि'                     | <b>7</b> 9   |
| (७४) ३-३५-३ 'मतिमंद' का 'श्रति मंद'                  | 51           |
|                                                      | **           |
| (७६) ३-३९-५ 'सत' का 'सत्य'                           | "            |
| (७७) ३-४०-६ 'वलास' का 'पनास'                         | 37           |
| (७८) ४-१३-६ 'कैं' का 'की'                            | 59           |
| (७९) ४-२७-२ 'बाहर' का 'बाहिर'                        | 44           |
| (८०) ४-३० 'त्रिपुरारि' का 'त्रिसिरारि'               | 29           |
| (८१) ५-०-३ 'होइ' का 'होइहि'                          | ,,           |
| (८२) ५-०८ 'तेही' का 'ऐहीं'                           | 1)           |
| (८३) ५-२०-२ 'सुने' का 'सुनेहि'                       | • • •        |
| (८४) ५-२७-४ 'बिरद' का 'बिरिद'                        | 31           |
| (८५) ५-३३ 'प्रताप' का 'प्रभाव'                       | 3*           |
| (८६) ५-५९-४ 'जस' का 'जिस'                            | 11           |
| (८७) ६-९-१ 'सब' का 'सठ'                              |              |
| (८८) ६-१० 'नहिं' का 'न'                              | 19           |
| (८९) ६-१६-२ 'कबि' का 'सब'                            | 77           |
| (९०) ६-१९-४ 'बैसा, जैसा <sup>'</sup> का 'वैसे, जैसं' | * 7          |
| (९१) ६-२१-१ 'न बोलु' का 'बोलु'                       | <b>#</b> 5   |
| (९२) ६-२८-२ 'सठ का 'स <b>ब</b> '                     | 75           |
| (९३) ६-४२-७ 'फिरा मैं जाना' का 'सुना मैं काना'       | 23           |
| (९४) ६-४२ 'कीन्हें' का 'किए'                         | *9           |
| (२०) ६-८८-१६ क्यतः का करः                            | **           |
| (55) 1000 is (22)                                    | 91           |
| <u>(९६) ७-१०-४ 'समदाई' 'समुदाई'</u>                  | 27           |

| (९७) ७-११-८ 'कोटि छिब' का 'देंख सत' बनाया           | गया है।     |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| (९८) ७-१४-७ 'मनुजात' का 'मनजात'                     | "           |
| (९९) ७-१८-६ 'जानि' का 'नाथ'                         | <b>3</b> 7  |
| (१००) ७-२८ 'चारु' का 'रुचिर'                        | 79          |
| (१०१) ७-३१-२ 'बहुतेहु, बहुतन्ह' का 'बहुतेन्ह, बहुतन | ₹',         |
| (१०२) ७ ३४-४ 'अनुपम अज' का 'श्रित अनुपम'            | "           |
| (१०३) ७-४४-३ 'गहै' का 'महै'                         | 35          |
| (१०४) ७-४४ 'श्रात्महन' का 'श्रात्माहन'              | 59          |
| (१०५) ७-४८-६ 'डपरोहिती' का 'डपरोहित्य'              | ,,          |
| (१०६) ७-५३-६ 'निजातम' का 'निजात्मक'                 | 9>          |
| (१०७) ७-५६६ 'बिरागा' का 'बेरागा'                    | "           |
| (१०८) ७-६३-१ 'जप' का 'तप'                           | "           |
| (१०९) ७-६३-१ 'भुसुंडी, ऋलंडी' का 'भुसुंडा, ऋलंडा    | <b>,</b> ,, |
| (११०) ७-६३/२ 'जिन्हकै' का 'जेहिकै'                  | 39          |
| (१११) ७-७१-६ 'नारि' का 'लोक'                        | ;,          |
| (११२) ७-८१-६ 'सरजू' का 'सरऊ'                        | "           |
| (११३) ७-८६-९ 'जीवन' का 'जीवहु'                      | 37          |
| (११४) ७-९२ ८ 'धरा' का 'भार'                         | 13          |
| (११५) ७-९३-२ 'प्रभाड' का 'प्रताप'                   | <b>37</b>   |
| (११६) ७-९४ 'त्र्याएउं' का 'त्र्याए'                 | 39          |
| (११७) ७-९८-२ 'बंचक' का 'बेचक'                       | "           |
| (११८) ७-१००-९ 'दाना' का 'नाना'                      | 75          |
| (११९) ७-११२-२ 'कि होइ' का 'की होहिं'                | "           |
| (१२०) ७-१२२-८ 'भलेही रोग' का 'भलेहि से। रोग'        | 33          |
| (१२१) ७-१२५-७ 'पै' का 'परि'                         | 53          |
| (१२२) ७-१३०-८ 'मजिश्र' का 'मजहि'                    | "           |
| (१२३) १-२९-६ 'समदरसी' का 'सबदरसी'                   | "           |
| (१२४) १-१४२-२ 'ध्रुव हरिभक्त' का 'ध्र्व हरिभगत'     | "           |
| (१२५) ३-६-७ 'भनिश्च' का 'भजी'                       | 39          |

(१२६) ७-० श्लो०/२ 'कोमलांबुज' का 'कोमलावज' बनाया गया है। (१२७) ७-१०९-८ 'प्रमाना' का 'प्रवाना'

फलत. यह कहने की आवश्यकता नहीं कि पाठ-संरत्ता की दृष्टि से

छक्कनलाल की प्रति सबसे गई-बोती है।

शेष प्रतियाँ—ऊपर बल्लिखित शेष प्रतियों में से रघुनाथदास, बंदन पाठक, तथा कोदवराम की प्रतियाँ मुद्रित हैं, इसलिए उनके सर्वध में पाठ-संरचा की समस्या नहीं चठती, श्रीर जो हस्तिलिखित हैं, उनमे पाठ सुर-चित हैं, कहीं पर भी कोई च्छेखनीय पाठ-परिवर्तन नहीं हुश्रा है।

#### प्रतियों का पाठ-संबंध

उपर हम देख चुके हैं कि १७६२ की प्रति १७२१ की प्रतिलिपि है। परिवर्तित पाठों को अलग रखकर प्राथमिक पाठों को देखन पर अंतर केवल १७६२ की निजी अशुद्धियों का ज्ञात होगा, अन्यथा दोनों एक ही पाठ प्रस्तुत करती हैं।

१६९१ तथा १७०४ के विषय में ऊपर हम देख चुके है कि वे एक ही आदर्श की प्रतिलिपियों हैं। श्रंतर दोनों में केवल उनकी निजी श्रद्धाद्धियों का है, श्रन्यथा दोनो एक ही पाठ प्रस्तुत करती हैं।

किन्तु, इतना घनिष्ठ संबंध ऊपर की किन्हीं भी अन्य दो प्रतियों में प्रमाणित नहीं हो सका है। उनके विषय में केवल पाठ-साम्य के आधार पर ही विचार किया जा सकता है।

छक्कनलाल के परिवर्तित पाठों को श्रलग रखकर यदि देखा जावे, तो ज्ञात होगा कि कुल प्राय. श्राधे दर्जन स्थलों को छोड़कर समस्त प्रति का पाठ रघुनाथदास का ही है। यह बात श्रागे के तुलनात्मक पाठ-चक्र से स्पष्ट हो जावेगी। यह दोनों में प्रतिलिपि-संबंध होने के कारण ही साधारणत संभव होना चाहिए, श्रन्यथा यह ते। मानना ही होगा कि दोनों एक ही श्रादर्श से संबंधित हैं।

छक्षनलाल तथा बंदन पाठक में भी श्रंतर श्रधिक नहीं है, यद्यपि रघु-नाथदास की श्रपेचा श्रवश्य कुछ श्रधिक है, श्रोर यह भी तुलनात्मक पाठ-चक्र से स्पष्ट देखा जा सकता है। इसलिये रथुनाथदास की भौति छक्कन- लाल के साथ इसके भी प्रतिलिपि-संबंध की संभावना है। अन्यथा इतना ते। इसके संबंध में भी मानना होगा कि यह उसी आदर्श से संबंधित है जिससे छक्कनलाल और रघुनाथदास हैं। प्रतिलिपि-समय की दृष्टि से उपयुक्त तीनों का कम इस प्रकार है छक्कनलाल—रघुनाथदास—बंदन पाठक। रघुनाथदास और बंदन पाठक संपादित तथा मुद्रित प्रतियाँ हैं, और उसी स्थान से (काशी से) प्रकाशित है जहाँ उपयुक्त छक्कनलाल की प्रति थी। इसलिये प्रतितिपि-संबंध के अभाव में छक्कनलाल से इनके अन्यथा प्रमावित होने की सभावना भी यथेट मानी जा सकती है।

मिर्जापुर समृह की प्रतियाँ इस समृह से यद्यि कुछ अलग पड़ती हैं, किंतु जैसा तुलनात्मक पाठ-चक्र से देखा जा सकता है, दोनों समृहों में इतना पाठ-साम्य अवश्य है कि वे एक ही कुल के कहे जा सकें। किंतु इस के साथ ही जहाँ पर दोनो समृहों में अंतर है, वहाँ पर प्राय मिर्जापुर समृह का पाठ रोष शास्त्राओं के अपेत्ताकृत निकटतर है, इसलिये इस बात की संभावना यथेष्ट है कि मिर्जापुर समृह अपने कुल के उपयुक्त दूसरे समृह की अपेत्ता मृल आदर्श के अधिक निकट है।

कोदवराम एक भिन्न शाखा की प्रति है, यद्यपि जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, यह कहना कांठन है कि वह अपनी शाखा की शुद्ध प्रतिनिधि है।

१६९१/१७०४, जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, मूलत १७२१/१७६२ के साथ प्रतिलिपि संबंध से सबंधित हैं, किंतु पाठ की हष्टि से यदि देखा जावे, जैसा तुलनात्मक प ठ-चक से ज्ञात होगा, दोनों शाखाओं में बड़ी विभिन्नता है। प्रतिलिपि-सबंध होते हुए भी इतनी विभिन्नता एक ही कारण से संभव हो सकती है: वह यह कि दो में से एक पर किसी तीसरी शाखा का ऋण है।

उपर की शेष प्रतियाँ एक स्वतंत्र कुल की ज्ञात होती हैं, जिसका पाठ, जैसा तुलकात्मक पाठ-चक्र से ज्ञात होगा, १६९१/१७०४ के निकटतम है। यदि १६९१/१७०४ शाखा किसी अन्य शाखा से प्रभावित हुई हो, तो असंभव नहीं कि वह अन्य शाखा यही हो, और १६९१/१७०४ इसी के किसी प्राचीन पूर्व ज से प्रभावित हो।

फलत पाठ-संबंध के आधार पर हम ऊपर के परिणामों को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं:

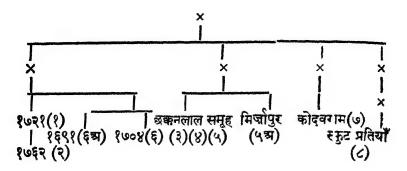

## श्रंतर श्रोर उसका समाधान

उपर की विभिन्न शाखाओं में परस्पर पाठ-विषयक श्रंतर कितना है, इसका श्रनुमान इसी से किया जा सकता है कि १७२१, १७६२ तथा १६९१/१७०४ में प्राय १००० स्थलो पर पाठ-भेद है, १७२१ १७६२ तथा कोंद्वराम में भी पाठ-भेद इससे कम न होगा, १७२१, १७६२ तथा छक्कत-लाल समूह में भी पाठ-भेद प्राय इसके श्राधे स्थलो पर होगा। इस श्रंतर का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है, हमारे पाठ-विवेचन की सबसे टेढ़ी समस्या यही है।

पाठों में श्रंतर दो प्रकार से संभव होता है—श्रज्ञात भाव से श्रर्थात् पढ़ने या लिखने में भूल के कारण, श्रथवा ज्ञात भाव से श्रर्थात् जान-श्रू कर । इसमें संदेह नहीं कि बहुत से पाठ-भेद अपर की शास्ताओं में श्रज्ञात भाव से संभव हैं, किन्तु ऐसे पाठ-भेद भी कम नहीं हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात भाव से संभव हैं। इस प्रकार के पाठ-भेद भी ग्रंथ में मिलते हैं जहाँ पर एक या दो श्रचर या शब्द ही नहीं, चौपाई या दोहे के चरण के चरण बदले हुए हैं, श्रथवा चौपाई के स्थान पर दोहा और दोहा के स्थान पर चौपाई है—लंकाकांड के ही पाठ-भेदों पर दृष्टि डालने से इस कथन की यथार्थता प्रमाणित हो जावेगी। ज्ञात भाव से संभव पाठांतर पुनः दो प्रकार के हो सकते हैं: स्वतः कविकृत, तथा श्रम्यकृत। 'मानस' की रचना के बाद भी किव प्राय. ५० वर्ष तक जीवित था, और प्राय: ४० वर्ष तक

तो काव्य-रचना भी करता रहता था यह निर्विवाद रूप से ज्ञात है। श्रत यह श्राशा की जा सकती है कि श्रपनी इस सब से महत्त्वपूर्ण इति का वह पारायण करते हुए बीच-बीच में पाठ-सुधार भी करता रहा होगा। ज्ञात भाव से सभव इतर पाठांतर श्रन्य व्यक्तियों के होंगे। प्रश्न यह है कि कीन से पाठांतर कविकृत हो सकते है, श्रीर कीन से श्रन्यकृत।

किन्तु इस प्रश्न पर विचार करने के पूर्व एक और समस्या सुलमाने की आवश्यकता है: विभिन्न शाखाओं में पाठ-विषयक अतर सामान्यतः किसी विकास-क्रम में हुआ है, या अन्यथा ? और, यदि कोई विकास क्रम है, तो वह क्रम कौन सा है ?

इस प्रसंग में यह बताना उचित होगा कि 'मानस-पाठभेद' शीर्षक ऊपर डल्लिखित श्रपने लेख में प० शंभुनारायण चौबे ने पाठ-भेद यद्यपि प्रतियो की क्रम-संख्या देते हुए दिए है, उन्होंने प्रतियों का यह कम किस प्रकार बॉधा है यह नहीं लिखा है। किन्तु ऐसा ज्ञात होता है कि सामान्यतः भागवतदास खत्री के संस्करण से पाठांतर के श्राधार पर ही यह क्रम उन्होंने निर्धारित किया है : जिस प्रति का पाठ उसके जितना निकट या दूर उन्होंने देखा है, उसकी क्रम-सख्या भी उन्होंने १ से प्रारम्भ करके उतनी ही निकट या दूर की रक्खी है। किन्तु इससे हमारी समस्या पर कोई निश्चयात्मक प्रकाश नहीं पड़ता। इसलिये हमे स्वतन्त्र रूप से अपनी समस्या के ध्यान से इस पाठातर पर विचार करना है। यह अवश्य है कि पं० शंभुनारायण चौबे ने अपने उक्त लेख मे **उक्त प्रतियों के प्राय: ८०% पाठ भेद दिए हैं, श्रीर यह ८०% उन्होंने** चयन की दृष्टि से संभवत: बिना किसी पूर्वस्थापित धारणा या भावना के दिए है, इसिलये साम्रान्यत: इन्हीं का सम्यक् अध्ययन उपयुक्त सम-स्यात्रों के सम्बन्ध में यथेष्ट होना चाहिए। सिद्धान्तों की रूपरेखा स्पष्ट हो जाने पर शेष पाठ-भेदों का भी उपयोग किया जा सकता है।

प्रस्तुत समस्या की दृष्टि से यदि पाठ भेदो को लिया जावे, तो ज्ञात होगा कि यद्यपि उनमें से सब के सब किसी विकास-क्रम में नहीं रक्खे जा सकते, फिर भी एक महत्त्वपूर्ण प्रतिशत उनमें ऐसे पाठ-भेदों की है जो विकास-क्रम की शृंखला में रक्खे जा सकते हैं, और इन पाठ-भेदों के श्राधार पर क्रम इस प्रकार होगा : १७२१/१७६२—छक्कनलाल समूह/ मिर्जापुर समूह—कोदवराम—१६९१/१७०४ ।

इस निष्कर्ष का कारण यह है कि १७२१/१७६२ तथा १६९१/१७०४ पाठ-भेद की दृष्टि से दो छोरों पर स्थित हैं, और १७२१/१७६२ की ऋोर से चलने पर उसकी तुलना में कुछ पाठ-भेद ऐसे है जो छकनलाल समूह/मिर्जापुर समूह, कोदवराम तथा १६९१/१७०४ में मिलने हैं, कुछ ऐसे है जो कोदवराम तथा १६९१/१७०४ में ही मिलने हैं, और कुछ केवल १६९१/१७०४ में मिलते हैं; और इसी प्रकार १६९१/१७०४ की श्रोर से चलने पर उसकी तुलना में कुछ पाठ-भेद ऐसे हैं जो केवल १७२१ १७६२ में मिलते हैं, कुछ ऐसे हैं १७२१/१७६२ तथा छकनलाल समूह, मिर्जापुर समूह में मिलते हैं, और कुछ १७२१/१७६२, छक्कनलाल समूह, मिर्जापुर समूह, तथा कोदवराम में भी मिलते हैं। चौवे जो के द्वारा दिए हुए उपयुक्त ८०% पाठ-भेदों में से उन पाठ-भेदों को लेने पर जो विकास-१९ खला में आते हैं, स्थित कुछ इस प्रकार होगी:—

| १७२१/१६६२ | छक्कनलाल समृह<br>मिजोपुर समृह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | कोद्वराम                              | १६९१:१७०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | बाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कांड                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| wheels    | ३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ३८<br>३३<br>१८<br>७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | ₹ <b>८</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u> ५९</u>                            | <u>४८</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | श्रयोध्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ा कांड                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -         | And the same of th | (Millians)                            | differenting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>Indiana</del>                    | and the same of th |
|           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| १७२१/१७६२  | छक्कनलाल समूह<br>मिजो रु समूह | कोदवराम   | . १६९१/१७०४               |
|------------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
| 10/1/104/  | मिजी रुर समूह                 | 418.4.4.4 | 1,411/10-0                |
|            | श्चरएय                        | कांड      |                           |
|            | Ę                             | ę<br>१    | W & & 2                   |
|            | Ę                             | 9         | 5                         |
|            | किष्किंघ                      | ा कांड    |                           |
|            | 8                             | <b>१</b>  | १ २ <u>४</u> ७            |
|            | 8                             | 3         | 8                         |
|            | सुंदर                         |           |                           |
|            | 8                             | 8         | ४<br>२<br>१०              |
|            | 8                             | 2         | 80                        |
|            | लंका क                        | ांड       |                           |
| Anna Paris | १२                            | १२<br>१६० | <b>१</b> २<br><b>१</b> ६० |
|            | १२                            | १७२       | <u> </u>                  |
|            | उत्तर                         | कांड      |                           |
|            | १९                            | १९<br>२४  | १८*<br>१८ <b>*</b>        |
|            | १९                            | ४३        | <u> १०#</u><br>४६         |

<sup>#</sup> प्रति के केवल शाचीन श्रंश मे

कहने की आवश्यकता नहीं कि यह स्थिति १७२१/१७६२ की ओर से चलने पर होतीं है। १६९१/१७०४ की ओर से चलने पर इन्हीं पाठ-भेदों को उपयुक्त दूसरे ढंग से देखा जा सकता है। किन्तु मबसे बड़ी बात यह है कि इस कम में आनेबाल पाठ-भेदों को किसी अन्य कम मे नहीं रक्खा जा सकता, और न कोई दूसरे ही ऐसे पाठ-भेद है जिन्हे इस प्रकार के किसी कम में रक्खा जा सकता हो। फनत: यह मानना पड़ेगा कि पाठ-भेदों मे एक महत्त्वपूर्ण संख्या ऐसो की है जो विकास-क्रम मे रक्खे जा सकते हैं, और वह विकास कम उपर्युक्त है।

शृंखला निर्धारित हो जाने के अनंतर ही देखना यह है कि इसमें आए हुए पाठ-मेदों में कोई ऐसी विशेषता भी है, या नहीं, जिसके आधार पर उसका ठीक-ठीक स्वरूप समका जा सके। इस दृष्टि से देखने पर—जैसा हम पाठ-विवेचन के अध्याय में देखेंगे—जात होगा कि पहले अर्थात् १७२१/१७६२→ १६९१/१७०४ कम से उपर्युक्त शृखना में आनेवाले विभिन्न शाखाओं के पाठ-मेदा में से ८०% से ९०° तक अपने पूर्ववर्ती पाठ की तुलना में निश्चित रूप से उत्कृष्टतर हैं, और शेप १० से २०% भी अपने पूर्ववर्ता पाठ की तुलना में किसी प्रकार हीन नहीं हैं; और इसी प्रकार दूसरे अर्थात् १६९१/१७०४→ १७२१ १७६२ कम स उपर्युक्त शृंखला में आनेवाले विभिन्न शाखाओं के पाठ मेदों में स ८०% से ९०% तक अपने परवर्ती पाठ की तुलना में उत्कृष्टतर हैं, और शेष १०% से २०% भी अपने परवर्ती पाठ की तुलना में किसी प्रकार हीन नहीं हैं। फज़त: पहले के। हम पाठ-संस्कार-कम और दूसरे के। हम पाठ-विकृति-कम कह सकते हैं।

इस शृंखला के बाहर पड़नेवाले पाठ-मेदों के सम्बन्ध में विचार करना शेष है। इनको देखने पर—जैसा हम पाठ-विवेचन के अध्याय में देखेंगे—झात होगा कि विभिन्न शाखाओं में ७०% से ८८, तक पाठ-भेद निश्चित रूप से बुटिपूर्ण हैं, ७% से १०% तक ऐसे हैं जो शृंखला में आनेवाले पाठ के समान हैं और केवल ५% से २०% तक ऐसे हैं जो शृंखला में आनेवाले पाठ की तुलना में उत्कृष्टतर कहे जा सकते हैं। शृंखला में आनेवाले पाठों की प्राय: शत-प्रतिशत शुद्धता और विभिन्न

शास्तात्रों में ८०% से ९०% का पूर्ववर्ती (या दूसरी दृष्टि से परवर्ती) पाठ की तुलना में उत्कृष्टतर (या दूसरी दृष्टि से निकृष्टतर) होना, श्रौर शृंखला के बाहर पड़नेवाले विभिन्न शासात्रों के पाठ-भेदों में से ७०% से ८८% का निश्चित रूप से तुटिपूर्ण होना श्रौर केवल ५% से २०% तक का उत्कृष्टतर होना पाठ-विकास-क्रम के सम्बन्ध में पहुँचे हुए हमारे उपर्युक्त परिणामों की शुद्धता का एक श्रन्य प्रवल प्रमाण है।

इतना कम श्रंतर सैद्धांतिक श्रीर वास्तविक परिग्रामों में श्रस्पष्ट रूप से इसी बात की त्रोर संकेत करता है कि ऊपर पाठ-सस्कार के जिस क्रम पर पहुँचे हैं वह संभवतः कविकृत है। किन्तु, साथ ही, इस सम्बन्ध में सब से उत्तम साधन किव के प्रयोगों का अध्ययन है। कहने की आवश्यकता नहीं कि जो पाठ-भेद ऊपर के परिणामों के अनुसार शृंखलाओं के बाहर पड़ने के बारण श्रसिद्ध है, उन्हे सामान्यत: किव के प्रयोगों की हिंद से श्रञ्जुद्ध होना चाहिए, श्रौर इसी प्रकार उक्त परिगामों के श्रनुसार जो पाठ-भेद संस्कार-क्रम म त्राते है, उन्हे सामान्यतः कवि-प्रयोग-सम्मत होना चाहिए। पहले के विषय में कदाचित् अपबाद भी हो जावें - और तब **उन्हें** सामान्यतः प्रसंग या श्रन्य किसी दृष्टि स त्रृटिपूर्ण उतरना चाहिए— दूसरे के विषय मे अपवाद न होना चाहिए-अर्थात् ऐसे एक भी पाठ भेद को शुद्ध मानने में कठिनाई होगी जो कवि-प्रयोगसिद्ध नहीं हैं। श्रधिक से श्रधिक यह हो सकता है कि उक्त संस्कार-क्रम में श्रानेवाले पूर्ववर्ती पाठों में यदा-कदा इस नियम के श्रपवाद मिल जावें, परवर्ती पाठों में इस नियम के अपवाद न होने चाहिएँ। और, आगे आनेवाले पाठ विवेचन से यह प्रकट हो जावेगा कि वास्तविकता भी यही है।

इन्हीं दृष्टियों से आगे के पृष्ठों में क्रमशः पहले पं० शंभु-नारायण चौने के दिए हुए पाठ-भेदों के तथा तदनंतर शेष पाठ-भेदों के संस्कार-क्रम से निर्मित तुलनात्मक पाठ-चक्क, और तदनंतर उक्त चक्कों के अनुसार उपयुक्त सिद्धान्तों के आधार पर स्वीकृत तथा अस्वीकृत पाठ-भेदों के विस्तृत विवेचन कांड-क्रम से प्रस्तुत किए गए हैं। पाठांतर के विषय में ऊपर जो विचार-सरिणी प्रस्तुत की गई है, वह इन्हीं के आधार पर निर्मित है, और एक प्रारंभिक गवेषणा मात्र है। विश्वास है कि उक्त पाठ-चक्र तथा पाठ-विवेचन के पृष्ठ ऊपर उठाई हुई समस्याश्रों के संतोष-जनक समाधान प्रस्तुत करेंगे।

#### संपादन

डपर्युक्त समस्यात्रों के समाधान के त्र्यनंतर 'मानस' के संवादन की समस्या एक सरल समस्या रह जाती है। ऊपर हम देख चुके हैं कि पाठ-संस्कार-क्रम इस भाँति है: १७२१/१७६२→छक्कनलाल समूह्/मिर्जापुर समृह्→कोदवराम→१६९१/१७०४।

क्रमशः हम इस बात पर विचार करेंगे कि ऊपर के क्रम में श्रानेवाली विभिन्न स्थितियों के पाठ किस प्रकार पुनर्निर्मित किए जा सकते हैं।

१७२१/१७६२ की स्थिति का पाठ निर्माण-उपर हम यह देख चुके है कि १७६२ की प्रति १७२१ की प्रतिलिपि मात्र है, इसिलये दोनों के पाठांतर के प्रसंग में १७२१ का ही सामान्यतः प्रमाण मानना चाहिए। किन्तु, ऊपर हम यह भी देख चुके हैं कि १७२१ में पाठ-परिवर्तन बहुत हुआ है, और वह अधिकतर ऐसा है जो १७६२ के भी बाद का है, इसिलये हमें १७२१ के प्राथमिक प.ठ का ही प्रमाण-कोटि में लेना होगा। यह श्रवश्य है कि १७२१ में हरताल लगाकर पाठ-परिवर्तन किए जाने के कारण अनेक स्थल ऐसे हैं जहाँ पर प्राथमिक पाठ पढ़ा भी नहीं जाता, श्रौर १७६२ की प्रति में इस प्रकार के पाठ-परिवर्तन इने-गिने हैं। इसलिये उन स्थलों के सम्बन्ध में जिनका पाठ-परिवर्तन १७६२ के बार हुआ १७६२ की सहायता ली जा सकती है। किन्तु, जैसा ऊपर बताया जा चुका है, कुछ स्थल ऐसे भी हैं जहाँ पर दोनों में पाठ-परिवर्तन हुआ है; ऐसे स्थलों पर दोनों के प्राथमिक पाठों की जिस प्रकार सम्भव हो पढ़ने की चेष्टा करनी पड़ेगी, श्रीर तदनंतर पाठ-निर्धारित करना पड़ेगा। किन्तु, यह केवल १७२१ की प्रति के पाठ का पुनर्निर्माण हुआ । १७२१ की स्थिति की किसी अन्य प्रति के अभाव में और अधिक निश्चयपूर्वक उसकी स्थिति का पाठ-निर्माण असंभव है।

छुक्कनलाल समृह/मिर्ज़ापुर समृह की स्थित का पाठ-निर्माण— उपर हम देख चुके है कि छक्कनलाल की प्रति में पाठ-परिवर्तन बहुत हुआ है, इसिलए उसके प्राथमिक पाठ पर ही निर्भर रहा जा सकता है। यह भी हम देख चुके है कि रघुनाथदास की मुद्रित प्रति का पाठ इने-गिने स्थलों को छोड़कर वही है जो छक्कनलाल का प्राथमिक है। बंदन पाठक छक्कन-लाल से अपेचाकृत दूर अवश्य है, फिर भी विशेष नहीं। किन्तु रघुनाथ-दास तथा बंदन पाठक के संपादित और मुद्रित होने के करण वैसी भूलें उनमें नहीं रह गई हैं जिनके आधार पर छक्कनलाल के साथ उनके प्रति-लिपि-संबंध का निश्चय किया जा सके। इसिलए इस बात की संभावना यथेष्ट है कि रघुनाथदास तथा बंदन पाठक की सहायता लेने पर भी छक्कन-लाल समूह का पाठ एक प्रति का ही पाठ हो। किन्तु इस संबंध में इतना अच्छा है कि मिर्ज़ापुर समूह की प्रतियाँ भी इसी स्थिति की हैं, यद्यपि वे इसकी तुलना में कदाचित् एक अविकृत कुल की हैं—जैसा तुलनात्मक पाठ-चक्र से ज्ञात होगा। दोनों समूहों के पाठ लेकर इस स्थिति का पाठ तैयार किया जा सकता है।

कोदवराम को स्थिति का पाठ-निर्माण—कोदवराम की मुद्रित प्रति का पाठ उस कुल की एक इस्तिलिखित प्रति की तुलना में कितना भिन्न है यह ऊपर दिखाया जा चुका है। इसलिए आवश्यकता यह है कि उस कुल की समस्त प्राप्य इस्तिलिखित प्रतियों का अध्ययन किया जावे, और उनके प्रतिलिपि-संबंध के आधार पर उनका पाठ-संबंध निर्धारित किया जावे। किन्तु इस सब प्रयास के अनंतर भी सम्भावन यही है कि कोदव-राम कुल का पाठ एक प्रति का पाठ ठहरे।

१६९१/१७०४ को स्थिति का पाठ-निर्माण — ऊपर हम देख चुके हैं कि १६९१ तथा १७०४ में से के ई परस्पर किसी की प्रतिलिपि नहीं है, बिल्क दोनो किसी श्रन्य प्रति की प्रतिलिपियाँ है। ऐसी दशा में दोनों के पाठ लकर उक्त श्रादर्श का पाठ निर्धारत किया जा सकता है। किन्तु इस संबंध मे यह रमरण रखना चाहिए कि १६९१ में पाठ-परिवर्तन बहुत हुशा है, श्रीर केवल इसके प्राथमिक पाठ पर ही निर्भर रहा जा सकता है। यह श्रवश्य है कि १६९१ का बालकांड मात्र है, शेष कांड नहीं

हैं। िकन्तु इस स्थिति के पाठ की ऐसी अन्य प्रतियाँ भी प्राप्त है, जिनका १६९१/१७०४ से केई प्रतिलिपि-सबध नहीं है। उनकी सहायता से इस स्थिति का पाठ सरलता से पुनर्निर्मित हो सकता है। १७०४ तथा इसकी स्थिति की अन्य प्रतियों में एक दोष भी है, जिसकी ओर संकेत करना आवश्यक होगा—वह यह है कि इनमें कई स्थलों पर ऐसी पंक्तियाँ मिलती हैं जो निर्विवाद रूप से प्रचिम ज्ञात होती है। १ अशल इतनी ही है कि इस प्रकार की जो पंक्तियाँ १७०४ में मिलती हैं वे १७०४ में नहीं मिलतीं, और जो इन अन्यों में मिलती हैं वे १७०४ में नहीं मिलतीं, और प्रकार सरलता से इन पंक्तियों से बचा जा सकता है।

#### सिद्धांत श्रीर श्रपवाद

यह सपादन-कार्य तुलनात्मक पाठ-चक्र की सहायता से श्रीर सुगम तथा निरपवाद हो सकता है, यदि वह चक्र पाठ-संस्कार-क्रम के श्रनुसार निर्मित किया जावे। इस चक्र में सबसे श्रिधिक श्रावश्यक दोनों छोरो का पाठ-निर्धारण है। एक बार यदि दोनों छोरो का पाठ निश्चित हो जाता है, तो बीच की स्थितियो के पाठ के लिए यही देखना रह जाता है कि वह किसी छोर के पाठ से मिलता है या नहीं। यदि मिलता है, तो इतना ही निश्चय करना रह जाता है कि उक्त पाठ श्रपनी वास्तविक स्थिति का है, या बीच की किसी श्रन्थ स्थिति की प्रति के प्रभाव से श्राया हुश्रा है; श्रीर यदि नहीं मिलता, तो सामान्यतः उसे श्रस्वीकार करना पडेगा।

दोनों छोरों—अर्थात् १७२१/१७६२ तथा १६९१/१७०४—का पाट-निर्धारण करते हुए ही इसीलिये आगे संस्कार-क्रम से तुलनात्मक पाठ-चक तैयार किया गया है। १७२१/१७६२ तथा १६९१/१७०४ की स्थितियों का पाठ-निर्धारण जिन सिद्धांतों के आधार पर किया गया है, वे नीचे दिए जा रहे हैं। इस संबंध में कदाचित् यह स्मरण कराने की आवश्यकता न होगी कि यद्यपि पाठ की दृष्टि से १७२१/१७६२ तथा १६९१/१७०४ एक दूसरे से बहुत दूर पड़ते हैं, दोनों में प्रतिलिपि-संबंध भी है, जिसके कारण वे एक दूसरे के एक प्रकार से सिककट भी हैं।

१देखिए 'तुलसीदास', पृ० १४

- (१) १७२१/१७६२ तथा १६९१/१७०४ (और उक्त स्थिति की अन्य प्रतियाँ) जहाँ एक ही पाठ देती हैं वहाँ पर वह पाठ प्रामाणिक मान लिया गया है।
- (२) १७२१/१७६२ तथा १६९१/१७०४ (और उक्त स्थिति की अन्य प्रतियों) जहाँ पर एक दूसरे से भिन्न पाठ देती है, वहाँ पर १७२१/१७६२ का पाठ एक छोर का और १६९१/१७०४ (और इक्त स्थिति की अन्य प्रतियों) का पाठ दूसरी छोर का मान लिया गया है।

(३) १७२१ तथा १७६२ जहाँ पर एक दूसरे से भिन्न पाठ देती हैं, वहाँ पर १७२१ का पाठ प्रामाणिक श्रीर १७६२ का श्रप्रामाणिक माना गया है।

- (४) १६९१/१७०४ तथा उक्त स्थिति की अन्य प्रतियाँ जहाँ एक दूसरे से भिन्न पाठ देती है, और उनमें से एक १७२१/१७६२ का पाठ देती है, वहाँ पर १७२१/१७६२ वाला पाठ प्रामाणिक तथा दूसरा अप्रामाणिक माना गया है।
- (५) १६९१ तथा १७०४ जहाँ एक दूसरे से भिन्न पाठ देती हैं, श्रौर डनमें से एक १७२१/१७६२ का पाठ देती है, वहाँ पर १७२१/१७६२ वाला पाठ प्रामाणिक श्रौर दूसरा श्रप्रामाणिक माना गया है।
- (६) जहाँ पर १६९१ तथा १७०४ एक दूसरे से भिन्न पाठ देती हैं, और उनमें से कोई भी १७२१/१७६२ का पाठ नहीं देती, किन्तु साथ ही उनमें से एक उक्त स्थिति की अन्य प्रतियों का पाठ देती है, वहाँ पर यही पाठ प्रामाणिक और दूसरा अप्रामाणिक माना गया है।
- (७) किष्किधा काड में १६९१/१७०४ स्थित की कोई अन्य प्रति न होने के कारण किया यह गया है जहाँ पर १७०४ का पाठ १७२१/१७६२ से भिन्न है, श्रीर यह भिन्नता केवल पढ़ने या लिखने की किसी भूल के कारण संभव है, वहाँ पर संगत श्रीर शुद्ध पाठ ही प्रामाणिक माना गया है।
- (८) किष्किधा कांड में १७०४ में कुछ स्थलों पर ऐसी पंक्तियाँ भी आती हैं जो १७२१/१७६२ में नहीं मिलतीं। १७०४ के आरएय कांड में भी इस प्रकार की पंक्तियाँ आई हैं, किंतु वे १७०४ की स्थिति की अन्य

प्रतियों तथा १७२१/१७६२ में न मिलने के कारण श्रप्रामाणिक ठहरती है। इसीलिये १७०४ के किष्किंधा कांड की भी यह त्र्यतिरिक्त पंक्तियाँ श्रप्रामाागक मानी गई है।

(९) उत्तर कांड में १७०४ का उत्तराद्ध पूर्णरूप से बदला हुआ होने के कारण किया यह गया है कि जहाँ पर उसकी श्थिति की अन्य प्रति का पाठ १७२१/१७६२ से भिन्न है, श्रीर यह भिन्नता केवल पढ़ने या लिखने की किसी भल के कारण सभव है, वहाँ पर संगत श्रीर शुद्ध पाठ ही प्रामाणिक माना गया है।

कहना न होगा कि ऊपर १७२१,१७६२,१६९१ तथा १७०४ के पाठों का जहाँ जहाँ उल्लेख हुन्ना है, वहाँ-वहाँ त्र्याशय उनके असंशोधित-श्रर्थात् प्राथमिक पाठ से है, संशोधित—श्रर्थात् परिवर्तित पाठ से नहीं।

इन सिद्धांतो में से अपवाद केवल सिद्धांत (१), (२) तथा (४) के सम्बन्ध में है, और (१) के सम्बन्ध में भी कुल दो ही हैं। स्थल-संकेत के साथ अपवाद वाले पाठ-भेद निम्नलिखित है। र इनके संबंध में विवेचन पार-विवेचन के श्रध्याय में मिलेगा।

उपयुक्ति सिद्धांत (१) के अपवाद :

(१) २-१२-५ बिबिध

(२) २-१८०-१ पावन

**उ**पर्युक्त सिद्धांत (२) के अन्तर्गत १६९१/१७०४ (तथा उसकी स्थिति की श्रन्य प्रतियों ) के श्रस्वीकृत पाठ :

(१) १-४८ ग्रप्त

(२) १-५१-६ मन

(३) १-८२-६ तेइ

(४) १-२१३-२ बिधि जनु

(५) १-३१९-२ व्यवहारू, व्यवहारू (६) २-२८-३ मड्ड

(७) २-८९-८ पानी

(८) २ ९१-७ सोवत

#(९) २-९४-२ सुखदारा (१०) २ १००-१ जिइहहिं (११) २-१०४-८ तब

(१२) २-१३७-७ बिबिध

(१३) २-१८५ सहस #(१४) २-१८६-७ तोहि

(१५) २-१९१-४ धनही (१६) २-१९९-५ बिलीना

१इनके स्थान पर स्वीकृत पाठ पाठ-चक्रखंड में देखे जा सकते हैं।

# भूमिका: सिद्धांत श्रौर श्रपवाद

| (१७)          | २-२०६-४ मूरतिमंत      | (१८) २-२१०-६ जसु जगु           |
|---------------|-----------------------|--------------------------------|
|               | २-२११-५ मोहिं न       | (२०) २-२२९ श्रनुग              |
|               | २-२३४-२ रामहि         | (२२) २-३३७-४ श्रविचल           |
|               | २-२५१ लौका            | (२४) २-२५२ सुचि                |
|               | २-२७६ सोच             | (२६) २-२८९-६ सीय               |
|               | ५-३-४ सो              | *(२८) ५-१२-११ जनि              |
| (२९)          | ५-२७ ४ बिरुद          | *(३०) ५-३० दिवस निसि           |
| (३१)          | ५-५४ बिकटास्य         | (३२) ६-९१ सब                   |
| (३३)          | ६-९-१० सीतहि          | #(३४) ६-३१ बिचारि              |
| <b>*(३५)</b>  | ६-४७-५ कोपि           | (३६) ६-४९-२ मुख                |
|               | ६-६१-११ मुख           | #(३८) ६-६२-८ सुनु              |
| <b>≄(</b> ३९) | ६-७०/२ करि चिकार श्र  | ति घोरतर *(४०) ६-८५-८ मारेड    |
|               | ६-८८ छ० सुरपुर पावर्ह |                                |
|               |                       | *(४४) ६-१०७-४ तिरह             |
|               |                       | श्रवधि (४६) ६-१२१-७ ज <b>ब</b> |
| (૪૯)          | ७-२-६ पाव             | <b>≭(४८) ७-</b> ५ छं०/१ परमा   |
| (8८)          | ७-१४-१८ सइ            | (५०) ७-१६-१ मन माहीं           |
| (५१)          | ७-२० सुख              | (५२) ७-२४-९ ब्रह्मादि          |
| <b>*(</b> ५३) | ७-२८ चारु             | (५४) ७-३१-२ बहुतेन्ह           |
| (५५)          | ७-४३-२ भय             | (५६) ७-५०-४ जेइ                |
|               |                       | (५८) ७-५९-८ जो देहिं           |
|               | ७-७० के नैन           | *(६०) ७-७१-४ काहि न            |
|               | ७-७४/२ भजसि           | (६२) १-२६ विचारि, चारि         |
|               | १-७८-१ मूरतिमत        | (६४) १-२५६-२ श्रम              |
|               |                       | (६६) १-२६८-५-६ रिसि            |
|               | १-२८४-३ जाना          | (६८) २-१४२ भए                  |
|               | २-२०३-८ गगहिं         | (७०) २-२४३-६ छुठत              |
|               | २-२४३-७ बरिसर्हि      | (७२) ५-५-७ दीख                 |
|               | ५-१३-८ फिर            | (७४) ६-३-९ किप                 |
| का० ५         | L                     |                                |

(७५) ६-६ सौंपहु ४(७६) ६-३२-६ बहु कर (७७) ६-४५ दलमलेड (७८) ६-६९-२ करि \*(७९) ६-९३ सनमुख चली विभीषनहि (८०) ६-९७-६ नखन्ह \*(८१) ६-१२० बहुरि त्रिबेनी श्राइ प्रमु (८२) ७-६० मोहि

[उपयुक्त में किष्किंधा कांड के १७०४ के अस्त्रीकृत पाठ तथा उक्त पाठ की अन्य प्रित के उत्तर कांड उत्तराद्ध के अस्त्रीकृत पाठ इसिलये नहीं रक्खे गए हैं क्योंकि दोनों में उक्त स्थिति के पाठ की ये अकेली ही प्रतियाँ प्राप्त है। नीचे उनमे से केवल ऐसे अस्त्रीकृत पाठ दिए जा रहे हैं जो सामान्यत: पढ़ने या लिखने की मूल से संभव नहीं प्रतीत होते हैं।

\*(८३) ४-१६-१० जिस

#(८५) ७-९५-१ सहित

\*(८७) ७-१०४-७ प्रसुप्रभाव

\*(८९) ७-१२१-१२ गहि सो नर

(९१) ७-१२३/२ रघुनाथ कर(९३) ७-१२४/१ मम तुम पर

\*(५३) ७-१२४/१ मम तुम पर सदा रहहू

\*(९५) ७-१२९-५ पावै, गांवै

\*(८४) ४.२४ सर बिगमित तहं बहु

\*(८६) ७-१००-३ निजकृत दोष \*(८८) ७-११५/१ जो विषय बस

#(९०) ७-१२१-१३ कछ

\*(९२) ७-१२४-१ कर

\*(९४) ७-१२५-३ भएऊ, दएऊ

### **७पर्युक्त सिद्धांत (२) के अन्तर्गत १७२१/१७६२ के अस्वीकृत पाठ :**

(१) १-१३-१० सुलभ

(३) १-१२४-१ दीन्ह

(५) १-१८८-५ हिच

(७) १-३१५-७ बर जोरी

(९) २-२७-६ मति

(११) २-१३९-६ सुखमा

(१३) ३-५-१९ जिन्म

(१५) ३-१८-२ बिलपाता

(१७) ४-२३-७ गुनग्यान

(१९) ५-५८-४ बोए

(२) १-१५-७ करहिं

(४) १-१४३.८ संत

\*(६) १-१९६-५ सकल रस

(८) १-३४२-८ बहु

\*(१०) २-५०-१ कोपि

(१२) २-२५३-६ हइ

(१४) ३-१०-१ श्रगस्त्य

(१६) ४-७-१२ हढ़ाए

\*(१८) ५-२७-६ आवें, पार्वें,

(२०) ६-२२-८ हमहुँ

|                            |                         | •                           |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| (२१)                       | ३-२८-२ सब               | (२२) ६-४२-७ सुना मैं काना   |
| (२३)                       | ७-२२-५ बरद सुसीला       | (२४) ७-४८-६ डपरोहित         |
| (२५)                       | ७-७९/२ लागि             | (२६) ७-८६-७ भगति            |
| (२७)                       | ७-९८-७ ज्ञान वैरागी     | (२८) ७-९९-६ क               |
| (२९)                       |                         | (३०) ७-१११-१५ कीए, हीए      |
|                            |                         | (३२) १-४-७ गलहीं            |
| <b>*</b> (३३)              |                         | <b>*</b> (३४) १-२९-३ श्रुति |
| (३५)                       | १-३६-८ सकल              | <b>#(</b> ३६) १-३६ रुचि     |
|                            | १-४३-६ मिटिहि           | <b>*(</b> ३८) १-४८ স্থৰ     |
|                            | १-५२-७ कै               | (४०) १-६५-२ सुरन्हि         |
| •                          |                         | (४२) १-७५-४ जानिहु          |
| (४३)                       | १-७९-१ दत्त्रसुतन्हि    | (४४) १-९४ सुर               |
| (84)                       | १-९५ छं० लरिकन्हि       | (४६) १-९७-८ जिनि            |
| <b>(</b> 80)               | १-९८-३ संग              | (४८) १-१००-८ कोटिबहु        |
| (88)                       | १-१०० कोटिबहु           | (५०) १-१०८ भ्रमत            |
| (५१)                       | १-१२३-३ महा             | (५२) १-१३८ ฆंतध्यीन         |
|                            |                         | *(५४) १-१४६ नीरनिधि         |
| (44)                       | १-१५१ बिलास             | *(५६) १-१६२-१ बन            |
| (৭৩)                       | १-१६७-८ जल              | (५८) १-२४५ के               |
| <b>*(</b> 49)              | १-२९८-८ बहु             | (६०) ३-३१ करहु              |
| (६१)                       | ५-३८ भज भजहीं जेहि र    | वत(६२) ५-५६ सरासन           |
| (६३)                       | ६-१६-४ बिलास            | (६४) ६-३४-२ तिष्ठति         |
| (६५)                       | ६-४१ छं० मंदिरन्ह       | (६६) ६-७३-१२ एक             |
| (६७)                       | ६-९७-१५ कवि             | (६८) ७-५/२ श्रारति          |
| (६९)                       | ७-३२-८ जोति             | <b>*(७०) ७-३५-१ की</b>      |
| <b>चप्</b> यु <sup>९</sup> | क सिद्धांत (४) के श्रपव | ाद :                        |
|                            |                         | (२) १-७४-६ बेलवाति          |
|                            | १-७५ मान                | (४) १-१२१-६ अधरम            |
|                            | १-१२७-८ सुनावहु         |                             |
| • •                        |                         | .,,                         |

| (৩)  | 8-840-6        | ५ भगवि              | (८)     | १-१८४-३        | ३ सब               |           |
|------|----------------|---------------------|---------|----------------|--------------------|-----------|
| (९)  | १-१८४ ह        | <b>इस्त्रतुकांत</b> | (१०)    | १-१९६ ह        | <b>१</b> स्वतुकांत |           |
| (११) | १-२३४-         | ५ भए                | (१२)    | १-२९२-७        | मुरासुर            |           |
|      | १-३४६-         |                     |         | १-३५३-४        |                    |           |
| (१५) | <b>२-</b> २२५- | र श्रद्धाली नहीं    | है (१६) | २-२२६ ह        | ठ्रं० काह स        | चकित      |
| (१७) | २-२६२-८        | : तापस              | *(१८)   | २-२८४ ३        | मूप                |           |
| (88) | २-२९६-२        | अर्द्वाली नही       | है (२०) | <b>२-३</b> २५- | ७ श्रद्धांती र     | नहीं है   |
|      | 3-90-90        |                     | (२२)    | ३-१६           | निष्काम            |           |
| (२३) | ३-२०-६         | श्रपार              | , ,     | ६-२५ ज         |                    |           |
| (२५) | १-२४०-६        | जठर                 | (२६)    | २-१८०-         | २ बिसाद            |           |
| (২৬) | २-२३५-         | भारी                | (२८)    | ३-३४-२         | के बाद एक<br>अ     | श्रद्धीली |
|      |                |                     | 4- 1    | अधिक           | _                  |           |
| (२९) | 4-28-8         | गाढ़ी, बाढ़ी        | (३०)    | ६-३२-१         | कान्ह              |           |

यह ध्यान देने योग्य है कि उपर्युक्त कुल अनवार मंथ के समस्त पाठ-मेदों के, जो १७२१/१७६२ से लेकर १६९२/१७०४ (और उस स्थित की अन्य प्रतियो) तक में पाए जाते है, केवल १०% के लगभग हैं, और इनमें से भी जिनके सामने तारक विन्ह बना हुआ है उनको छोड़- कर प्राय: सभी ऐसे है जो प्रतिलिपि की भूलों के कारण संभव हैं। तारक- चिन्हवाले पाठ-भेद ही ऐसे हैं जो निरी प्रतिलिपि की भूल से सभव नहीं हैं, किन्तु इनकी सख्या कुल पाठ-भेदों का केवल २६% है। अपवादों की इतनी कम संख्या, और उनमें भी महत्त्वपूर्ण अपवादों के ऐसे नगस्य प्रतिशत से इस बात का भली भाँति अनुमान किया जा सकता है कि दोनों छोरों के पाठ-निर्धारण के उपनंतर बीच की स्थितियों का पाठ-निर्धारण कितना सुगम हो जाता है, यह तुलनात्मक पाठ-चक्र पर दृष्टि डालने पर स्वत: प्रकट होगा।

# परिशिष्ट

# मतित्तिपि-तिथियों की गराना

| संवत्त १६६१, वैशास्त ग्रु० ६, बुधवार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६, बुधवार :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मप्राह्न-दिवस मास |              | मास-दिवस अंश | अंश    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------|
| विगत सं० १६६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वैशाख ग्रामाचंद्र का मध्यन्य समापिकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                 | _            | ์<br>กั      | ž<br>Ž |
| 1 860% # NO 33   II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६ तिथियों का स्पातिकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +   ~             |              | * 25         | ~ w    |
| महीयात्र में १६६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = मञ्जलवार, श्रप्रेल २५, १६०४ ई०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              | ~            | చే     |
| 0 to 10 to 1 | वशास्त्र अमाचर या समान जनाता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 ~+ *            |              | 36           | ~ W    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ל (מושפה זה ביינים ביינ | مد<br>مد          |              | 2            | ħ      |
| सं० १६९१, वैशाख घु० ६, बुधनार :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = बुधवार, अप्रल ७, १६०२ २७<br>६, बुधनार :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |              |              | 1      |
| विगत स॰ १६६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वैशाख श्रमाचन्द्र का मध्यन्य समातिकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | <b>2</b> 4 4 | 9            |        |
| ी रहा जुल कर के जिल्ला कर के ज  | ६ तिथियों का न्यातिकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | + *               |              | 24 M         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = स्थवार, ३ श्रप्रेल २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                 |              | ;            | •      |

परिशिष्ट

|                                                           |                                     |                                   |          |                      |                                    |                        | q  | रिशि               | ष्ट                           |                                         |                        |        |                      |                                          |                          |         | ७१                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------|---------------------|
| अंश                                                       | is.                                 | يم                                | 30       |                      | ជ្គ                                | <u>پ</u>               | 'n |                    |                               | m.                                      | វិ                     | \$     |                      | E S                                      | ์<br>เก                  | 90.     |                     |
| मास-दिवस अंश                                              | केट. केट                            | m                                 | er<br>er |                      | w                                  | n.                     | 2  |                    |                               | %                                       | er<br>ov               | 200    |                      | 2                                        | <b>₩</b>                 | عر<br>س |                     |
| मसि                                                       | लुम                                 |                                   |          |                      | जुलाई                              |                        |    |                    |                               | आक्त्र                                  |                        |        |                      | अत्यर्                                   |                          |         |                     |
| सप्ताह-दिवस                                               | ( 4 )                               | ~<br>+<br>m                       | w        |                      | ( % )                              | م<br>+<br>س            | Մ  |                    |                               | (°)                                     | * + * *                | ~<br>? |                      | ( )                                      | + # *                    | 9%      |                     |
| इ.४, शुक्रवार :                                           | आषाद् अमाचन्द्र का मध्यन्य समातिकाल | ४ तिथियो का व्या <sub>ि</sub> काल |          | = ग्रुक्तवार, जुन ३० | आषाद अमाचन्द्र का मध्यन्य समानिकाल | ४ तिथियो का व्यप्तिकाल |    | = रिववार, जुलाई १० | १४, शानवार :                  | कात्तिक अमाचन्द्र का मध्यन्य समाप्तिकाल | १४ तिथियो का न्यातिकाल |        | = शनिवार, अक्तूबर २४ | कार्तिक अमाचन्द्र का मध्यन्य समाप्ति काल | १४ तिथियो का व्याप्तिकाल |         | = मक्तलवार, नवंबर ४ |
| सं० १८४३, स्थाषाद् शुद्ध ४, शुक्रवार :<br>विगत सं० १८४३ ) | = १७८६ ई०                           |                                   |          |                      | वत्तमान स० १८५३                    |                        |    |                    | स्० १६६४, कातक शु० १४, शानवार | निगति स० १६६४                           |                        |        |                      | वर्तमान स० १६६४                          | - 2404 40                |         |                     |

ार्स-दिवस अंश

#### रामचरितमानस का पाठ 93. 88 89. 88 स्य स्थाप्त १५ १५ १५

|                                     |                                           | सप्ताह-दिष्स | मांख | H |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------|---|
| बरात सरु १ प्रमुख्य ।<br>। १ ८०७ ई० | कात्तिक ग्रमाचन्द्र का मध्यन्य समाप्तिकाल | ( 9 )        | अक्र |   |
|                                     | १४ तिथियो का न्याप्तिकाल                  | 83+8         | ſ    |   |

सं० १८६४, कात्तिक ग्रु० १४, शनिवार :

| १४ तिथियो का न्याप्तिकाल | = शनिवार, नवंबर १४<br>कर्तिक द्यमाचन्द्र का मध्यन्य समाप्तिकाल |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ্ ০ % ৩০ % ।।            | बर्तमान के १८६४ }<br>= १८०६ ई०                                 |

| = सोमवार :              | Comments and a partie to the |
|-------------------------|------------------------------|
|                         |                              |
| रिवंबार :               | The Course                   |
| v                       |                              |
| सं० १६७९, माघ कु० ८, रा | 988                          |
| 6998 o                  | اطرالا ووه                   |
| TE"                     | -                            |

१४ तिथियों का ज्यानिकाल

= सोमनार, जननरी ६

\$7 X

38. 98 38. 98

| 0    | अ क्यू                 | म्<br>च ज                               | दिसंबर                                  | <b>दिसंबर</b><br>• |
|------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 0776 | ( 9 )<br>84+8          | 2 + 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 3 + 35             |
|      | पमापिकाल<br>नवेंश्र १४ | माप्तिकाल<br>नव <b>बर</b> २४            | प्तेकाल<br>र, दिसंबर २५                 | तिगल               |

H

@ + w

सं० १८०२, ब्येष्ठ **ग्रु० ५, शुक्रवार** : विगत र्ष० १८०२ } =१७४५ **१**० }

५ तिथियों का ज्याप्तिकाल

= ग्रुक्तवार, मई २४

## २ पा ठ - च क

## श्रावश्यक सृचनाएँ

१—प्रस्तुत पाठ-चक्र उन समस्त स्थलों के पाठ-भेद लेकर निर्मित किए गए हैं जिनका समावेश पं० शंभुनारायण चौने के 'मानस पाठ-भेद' शीर्षक उक्त लेख में हुआ है। केवल उन स्थलों को छोड़ दिया गया है जो लिपि या अच्चर-विन्यास के भेद से भिन्न और अन्यथा अभिन्न हैं; अथवा, जहाँ पर मूल प्रति में पाठ-भेद नहीं है, और चौने जी ने भूल से, कदाचित् उक्त प्रति की किसी प्रतिलिपि के आधार पर, पाठ-भेद दे दिया है।

२—१६९१/१७०४ की स्थिति की श्रन्य प्रतियों से भी उन्हीं स्थलों के पाठ-भेद दिए गए हैं जिन का समावेश उपर्युक्त प्रकार से हो सका है। राजापुर की श्रयोध्या कांड की प्रति १६९१/१७०४ को स्थिति की है— जैसा इन चक्रों को देखने पर ज्ञात होगा—इसलिए श्रतिरिक्त स्थलों पर के उसके भी पाठ-भेदों का समावेश नहीं किया गया है।

३—कुछ प्रतियों में, जैसा ऊपर हम देख चुके हैं, पाठ-परिवर्तन हुआ हैं। इन चकों में उनके परिवर्तित पाठ मूल में देते हुए पूर्ववर्ती पाठ —जहाँ पर वे किसी भी प्रकार से पढ़े जा सके हैं—पाद्टिप्पणी में दिए गए है। परिवर्तित पाठों में से कुछ तो श्रादर्श के श्रनुसार हो सकते हैं, श्रीर कुछ श्रन्थथा। श्रादर्श के श्रनुसार होने की श्रांशिक संभावना के कारण उनको मूल में रक्खा गया है। चौबे जी ने श्रपने उपर्युक्त लेख में प्राय परिवर्तित पाठ ही दिए हैं, किन्तु कहीं-कहीं पर पूर्ववर्ती पाठ दे दिये हैं, श्रीर फिर भी यह नहीं संकेत किया है कि चौबे जी के उक्त लेख के श्राधार पर प्रतियों का प्रतिलिपि-संबंध नहीं स्थापित किया जा सकता है। इन पाठ-चक्रों में प्रतियों के पाठ-परिवर्तन को पूर्ण रूप से ध्यान में रक्खा गया

१कहने की श्रावश्यकता नहीं कि इन श्रातिरिक्त पाठ-भेदों की श्राप्ताणिकता स्वतः प्रमाणित है।

है, श्रौर जहाँ तक हो सका है पूर्ववर्ती श्रौर परवर्ती पाठों का स्पष्टी-करण कर दिया गया है।

४—यह पाठ-चक्र पाठ-संस्कार-क्रम के अनुसार निर्मित किए गए है। क्रम — जैसा हम ऊपर भी देख चुके है—इस प्रकार है: १७२१/१७६२→ अक्रनलाल समूह/मिर्जापुर समूह→कोद्वराम→१६९१/१७०४ (तथा चक्त स्थिति की अन्य प्रतियाँ)। प्रत्येक समूह में प्रतियाँ अपने लिपि-काल या प्रकाशन-काल के अनुसार क्रम से रक्खी गई हैं; केवल १७६२ की प्रति के विषय में अपवाद किया गया है। १७६२ की प्रति १७२१ की प्रतिलिप है, इसलिए उसे १७२१ के बाद आना चाहिए था। किन्तु १७२१ का पाठ, जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, अब १७६२ की अपेत्ता बहुत परिवर्तित है, और यह परिवर्तन संभवत: अक्रनलाल समूह के प्रभाव में किया गया है, जैसा इन चक्रो से विदित होगा, और मूल में परिवरित पाठ ही दिया गया है, इस कारण १७२१ को १७६२ तथा अक्रनलाल समूह के बीच मे रख दिया गया है।

५—प्रत्येक समूह में आतेवाली प्रत्येक प्रति के लिए एक स्वतंत्र स्तंभ रक्ला गया है, किन्तु मिर्जापुर समूह के लिए, या उसकी प्रतियों के लिए, कोई स्वतन्त्र स्तंभ नहीं रक्ला गया है; उसके पाठ का निर्देश, जहाँ पर वह अक्षनलाल समूह की अंतिम प्रति (५) के पाठ से भिन्न है, तिरब्धी रेखा देकर (५) के स्तंभ में कर दिया गया है। यह इसलिए किया गया है कि मूलत अक्षनलाल समूह भी उसी स्थिति का पाठ देता है जिस स्थिति का पाठ मिर्जापुर समूह देता है। दोनों समूहों के पाठों का सविस्तर समावेश इस स्थिति के पाठ की देखने में अनावश्यक प्रमुखता प्रदान कर देता।

६—इन चकों में विभिन्न प्रतियों के निर्देश के लिए उन्हीं संकेत-संख्याओं का उपयोग किया गया है जो भूमिका भाग में प्रतियों का परिचय देते हुए दी गई हैं।

कहीं-कहीं पर कुछ संत्रेपों का भी उपयोग किया गया है, किन्तु वे सामान्यतः स्वतः स्पष्ट हैं। ७—इन चक्कों में श्रस्वीकृत पाठ-भेद पतले टाइप द्वारा श्रलग किए गए हैं—स्वीकृत प्राथमिक तथा संशोधित पाठ-भेद दोनों सामान्य टाइप में ही दिए गए हैं।

८—जहाँ पर पाठ-भेद शब्दश नहीं दिए गए हैं, श्रौर कुछ श्रन्य शब्दो द्वारा उनका निर्देश किया गया है, वहाँ इन शब्दों की इटालिक टाइप मे दिया गया है।

९—इन चक्रो के साथ श्रागे श्राए हुए पाठ-विवेचन वाले श्रध्ययन का भी पूर्ण रूप से उपयोग किया जा सके, इस बात का पूरा ध्यान रक्खा गया है। फलत यदि किसी स्थल के स्वीकृत पाठ श्रीर श्रस्त्रीकृत पाठ के विषय में प्रसंग श्रीर प्रयोग की दृष्टि से जानना हो, तो उनका पाठ-विवेचन उस कांड के श्रस्त्रीकृत पाठ-विवेचन के श्रंशो में उस प्रति के श्रन्तर्गत यथास्थान देखना होगा जो पाठ-संस्कार-क्रम मे उस श्रस्त्रीकृत पाठ वाली श्रन्य प्रतियों के पहले श्राती है। श्रीर यदि किसी स्त्रीकृत पाठ श्रीर उसके पाठ-सुधार वाले पाठ-मेद के विषय में इसी प्रकार जानना हो तो पाठ-विवेचन उस कांड के पाठ-सुधार वाले श्रंश में यथास्थल उस प्रति के श्रन्तर्गत देखना होगा जो पाठ-संस्कार-क्रम मे उस पाठ-सुधार वाली श्रन्य प्रतियों के पहले श्राती है। इसी प्रकार, पाठ-विवेचन वाले खंड का श्रध्ययन करते हुए, वाह्य संभावनाश्रों (Extrinsic probabilities) के ध्यान से यदि कहीं विचार करना हो, तो इन चक्रों का उपयोग किया जा सकता है। उस दशा में स्थल-संकेतों की सहायता मात्र यथेष्ट होगी।

१०—स्वतंत्र पाठ-विवेचन उन्हीं पाठ-भेदों का नहीं किया गया है जिनके आगे कोष्टकों में किसी प्रति की संकेत-संख्याए दी हैं। यह इसलिए किया गया है कि वे कोई स्वतंत्र पाठ नहीं प्रस्तुत करते, बल्कि केवल लिपिश्रम या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से उनका पाठ कुछ भिन्न लगता है।

|   | बा०        | w                   | w                                  | >      | m     | 8                   | <u>,</u> 20 | 9     | 9           | (A)     | <b>3</b> 0    | U.        |                 |
|---|------------|---------------------|------------------------------------|--------|-------|---------------------|-------------|-------|-------------|---------|---------------|-----------|-----------------|
|   | <u>ડ</u> ે | ,                   | _ @                                |        |       | दाहिने(             |             |       |             | _       |               |           |                 |
|   | (g)        | m                   | धु सरिस<br>ग चरित (                | n      | 6     | दाहिनहु             | <b>'</b> ∞  | or    | مين         | ۶.<br>ا | 200           | >         | the Grant of    |
|   | (হ্বস্ন)   | ×                   | ×<br>सम्                           | 9<br>× | ×     | ×                   | ∞           | o′    | <i>5</i> 9  | मारव    | <b>&gt;</b> 0 | >         | , to 1          |
|   | <b>9</b>   | m                   | साधु चरित<br>सुभ सरिस              | , »    | m     | œ                   | ∞           | तम    | क्रमनाम (२) | a       | ∞             | or        | 3 (3) A naf ar  |
|   | (৭)/(৭ঙ্গ) | m                   | œ                                  | e/×    | or    | o                   | ∞           | ज     | 2/2         | o       | ∞             | o'        | ٠               |
|   | ©<br>@     | मंजुल ३             | r                                  | राज    | œ     | o-                  | क्बहुं      | œ     | ~           | œ       | गहि           | मोतक पो क | के स्थापन पा    |
| , | <b>€</b>   | रज मृद्ध            | œ                                  | 8      | परसि  | or                  | €,<br>W     | D,    | ~           | o,      | or            | <b>6</b>  | (Still)         |
|   | €          | œ                   | (2°                                | œ      | or    | œ                   | o^          | O.    | विनामार     | or      | ο,            | oʻ        | 5 25 X10        |
|   | <u>ଚ</u>   | <b>मृ</b> दुमंजुलरज | साधु चरित<br>सुभ चरित <sup>१</sup> | साञ    | परस   | दाहि नेहु           | मज्यहि      | असजन  | कर्मनासा क  | मालव    | महिं          | पाषक सापक | (१) में पर्व का |
|   |            | 8-2-8               | 8 <del>-</del> 8-8                 | 8-2-8  | 8-3-8 | 8-%- <b>&amp;</b> - | ×-×         | 8-4-8 | 2-3-8       | 7-3-2   |               | <u>ې</u>  | 1) - 6          |

६ — (३) पूर्व का पाठ में 'सोपक पीपक' था ८—(१) में पूर्व का पाठ (२) का ही था ५—(६ऋ) में पूर्व पाठ 'मिनासा' था। ३ -- (३) मे पूर्व का पाट 'कवहु' था। 'मरिस' था, उन पर हरतान लगाकर 'चरित' यनाया गया है, थोर (२) में मंशोवित पट प्रतिलिप हुआ है।

र-(३) में पूर्व का पाठ 'राज' था

| (/ ello) | ( ) e          | <b>)</b> ( | r s     | F 13  | r<br>y a     | - [            |             | <u> </u>   | <b>Y</b> (    | Y 9                       | 在(0) 年1                    | S)                             | 37 .          | - E                        | -                |                   | -                | _              |
|----------|----------------|------------|---------|-------|--------------|----------------|-------------|------------|---------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|
| (3)      | <u> </u>       | ء م        | ) n     | - W   | , 0          | <b>,</b> U     | , te        | 7 .k       | 6<br>7        | . 9                       | बनाया गर                   | Ano.                           | (2) sa et     | कासर                       | थि।              | 1 H 2 H           | faraby           |                |
| (5對)     | ~              | . 9        | ) ž     | बचन   | . w<br>~     | · 0·           | लगत         | 6          | · >           | २ २/बिधि बिनती बिधि बिनती | ताल लगाकर 'कागद'           | पाठ अब भी                      | विकापाउ       | पूर्व का पाठ               | पाठ भाम ।        | हा पाट (योगे)     | का पाट भिक्ष     | 2              |
| (৫ম) (৫) | सुकृत          | मुख        |         | · 0·  | •            | o o            | · Or        | ′ n⁄       | <b>/</b> >    | बिध बिनती                 | ताल लग                     | पूर्व का                       | ५(३) मे भी प् | (६ऋ) मे भी                 | -(३) मे पुर्न    | (३) मे पर्व ह     | <u> </u>         |                |
| (A)/(A)  | ~              | a          | दादूर/२ | , v   | ~            | ∞              | o           | · 0×       | <b>′</b> >>   | 2 2/6                     |                            | at                             | <b>*</b>      | - w                        | او               | מ                 | E (2)            |                |
| 8        | œ              | œ          | O'      | o     | ~            | ग्राम          | or          | D'         | 弘             | o                         | या, उसको हरताल             | ) मे पूर्वका                   |               | हरताल लगा-                 | (२) मे यही       |                   |                  | , उसको हर-     |
| <u>@</u> | ~              | N          | œ       | N     | s.           | 9              | œ           | O'         | 3             | or<br>0                   |                            | ा गया । (२                     |               | . •                        | या है, ज्यौर (   |                   | हुर' या ।        | (२) का ही था   |
| 8        | सकृतर          | N          | or      | or    | कागद्र       | or             | o           | œ          | o,            | r                         | में पूर्व का पाठ (२) का ही | लगाकर 'सकुन' बनाया गया। (२) मे | म<br>भी       | मे पूर्व का पाठ 'दाहुर' था | ्रै यनाया गया    | मशोधित पाठ उतरा । | का पाठ 'गाडुर' य | पाठ            |
| <b>(</b> | सकृति          | जान        | गाटुर्  | चतुर  | कागर         | ग्रान्य        | लगति        | धवक        | थारेहि        | १-१२-७ बिनती श्रब         | () में पूर्व का            | लेगाकर '                       | पाठ श्रव      | ) मे पूर्व का              | कर 'गादुर' बनाया | सशोधित            | आ) में पूर्व व   | ) में पूर्व का |
|          | न १-८-१४ सकृति | Y          | 8-8-8   | 8-8-F | १-९-११ काग्र | १-१०/२ म्रास्य | १-११-७ लगति | १-१२-४ घषक | १-१२-६ थारेहि | 8-83-8                    |                            |                                |               | <u>~</u>                   |                  |                   | 3-(6             | ~)— <u>»</u>   |

| <b>८२</b>           |                                                                                             |            |        |        | •             | भ प                                     | 1140        | स् । च           | e .        | <b>PI</b> .        | 110       |                  |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|---------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|-----------|------------------|--|
| (C, 410)<br>EM      | e'                                                                                          | o′         | m      | o⁄     | 9             | w                                       | œ           | क्ति (६आ)        | ∞          | <b>M</b>           | m         | m                |  |
| (E)                 | . w                                                                                         | o-         | w      | g      | g             | m                                       | 9           | (S)              | ∞          | E SE               | w         | w                |  |
| (६८)<br>ते द्यासंका | াচ                                                                                          | o'         | m      | ·9     | ໑<br><u>⊯</u> | m                                       | g           | करिष्टिं         | <b>3</b> 0 | कहिश्चत            | m         | m                |  |
| (s) (cat) (s)       | , n′                                                                                        | हि करुना   | w      | सम     | करंड निहो     | m                                       | उमेस        | m                | ∞          | œ                  | m         | m                |  |
| e/>(५ <b>अ</b>      | <u>`</u> n                                                                                  | AC<br>A    | · m·   | or     | ક\/ <u>%</u>  | ` ≫                                     | o'          | . W.             | 200        | oʻ                 | 'm'       | m                |  |
| (S)                 | و<br>و<br>و<br>و<br>و<br>و<br>و<br>و<br>و<br>و<br>و<br>و<br>و<br>و<br>و<br>و<br>و<br>و<br>و | ΄ ρ΄       | . W.   | or     | कहह निहोर     | माउ (३)                                 | ·<br>' n·   | ~<br>~           | ज्ञानधन    | G.                 | · 6′      | <b>ति</b><br>स्  |  |
| (S)                 | 3′ i3                                                                                       | 6          | HILL   | 9 0    | G.            | Ē,                                      | G           | कर्उ (न          | × ×        | · or               | प्रताप    | करि डलटा ज       |  |
| 8                   | ው, ሀ                                                                                        | , b        | , B    | , to,  | , D           | ( P                                     | , la        | <b>'</b> ' ' ' ' | · 0        | · 134              | · 6       | <u>원</u>         |  |
| છ <sup>ે.</sup>     | ज असका<br>२१                                                                                | The second | मालाम  | - L    | क्रिक्रोफ     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 2 1         | महत्त            | मान्यस्    | A francis          | मुन्ति या | कहि उत्तरा न     |  |
|                     | 2-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8                                                     | ×-×->      | 4-44-6 | 3-20-0 | 2011          | × • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 2 · · · · · | 9-5-2            | 2-x-x      | ) \<br>\<br>\<br>\ | 2 ° °     | 4-50-6<br>4-80-4 |  |

|                                                   | 2)                                        |          |                                             | ४(३) मे पूर्व का पाठ 'शान घन' या।          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| १ – (१) में पर्व का पाठ 'जे' था, उस का हरताल लगा- | कर 'ते' बनाया गया, और (२) में वही संशोधित | पठि उतरा | २(१) मैं पूर्व का पाठ 'वाउ' था, उसके। हरताल | ज्यास्तर 'होत्र' बना दिया गया श्रीर (२) मे |

| ८,बा०)     | S S      | . 9       | ) )      | o 🤉           | 0 6         | < P         | जानत  |          | प्रमाव     | 20       | n m   | · 6⁄            | · 64        |                   |                                 |                                         |               |
|------------|----------|-----------|----------|---------------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|-------|-----------------|-------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| (g)        | <b>S</b> | • 9       | ) )      | > >           | बाहरहं (२   | 9 8         | C. N. | 200      | n'         | 200      | N     | >               | en<br>M     | -                 | 디                               | ोदिं या।                                | रन' या।       |
| (京町)       | स्रमिरत  | 9         | ×        | > <b>&gt;</b> | बाहेरहं (२) |             | जानह  | " ∞      | सुरोम      | 200      | 78    | >0              | सिद्ध       | पाठ भोरे' या      | र) में पूर्व का पाठ 'प्रीहि' या | पूर्व का पाठ 'जं                        | न पाठ 'सकुल   |
|            |          |           | <b>x</b> |               | बाहिरउ      | 5           | N     | ∞        | >          | <b>∞</b> | N     | >               | œ           | ) में पूर्व का    | ) में पूर्व व                   | श्र) में भी                             | ) में पूर्व व |
| (৫)/(৫ব্র) | œ        | œ         | 2/2      | > 20          | बाहेरी/२    | जाना/२      | œ     | ∞        | >          | ४/%      | m     | >               | œ           | E)—3              |                                 | 2-5                                     | E -3          |
| 8          | œ        | ϫ         | मंजु कंज | बिराजत        | or          | 'n          | or    | जन       | 层?         | 书        | m     | सकुल रन         | N           |                   |                                 |                                         |               |
| (3)        | o-       | œ         | 20       | 86            | e           | œ           | N     | <b>8</b> | 5 (<br>()  | Or "     | मुद्ध | 8               | r           | तु कन्ने था।      | राजत' था।                       | *************************************** |               |
| $\odot$    | R        | a         | 0,       | 0             | œ           | o,          | O'    | œ        | <b>6</b> ′ | O.       | œ     | œ               | or          | पाठ भिष्          | पाठ भि                          |                                         |               |
| (ક)        |          | १-२०-४ इब |          |               |             | १-२२-३ जानी |       |          | १-२२ पम    |          |       | १-२५-५ सकता कुल | १-२६-२ साघु | १-(३) मे पूर्व का | -(३) मे पूच का                  |                                         |               |

|            |        |        |     |           |                             |         |        |          |             |         |         |        |        |         | 1                         |                |              |  |
|------------|--------|--------|-----|-----------|-----------------------------|---------|--------|----------|-------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------------------------|----------------|--------------|--|
| (८,बा०)    | w      | w      | 9   | परितोषक   | ∞                           | 63      | >      | 00       | कहा         | p       | œ       | 9      | w      |         |                           |                |              |  |
| છ          | m      | त्रपर  | ď   | 9         | ∞                           | W.      | ar .   | Se A     | 9           | 'n      | धर      | 9      | भीव    | œ       | पाठ 'रामसभा' था।          | ति। या।        | े या         |  |
| (হন্স)     | w      | 67     | or  | 9         | ∞                           | मति     | >      | ~        | 9           | or      | N       | 9      | m      | w<br>9  | पाठ 'राम                  | ाठ 'समद्       | । पाठ 'दम    |  |
| <u></u>    | w.     | œ      | भव  | रितेषित   | म्बर् सुलभ<br>तब काला       | a       | >      | ~        | कहं न (२)   | >       | a'      | बिनवी  | m      | श्च     | (न्आ) मे पूर्व का         | ) में पूर्वकाप | आ) मे प्व का |  |
| (৭)/(৸য়)  | w      | œ      | ď   | Or D      | । ४ सुखद् सुलभ ४<br>सब काला | or      | o      | ~        | २/कहं न (२) | œ       | œ       | o⁄     | m      | o'      | )<br> <br> <br> <br> <br> | )—<br>K        | 3            |  |
| 8          | W,     | œ      | 'n  | or.       | मिन सक्त<br>गजाला           | or      | 光      | ~        | or          | समदरसी  | or      | O'     | US.    | o'      |                           |                |              |  |
| (B)        | वीर्ध  | œ      | o   | or        | ~                           | D.      | 8      | ~        | œ           | 8       | œ       | œ      | बीचि   | or      | गला' या                   | _              | का ही य      |  |
| ⊛          | or     | œ      | or  | 6         | समन् २१ स                   | O.      | R      | राजसभा   | n'          | 8       | or      | œ      | D'     | œ       | । पठि 'जग                 | ाठ भीरि र      | त पाठ (२)    |  |
| <b>(2)</b> | थापेड  | श्रमतु | भवो | ३ परितोषन | संकल स                      | 표       | भार    | ८ रामसमा | कहीं न      | सबद्रसं | धन      | प्रनव  | बिमल   | H.      | में पूर्व                 | । पूर्व का प   | में पूर्व क  |  |
|            | 8-28-4 | 8-38-8 | 88  | 8-36-8    | 8-3e-8                      | 8-36-88 | 8-36-3 | 2-8-8    | 8-36/8      | 8-30-8  | 8-35-65 | 8-38-3 | 8-36-8 | 8-30-83 | (4)-4                     | (g)<br>        | Î            |  |
|            |        |        |     |           |                             |         |        |          |             |         |         |        |        |         |                           |                |              |  |

|            |        |        |         |           |        |         |               | ч         | 10-       | पक      |     |                |        |        |        |       | 67                                                      |
|------------|--------|--------|---------|-----------|--------|---------|---------------|-----------|-----------|---------|-----|----------------|--------|--------|--------|-------|---------------------------------------------------------|
| (८, बा०)   |        |        |         | -         |        |         |               |           |           |         |     |                |        |        |        |       |                                                         |
| <b>(%)</b> | œ      | œ      | E M     | 9         | 5      | œ       | K.W.          | S<br>M    | K.        | ×       | m   | W.             | >      | M<br>W | m      | S. S. | 보<br>보                                                  |
| (হন্স)     | œ      | œ      | रस्यर   | 9         | 5      | œ       | सुबद्ध(२)     | A)        | श्रघ खत   | n'      | m   | 告              | >      | क्र    | w      | बिरह  | का पाठ 'युप्त' या।<br>का पाठ 'इव नर' था।                |
| 9          | संजम   | or'    | œ       | र मज्जनु  | 5      | सी, सी  | or            | or        | œ         | न योरी  | m   | ď              | œ      | or     | m      | or    | (३) में पूर्व<br>(३) में पूर्व                          |
| (৫)/(৫য়)  | ď      | >0     | œ       | 8 C       | माऊ/२  | a       | <b>€</b> /×   | or        | २/श्रघ खल | or.     | m'  | œ              | >      | r      | m      | œ     | ४—(३) में पूर्व का<br>५—(३) में पूर्व का                |
| 8          | o      | 华      | œ       | œ         | œ      | œ       | सुत्रंध       | œ         | €.        | œ       | w   | œ              | 出      | œ      | w      | œ     |                                                         |
| <b>€</b>   | or     | 2      | œ       | œ         | 8      | o       | (3°           | œ         | o         | œ       | भएड | œ              | ×<br>~ | œ      | नर इव् | œ     | म ।<br>१ था ।                                           |
| 8          | o      | o      | or      | O.        | or     | or      | or<br>O       | a         | or        | o       | œ   | œ              | or     | or     | r      | o     | 'नेम' था<br>भाऊ'<br>'सुबंधु'                            |
|            |        |        | रतिरस   | मब्जन सर् | वाङ    | में, सो | सुबंध (सुबद्ध | ज़रेत हैं | खल अघ     | न खेारी | भएं | मोह            | 133    | 臣      | इव नर् | दसह   | मे पूर्व का पाठ<br>में पूर्व का पाट<br>में पूर्व का पाट |
|            | 8-36-8 | 8-36-8 | 83-98-8 | 8-36-8    | 8-38-8 | 8-36-8  | x-x-~         | 9-22-2    | 6×-6      | 8-63-8  | ×-% | }-5%- <b>∂</b> | 8/28-8 | 3-86-8 | 8-88-8 |       |                                                         |

| रामचरितमानस का प | गर |
|------------------|----|
|------------------|----|

| 6          | Ę          |       |             |             |            | ₹       | मच         | रित | मान     | स       | का         | गठ          |         |              |         |              |                             |
|------------|------------|-------|-------------|-------------|------------|---------|------------|-----|---------|---------|------------|-------------|---------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| (C. 410)   | , m        | , U.  | · >         | . (6        | <b>'</b> 0 | , U     | · ×        | 9   | 9       | •       | <b>3</b> 0 | ×           | w<br>w  | N IN         | , n     | ′ n⁄         | -                           |
| (B)        | , m        |       | <b>&gt;</b> | i i         | a          | - E     | · ×        | 9   | - F     |         | ST.        | <b>&gt;</b> | N<br>W  | हृदय न श्र   | 6       | जीवह         | MI I                        |
| (en)       | . m        | नावत  | <b>)</b>    | <b>新</b> 工房 | · 6        | लगे अपन | >∞         | 9   | प्रमीतन | जाह तीज | होइपुनि    | 300         | हमार्   | न हृद्य श्रम | C       | · 18*        | भै का पाठ <sup>6</sup> काटि |
| 9          | ) mr       | · 04  | H           | O.          | 38         | ' or    | <b>)</b> 0 | सिव | ज्ञ     | तिज(२)  | `<br>`∞    | >∞          | 6       | · 6′         | ' (A'   | ' (r'        | (2) 中中                      |
| (৫)/(৫ব্র) | m          | · n·  | · 04        | · 6·        | · 64       | · W     | ≫<br>~     | · 0 | と発出     | नाइ     | 3) 8/5     | >∞          | २/हमारे | · 0′         | •       | जीवन (२) ३ ३ |                             |
| ⊛          | mr<br>mr   | oʻ    | Ö           | o.          | ß          | G.      | निज        | O'  | G.      |         | होइही (    | कुपायतन     | 0,      | or           | ~       | *            | _                           |
| <u>@</u>   | अति हर     | or    | o           | 0           | o          | O'      | o'         | O'  | or'     |         | ~          | ۳<br>۵′     | o'      | or           | er<br>m | जीवन (र      | 'होत ही' या।                |
| $\odot$    | n          | o     | œ           | o           | œ          | es<br>Æ | œ          | o-  | ~       | _       | 6          | O E         | o,      | गमर          | कादिश   | or           | पाठ                         |
| @          | तिहि हस्यु | नावहि | तन          | डोक         | Tes.       | जपन ल   | <b>SE</b>  | 野   | भ ती    | जाह नहि | होतही      | कुपा अध     | हमारोह  | अस हद्       | काटिश्र | जीवन्ह       | में पुर्व का                |
|            |            |       |             |             |            |         |            |     |         |         | 95-8       |             |         |              | 8-83-8  | 8-66-3       | (F) —>                      |

२—(१) में पूर्व का पाठ 'क्रुपायतन' या ।

१८१ म १५ का पाठ काहिआ, या

|                 | ?                  | 9     | ?                      |         | 1-11/1/ | ` '         | ,               |            |              |
|-----------------|--------------------|-------|------------------------|---------|---------|-------------|-----------------|------------|--------------|
|                 | 19                 | o     | ~                      |         | x/8     | ∞           | 30              | <b>3</b> 0 | 20           |
| 9-33-8          | सङ्ग               | तबर   | <b>6</b> ′             |         | œ       | œ           | œ               | ß.         | œ            |
| 7-33-8          | विधि               | or    | o.                     |         | œ       | 6           | AE YE           | - W        | · 0×         |
| 3-93-8          | त्रिय              | œ     | m' O'                  |         | 8/8     | <b>&gt;</b> | o               | · or       | <b>'</b> >>  |
| 4-864           | भा मन              | o     | O.                     |         | २/मन मा | मन भा       | و .             | ່ ໑        | œ            |
| 8-83-8          | 4                  | o-    | 129                    |         | 3/2     | av          | or              | œ          | ' N          |
| 7-83-8          | ब्रो               | œ     | oʻ                     |         | २/कह    | जुड़े       | <b>क</b> हुं (© | W.         | M. W.        |
| १-६० स          | नहि इसिख<br>रहि नर | करहिं | गहिसित्वा<br>है नर जड़ | ~       | m       | m           | m               | m          | m            |
| & 09-}          |                    | नब २  | . 0                    |         | र यह    | कल्यान श्रब | 9               | 9          | 9            |
| ે-% <b>૭-</b> ⊹ |                    | oʻ    | ×                      | समुभे   | 20      | समुकाउं     | 30              | <b>3</b> 0 | ) <b>)</b> 0 |
| <u>م</u>        |                    | o'    | 5                      | H       | 8/8     | 20          | 20              | 20         | <b>)</b>     |
| <u>مر</u>       |                    | ۵,    | e<br>G                 | पारबतिह | c/x     | o           | >0              | ×          | ) (A)        |

४—(२) में पूर्व का पाठ 'समुक्ते' था। ५—(३) मे पूर्व का पाठ 'सब' था। ६—(३) मे पूर्व का पाठ 'पारब तिहि' था। २—(१) मे शब्द क्रूटा हुआ था, बाद मे हाशिए मे कुछ बनाया गया, कितु इस समय उस पर हरताल लगा है।

| (२) (१) (३) (५)/(पज) (७) (६व्र) (६) (८, वा०)  १-७२-४ सब २ २ १ तुम्ह ४/२ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | ૮૮         |        |            |                 |              |           | • ••       | •••     |        |                 |                |          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|------------|-----------------|--------------|-----------|------------|---------|--------|-----------------|----------------|----------|--------------|
| (२) (१) (३) (४) (५)/(५८) (७) (६८) सम्ब २ २ <sup>१</sup> तुम्ह ४/२ ४ ४ ४  भएउ २ मए ३ ३/२ ३ ३ ३  बेलगाति <sup>२</sup> २ २ २ २/बेज़पात बेलगात (२) बेलवाती मिलाहि १२ २ मिलाहि ४/२ ४ ४  मधु गुर २ २ <sup>५</sup> गुर गुर १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (८, बा०) | <b>3</b> 0 | m      | · 64       | <b>%</b>        |              |           |            |         |        |                 |                |          |              |
| (२) (१) (३) (४) (५)/(५८) (७) (६८) सम्ब २ २ <sup>१</sup> तुम्ह ४/२ ४ ४ ४  भएउ २ मए ३ ३/२ ३ ३ ३  बेलगाति <sup>२</sup> २ २ २ २/बेज़पात बेलगात (२) बेलवाती मिलाहि १२ २ मिलाहि ४/२ ४ ४  मधु गुर २ २ <sup>५</sup> गुर गुर १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (g)      | >∞         | m      | 5.<br>图    | >∞              | e            | >         | <b>3</b> 0 | 200     | ×      | 3               | m<br>M         | ×        | 9            |
| (२) (१) (३) (४) (५)/(५७ सम्ब २ २१ तुम्ह ४/२ मर्ग् ३ ३/२ मर्ग् ३ ३/२ मर्ग् ३ ३/२ मर्ग् ३ १२ २ २/वेश मिलहिं अव हिं के इं अव हिं के हिं क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |        | =          |                 |              |           |            |         |        |                 | 3              | ,        |              |
| (२) (१) (३) (४) (५)/(५७ सम्ब २ २१ तुम्ह ४/२ मर्ग् ३ ३/२ मर्ग् ३ ३/२ मर्ग् ३ ३/२ मर्ग् ३ १२ २ २/वेश मिलहिं अव हिं के इं अव हिं के हिं क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9        | ` >∞       | m      | नेलपात (२) | <b>&gt;</b>     | ~            | >>        | ∞          | ≫       | o      | œ               | सत्त सोह स     | œ        | र्गिस कह बचन |
| (२) (१) (३) (४) सम्ब २ २१ तुम्ह् भएउ २ २१ तुम्ह् भएउ २ २ २ २ २ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (১)/(১   | €<br>8     | 3/2    | र/बेस      | c/8             | ~            | 8/5       | 8/%        | 8/5     | 8/8    | · or            | ď              | ४/५      | · 6          |
| (२) (१) सम्ब २ भएउ २ बेलपाति २ तिल्लिह् अब हे मान काम³ प्रसु गुर २ जाह २ पठएह २ सब २ स्व २ स्व २ स्व २ स्व २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>®</b> | (C)        | m      | o          | मिलहिं जब       | ~            | गुर प्रमु | ¥          | पठबहु   | किन    | O'              | r              | मदासिवहि | r            |
| (२) (१) सम्ब २ भएउ २ बेलपाति २ तिल्लिह् अब हे मान काम³ प्रसु गुर २ जाह २ पठएह २ सब २ स्व २ स्व २ स्व २ स्व २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>@</u> | 8          | भए     | o          | or<br>Or        | 9<br>~       | y<br>Y    | 5          | Or<br>W | 9      | o               | œ              | 8        | œ            |
| (२) १-७२-४ सब १-७३-८ भएउ १-७४-६ बेलपाि १-७४-४ मिल १-७५ मान १-७५ मान १-७५ जाइ १-७८-३ सब १-७८-३ सब १-७८-३ सिनहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>€</b> | n'         | œ'     | લે સા      | শ্ৰ ক্ৰা        | काम३         | or<br>N   | œ          | œ       | or     | भि <i>ह</i> ी र | er<br>E        | सदा २    | बहसिर        |
| 2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8<br>2-59-8 | 3        | सब         | भएउ    | बेलपारि    | मिल<br>जबहिंश्य | मान          | 品明        | जाइ        | पठएह    | सब     | अद्धाल          | सत्य ह         | सिवहि    | । चन कहा     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | ৪-১গ-১     | >-kg-& | 3-89-8     | 8-50-8          | <b>39-</b> % | 8-99-8    | 3<br>~     | 99-}    | 8-29-8 | <b>%-</b> >୭-১  | ๑->๑-><br>>๑-> | ンソラネ     | 8-05-8       |

| ७—(३) मे पूर्व का पाठ 'किन' था। | पाठ मे पूरी श्रद्धांली तथा त्रागे-पीछे                                                 | दी-दी शब्द दीना में छुट हुए थं, बाद में वे | बनाय गयंथा ।       | ६—(३) मे पूर्व का पाठ 'सदासिवहिं' था। |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1 _                             | र—(१) तथा (१) दोना में पूर्व की पीठ 'बेलवाति' था  <br>३—-(१) में पूर्व का पाठ 'मान' था | ४(३) में पूर्व का पाठ 'गुर प्रसु' था।      | का पाठ 'प्रेरि' था | ६—(३) में प्नें का पाठ 'पठनहु' था।    |

| (/, ello)    | <u>.</u> 9 | <b>)</b> ( | ۳          | <b>M</b> | <b>'</b> 9 | o   | <b>~</b> 9 | 9    | (CE)        | दीन्हें सी      | ;<br>, n | , v,     | · m·  | <b>6</b> ′ | गवने सकल | हिमाचल 📗   |
|--------------|------------|------------|------------|----------|------------|-----|------------|------|-------------|-----------------|----------|----------|-------|------------|----------|------------|
| ( <u>w</u>   | 9          | , [        |            | ×        | ×          | ×   | ×          | ×    | : ×         | ×               | ×        | ×        | ×     | ×          | ×        |            |
| (5型)         | . 9        | ) (i       | 1          | 1 d      | 9          | आति | 9          | 9    | साब         | ज               | 9        | N        | or    | o          | o/       |            |
| <u> </u>     | हित        | , n        | r 1        | U        | सन         | æ   | त्रो       | सहित | ัช          | । तिन्ह दीन्हि  | त्र      | मुनिवर   | सुखद  | सकल समाज   | 0′       |            |
| (৫)/(৫য়)    | a          | · A        | <b>'</b> ( | Y        | or         | œ   | œ          | or   | ~           | तिन्ह दीन्हि से | ~        | or<br>or | m²    | o′         | ाए सकल   | . हिमाचल ∫ |
| <b>⊛</b>     | 'n         | n          | <b>'</b> n | ~        | œ          | œ   | œ          | 0-   | ~           | 8               | ~        | or       | m     | œ          | ().      | (O)        |
| <u>&amp;</u> | o          | œ          | ໌ ຄ        | ~        | o'         | o   | or         | o    | a,          | or              | ~        | or       | सुमग  | or         | o′       |            |
| €            | œ          | o.         | , U        | ~        | r          | œ   | or         | 'n   | सखा         | क्षे र          | विधिर    | or<br>_  | or    | गाजर       | ٦        |            |
| <b>€</b>     | TI'        | रगरि       | मुस        | <u> </u> | पहिं       | MA  | 15         | लेंद | <u>ज</u> ति | तिन्ह दी        | ग्रस     | मुनिसब २ | सुभट् | सहित स     | गए सकल   | तुहिनाचल   |
|              |            | _          |            |          |            |     |            |      |             |                 |          | 9-88-8   |       |            | 3-88-8   |            |

१-(१) मे भी पूर्व का पाठ 'जाते' था।

र—(१) में पूर्व में कोई ऋन्य शब्द था, उसके स्थान पर 'विधि' बनाया गया है।

|      | <u> </u> | _  | -   |
|------|----------|----|-----|
| रामच | रतमानस   | का | पाट |

| 9               | 0      |        |           |       |            | रा    | मच      | रित      | मान      | स         | घ प      | ाठ       |               |                 |              |
|-----------------|--------|--------|-----------|-------|------------|-------|---------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------------|-----------------|--------------|
| (C, WTO)        | ·<br>· | in w   |           |       | ~          |       |         |          |          |           |          |          |               | B               | w<br>M       |
| (g)             | ×      | ×      | ×         | ×     | ×          | ×     | ×       | m        | ×        | est'      | o'       | >        | >∞            | >               | W.           |
| (5型)            | सब     | बसह    | o'        | O.    | ~          | सम    | œ       | m        | प्रक     | m         | or       | »<br>~   | <b>3</b> 0    | >               | नहिं अधिकारी |
| 9               | n'     | o'     | अत्रलान्ह | O'    | ~          | O.    | s4      | Q        | or       | >>        | ಶ್       | ≫        | 20            | o               | oʻ           |
| (s) (s) (s) (r) | n      | O'     | ३/अबलन्हि | O'    | ~          | २/सम  | 书       | m        | २/तब     | ×/5       | R/2      | <b>×</b> | ۵.            | ~               | or           |
| <b>3 8</b>      | n      | o      | w         | or    | ~          | or.   | भर      | e        | or       | तत्र जनमे | र सुन    | नयन      | श्रनुमानी     | प्रियमानी       | o'           |
| (3)             | Q,     | o      | बिलन (२)  | कहा १ | ~          | œ     | œ       | भवन      | or       | ब जनमेउ   | o'       | <b>6</b> | <b>~</b>      | ~<br>>>         | <b>∼</b>     |
| €               | œ      | ρÝ     | U.        | o'    | कोटिहु १   | œ     | or      | n'       | n'       | ोड २ त    | o,       | œ        | ो मन माही     | हर पार्ही       | ारी २        |
| @               | सजि    | बर्द   | अषलन्ह    | काह   | कोटिबहु    | प्रिय | भू      | , भवनहि  | अब       | जाय धाना  | कर्हाह   | नयनन्हि  | मन मार्न      | सृदु बार्न      | मनञ्जाधक     |
|                 | 8-84-3 | 7-88-8 | 8-38-8    | 8-8-8 | \$ 2-008-8 | 8-8-8 | 8-808-8 | १-१०२-छं | १-१०२-झं | 9-803-8   | 8-803-30 | 8-808-8  | <b>५-९०१-</b> | <b>%-50%-</b> } | 8-680-8      |

१—(३) में पूर्व का पाठ 'काह' ही था। २—(१) में भी पूर्व का पाठ 'कोटिबहु' था।

३—(३) में पूर्व का पाठ 'नयन' था। ४—(१) में पूर्व का पाठ (२) का ही था।

|               |                |         |                       |            |          |               |             |         | -       |          |                |                      |
|---------------|----------------|---------|-----------------------|------------|----------|---------------|-------------|---------|---------|----------|----------------|----------------------|
| (C,4To)       | o              | r       | œ                     | S.         | œ        | œ             | œ           | ~       | m       | तत्र कहि | सुम आरत        | ~                    |
| <b>(2)</b>    | a              | æ       | œ                     | W.         | œ        | · M           | œ           | œ       | m       |          | 'n             | R                    |
| ( <b>53</b> ) | pr             | œ       | œ                     | जिन्ह के   | >><br>•> | मएउं प्रमु    | œ           | ₩<br>₩  | m       | ब कहि    | 5 ज्यारत 🛭 (२) | a                    |
| <u> </u>      | m              | o       | or                    | or         | ••       | or            | m           | ~       | m       | 8        | 田              | ~                    |
| (৫)/(৫ব্র)    | 3/2            | . m·    | •~                    | œ          | ~        | oʻ            | m           | ~       | w,      | oʻ       |                | ~                    |
| <b>⊛</b>      | m-             | m       | ~                     | o'         | ~        | o-            | w           | ~       | ar      | o        |                | ~                    |
| <b>(3)</b>    | कर् १          | आधिकारी | <i>م</i>              | or         | œ        | भह्डं श्रंत्र | ह़ावा, गावा | œ       | बढ़ावनि | o-       |                | ~                    |
| ⊗             | or             | o'      | हे मसुता <sup>२</sup> | or<br>_    | सब्द     | o'            | ক<br>ক      | कीन्ह   | œ       | رم<br>سے | _              | सुनायहु <sup>८</sup> |
| <u> </u>      | 4 <del>6</del> | डपकारी  | पारबति                | जिन्हहिं न | बंस      | मइलं प्रभु    | सुहाए, गा   | दीख     | जगावनि  | कहि सुठि | आरत मृदु       | सुनावहु              |
|               | 3-888-8        | 8-888-8 | 6-88-8                | 8-884-3    | 2-888-8  | 8-840-3       | 8-8-8       | 8-828-8 | 8-828-3 | 8-8-8    |                | 2-568-8              |
|               |                |         |                       |            |          |               |             |         |         |          |                |                      |

६—(६आ) में भी पूर्वका पाठ 'दीन्ह' था। ७—(६आ) में 'आरत' और 'बैन' के बीच शब्द छूटा हुआ था, उसको न बनाकर 'कांहे' के पूर्व ८--(१) में पूर्व का पाठ (२) का ही था। 'तन' ननाया गया है। १—(३) में पूर्व का पाठ 'कह्र' था। २—(१) में पूर्व का पाठ 'पारवित' था। ३—(१) में पूर्व का पाठ (२) का ही था। ४—(६अ) में भी पूर्व का पाठ 'वस' था। ५-(१) में पूर्व का पाठ (२) का ही या

|           | $\overline{}$ |         |       |         |         |         |                                |                           |              |         |          |         |         |                                                                 |
|-----------|---------------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------------------------|---------------------------|--------------|---------|----------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| (८, बा०)  | उठे हरि (३    | ar      | or or | m       | ~       | œ       | œ                              | œ                         | œ            | ~       | <b>~</b> | œ       | a       |                                                                 |
| <b>®</b>  | œ             | œ       | œ     | œ       | R       | œ       | or                             | or                        | 'n           | œ       | <b>~</b> | or      | 9       | ाही था।<br>हिम्मा                                               |
| 3         | 'n            | œ       | N     | ď       | R       | 'n      | œ                              | ar .                      | œ            | N       | œ        | o'      | 9       | (2) का<br>(2) का<br>5 (2) का                                    |
| (৫)/(৫ব্র | œ             | œ       | सन    | m       | ~       | ਲੰ      | तब तब कथा }<br>विचित्र सुहाई } | परमयुनीत<br>मुनी सन्ह गाई | or           | ٥.      | <i>م</i> | or      | भ       | ) में पूर्व का पाठ<br>) में पूर्व का पाठ<br>१) में पूर्व का पाठ |
| Ē         | m             | श्रिह   | œ     | œ       | ~       | क्र     | or                             | m                         | ~            | 3/8     | ~        | o^      | 8       | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                           |
| <b>⊗</b>  | m²            | ज़िह    | œ     | œ       | ~       | œ       | O.                             | m·                        | ~            | m       | œ        | चिदानंद | r       |                                                                 |
| <b>E</b>  | उठे प्रमु     | 200     | œ     | येहिर   | %<br>%  | or      | œ                              | गविचित्र<br>य बनाई        | ~            | युनि    | ~        | 64      | œ       | स्य ।<br>स्री ।<br>स                                            |
| 8         |               | or      |       |         |         |         | ~                              | र प्र                     | हुन<br>इंद्र | ज्यक    | सत्र     | a.      | o⁄      | ड (डेहिंग्स)<br>(२) का<br>पाठ (हैंग                             |
| 3         |               | जिस     | सब    | त्रीह   | Ano/    | क्रीद   | तब तब कथा<br>मुनीसन्ह गाई      | परम पुनीत<br>प्रबंध बनाई  | सब           | Clea    | संत      | निजानंद | E E     | पूर्व का पाट<br>पूर्व का पाठ<br>पूर्व का पाठ<br>मी पूर्व का     |
|           | 7-259-8       | 8-088-8 | 9-05% | 2-828-8 | 2-828-8 | 8-838-3 | 8-089-8                        | 8-088-8                   | 2-883-8      | 8-883-8 | 2-883-8  | 7-888-8 | 3-286-8 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                           |

|            | 3      |   |   | <b>⊛</b> |     | 2        |   | ( <del>&amp;</del> ) | (८,षा०) |
|------------|--------|---|---|----------|-----|----------|---|----------------------|---------|
| 8-886-8    | मोली   |   |   | ~        |     | ~        |   | ~                    | ~       |
| h-0hd-8    | भगति   | ~ |   | ~        |     | <b>~</b> |   | R                    | ×       |
| 8-848-8    | व      |   |   | m        |     | m        |   | or                   | m       |
| 3-848-8    | मिति   | œ | œ | E E      | 8/8 | >>       | œ | œ                    | ≫       |
| 8-858-8    | वर्ग   |   |   | 40       |     | >        |   | œ                    |         |
| १-१६३      | बिचारि |   |   | or       |     | देखि     |   | or                   |         |
| 5-536-6    | वान    |   |   | w        |     | m        |   | w                    | W.      |
| 8-886-3    | मुक्   |   |   | œ        |     | or       |   | E S                  |         |
| 8-258-8    | अप     |   |   | œ        |     | त्रु     |   | 9                    |         |
| 2-308-8    | जाड    |   |   | •        |     | or       |   | ×                    |         |
| 2-808-8    | बार    |   |   | œ        |     | 'n       |   | œ                    |         |
| >-\n\<br>\ | 뜻      |   |   | 100      |     | or       |   | 7                    |         |
| 8-803-4    | स्रवत  |   |   | œ        |     | स्रवहि   |   | 9                    | 9       |
| 2-828-8    | पचारी  |   |   | mr       |     | m        |   | m                    | m       |

५--(६) तथा (६अ) मे शब्द खूटा हुआ था, ४—(१) में पूर्व का पाठ (२) का ही था। बाद मे ठीक किया गया है। १-(१) में पूर्व का पाठ (२) का ही था। २-(१) में पूर्व का पाठ (२) का ही या।

३- (६ छ) में पूर्व का पाठ 'बच' या।

| (乙二國)    | 6        | , tus   | · (h·    | · ~               | • ~        | · ~   | · 64       | · ~      | · 6~            | >>              |
|----------|----------|---------|----------|-------------------|------------|-------|------------|----------|-----------------|-----------------|
| (3)      | ) o      | . U-    | · m·     | · ~               | ~          | खंडन  | >          | or a     | ' m'            | ' oʻ            |
| (EM)     | · 6      | · 6~    | · m·     | }o<br>•~*         | w<br>~     | 9     | <b>)</b> o | o        | m               | o'              |
| 9        | ` n′     | , w     | ' N      | ~                 | ~          | a     | न/२ ५      | r        | m               | >               |
| <b>₹</b> | , .      |         |          |                   |            |       | 庆          |          | m               | m               |
| <b>⊛</b> | · or     | m       | œ        | ~                 | ~          | a     | धरीन मह    | ~        | m               | सब को           |
| <b>E</b> | पहिले१   | सम      | ग्लानी १ | का <sup>३</sup> १ | ्तिक]५४    | œ     | २ घरि      | <i>م</i> | न               | २ नरलोई सबकोई ४ |
| $\smile$ | •-       | ,,,     | •        | <u>a</u>          | 10         |       | ho/        | 떝        |                 | ,-              |
| જ        | पहिलेहिं | सब      | हानी     | नोक, सो           | [प्रायःहर  | गंजन  | गरे परि    | 新        | र्थव            | सम लोइ          |
|          | 8-823-8  | 8-828-3 | 8-828-8  | 828-8             | १-१८६-क्रं | 328-8 | 25-8       | 8-866-4  | <b>%-22}-</b> 8 | 8-888-8         |

| ५—(१) मे पूर्व का पाठ (२) का ही था।  | ६—(६अ) मे पूर्व का पाठ हस्वात था, पीछे उसे विराम की | पाई मिलाकर दीघीत बनाथा गया।          | ७— शब्द छूट गया था, पीछे वह बनाया गया है।   | ८(१) मे पूर्व का पाठ (२) का ही था।    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| १—(३) में पूर्व का पाठ 'पहिलेहि' था। | २—(३) मे पूर्व का पाठ 'हानी' था।                    | ३—(१) में पूर्व का पाठ (२) का ही था। | ४(६अ) में पूर्व का पाठ हस्वांत था, पीछे उसे | निराम की पाई मिलाकर दीघीत बनाया गया । |

| (८,बा०)<br>प्रगट भए<br>सुखकंद<br>२<br>२<br>२<br>२                                  | ४<br>प्रिया (२)<br>२<br>२                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (ह)<br>प्रमादेउ<br>र<br>सुखबर्गंद }<br>२<br>१                                      | 0 0 0 m                                         |
| (हस्र)<br>प्रगाटेड<br>सुषमाकद्रै<br>२<br>२<br>२<br>२<br>२                          | ४ २<br>तीहि प्रिय(१) २<br>४ २<br>२              |
| (6) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9                                         | Ħ .                                             |
| 2 (४) (५)/(५व्य) 2 2 3 2 3 2 4 2 विकलकात (मिस ४ यहि                                | × (型 x x x x x x x x x x x x x x x x x x        |
| त्या के कि                                     | तुम्ह कहुं                                      |
| (३)<br>प्रमु प्रगटे<br>सुखकंद े<br>सकल रस<br>मागि<br>२१                            | ۲ الله الله الله الله الله الله الله الل        |
| S 4 4 4 4                                                                          | प्रिय मो<br>१२<br>१                             |
| (२)<br>प्रगटेड प्रसु<br>सुखकंद<br>मगन मन <sup>2</sup><br>भाजि<br>किलकत<br>एहूं मिस | ्रेस<br>तुम्ह की<br>४ त्रिय<br>४ निति<br>४ जारा |
| 9-504-8<br>8-403-8<br>8-403-8                                                      | 8-802-8<br>8-802-8<br>8-802-8                   |

पाठ-चक्र

3—(३) मे पूर्व का पाठ 'एहि मिस मै देखी पद' था।
४—(३) मे पूर्व का पाठ 'तुम्ह कहि' था।
५—(१) मे पूर्व का पाठ 'प्रिय' मात्र था, 'मोहि' बाद को
हाशिए मे बहाया गया है, और आगे का 'की'

• क्रुटा हुआ था, उसको न बनाकर 'सुष' के बाद 'मा' बढाया गया है। २—(१) मे पूर्व का पाठ (२) का ही या। उस पर हरताल लगाकर 'मगन मन' बनाया गया श्रीर (२) में यह सशोधित पाठ ही उतरा।

१ —(६अ) में 'प्रगटेउ' और 'सुख' के बीच का शब्द

| -    |
|------|
| 38 4 |
| ·    |
| _    |
|      |

| _          | ~             |                     |             |            |            |            | (1)         | 41                   | 4/14                    | 1141, | ત જા   | 1 41   | 0        |                |          |          |
|------------|---------------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------------|-------------------------|-------|--------|--------|----------|----------------|----------|----------|
| (0.820)    | 1             | न जार<br>सियहि बगीन | जीक प्राप्त | ` <u>'</u> | D .        | <u>ඉ</u> : | <b>9</b> 11 | काई सवाह             | <u>අ</u> දේ<br>ක්කූති ද | r >   | ~ ი    | / P    | r 0      | r 13           | · 13     | की र     |
| (3)        | <u>}</u> >    | < ×                 |             | >          | ( )        | < >        | < ×         | ( ×                  | < ×                     | < >   | ×      | ×      | ×        | ×              | : ×      | ×        |
| (23)       | , n           | ۰ (۵                | •           | e          | ر ر<br>د   | r (1       | स्कू र      | O.                   | ´ n                     | · 0   | ্ৰ গড় | ß,     | सम       | हि जाति न      | 0.       | ์สา      |
| 9          | ` <b>&gt;</b> | यि बरनि ।           | ho          | ज्या ।     | वि नियोकी  | तमिक       | o           | ' p'                 | ´ n′                    | · >   | O'     | सुहाए  | 6        | न्ता<br>`೧     | त        | m'       |
| (৮)/(৮)    | 6             | ଫି<br>'ନ            | AC          | O.         | All O      | , U,       | ′ n′        | m                    | m                       | >0    | o'     | o′     | o-       | m <sup>,</sup> | ३/मई आ   | 3/s      |
| <b>®</b>   | बुताई         | o,                  |             | B          | œ          | o o        | ' o'        | m                    | w                       | 8     | o'     | 0-     | o^       | m              | us       | m²       |
| <b>(e)</b> |               |                     |             | œ          | œ          | Or.        | or<br>or    | <b>पने</b> उ छ़द़ाई१ | इव                      | D.    | o'     | o-     | n'       | कळु जाह न      | मईमन     | कीन्हिडं |
| <b>e</b>   | O.            | (3')                | _           | œ          | a          | a'         | 0,          | 0′                   | o'                      | œ     | o'     | o-     | o,       | o'             | n'       | o-       |
| )<br>&     | बताइ          | सिय बरिन            |             | लागि       | देखं,निमेख | वाकि       | 40°         | सके छड़ाइ            | जिम<br>,                | क     | त्रम   | सुभाएं | er<br>er | मह्यमाति न     | बढ़ा आते | किन्हिंद |
| •          | 388           | -38c-3              |             | ار<br>%    | 8-882      | 9.05%      | 6-540       | र्दर-५               | 243-6                   | 3-8-8 | 8-858  | 2-852  | 9-556-6  |                | -246-3   | 9-95     |

१—(३) में पर्ने का पाठ 'सके छोडाई' या।

|                  |         |            |              |               |           |             |               |         | • •      | •          |              |           |         |                |                 |                |
|------------------|---------|------------|--------------|---------------|-----------|-------------|---------------|---------|----------|------------|--------------|-----------|---------|----------------|-----------------|----------------|
| ( <b>८,बा</b> ०) | >       | 0          | F 44         | ्र<br>त्याह्म | » (c) EB  | <b>&gt;</b> | • n           | (3) AB  | <b>?</b> | r 3        | rk p         | K (       | · 5     | <b>R</b>       | <b>&gt;</b> 0 1 | नभमहं          |
| <b>(g)</b>       | ×       | < >        | < >          | < >           | < ×       | ×           | ; <b>&gt;</b> | < ×     | ×        | ( ×        | < ×          | < >       | < >     | < ;            | × >             | ××             |
| (६अ)             | ()      | <b>′</b> 0 | ر<br>ا       | r 0           | <b>!!</b> | o           | ´ (t          | ′ n′    | ′ G      | ۰ (۵       | ´ 0^         | · 0       | He      | 5 >            | o 19            | rar            |
| <b>9</b>         | (b)     | ′ m        | <b>'</b> (1) | / <b>&gt;</b> | o 04      | · >•        | O'            | · ઋ     | >        | æ          | ` <b>ə</b> f | स्भी बजाई |         | · (3·          | · 0             | · 64           |
| (৫)/(৫ব্র        | œ       | · mv       | <b>,</b> w   | · >>          | G.        | >           | m             | जब/२    | €/×      | ब्हे/बृहेउ | बंदे/चंदेउ   | · (0)     | ,<br>D  | - 2c           | , mar           | • ••           |
| ⊛                | पुर्व   | m          | , w.         | मं            | O.        | गठड         | m             | n'      | धनु नभ   | m          | 0            | O'        | Or'     | म कीक          | m               | •~             |
| (s) (s) (e)      | a       | सत         | चितव युनि    | · ~           | or        | O.          | विकल श्रातिह  | O.      | 0′       | B S        | œ            | œ         | œ       | र<br>क्        | कुसुमाविल       | ~              |
| 8                | 0       | D.         | O.           | O.            | 6         | 0           | ر<br>الا      | o       | o        | o'         | 0′           | cho.      | æ       | 8              | ~               | 4年             |
| <b>€</b>         | तुत्र   | सय         | वतइ पुनि     | बितु          | पंच       |             | 13            |         |          |            |              | 1         |         | दीन्हों,कीन्हं | कुसुमांजिल      | नाक            |
|                  | 9-546-8 | 2-246-8    | 8-२५८ वि     | 8-546-8       | 9-946-9   |             | 8-248-8       | 8-258-3 | 8-368-8  | 8-250      | 8-25%        | 8-263-8   | 8-263-3 | 8-263-6        | 8-456-8         | <b>५-५</b> ५-४ |

१--(१) में पूर्व का पाठ (२) का ही था।

?-256-8 ?-256-8 ?-256-8 ?-256-8 ?-356-3 ?-356-3 ?-356-3

| ४ — (१) में पूर्व का पाठ (२) का ही था। | ५-(६য়) मे पूर्व का पाठ 'पर गति' था, 'र' के | पीछे से बदाया गया है।                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| १—(३) मे पूर्व का पाठ 'मोह' था।        | २(३) में पूर्व का पाट 'लोमी लोलुप' या।      | ३(६अ) मे पूर्व का पाठ 'लोम लोलुप कल' था। |

२-(१) में पूर्व का पाठ (२) का ही था।

| _            |      |                |        |       |                          |      |       | 1         | पार<br>60 | ठ च<br>2   | 事            |        |       |             |       |     |
|--------------|------|----------------|--------|-------|--------------------------|------|-------|-----------|-----------|------------|--------------|--------|-------|-------------|-------|-----|
| (C. 10)      |      | बागेस          | a      | न भूप | í ar                     | ' n⁄ | · ~   | • ୭       | m         | <b>'</b> > | Ale<br>El    | ່ ຕ    | क्राह | ? 0         | ´ (b) | · 0 |
| ( <u>s</u> ) | ×    | ×              | ×      | ×     | ×                        | ×    | ×     | ×         | ×         | ×          | ×            | ×      | ×     | ×           | ×     | ×   |
| (6.34)       | नवन  | G*             | · 6~   | ' m'  | यहि प्रतापु              | खर   | 9     | æ         | m         | 6          | ' <b>6</b> ′ | · 6⁄   | O.    | सब बंदै काह | बालक  | जाप |
| 9            | ) ar | · P            | R      | m     | \<br>\<br><del>\</del> \ | œ    | अकितन | गाधिसुवन  | m         | N          | परहि         | œ      | करिय  | e           | U,    | ď   |
| _            |      | जानेहि/२       |        |       |                          |      |       |           |           |            |              |        |       |             |       |     |
| <b>∞</b>     | ` ex | or             | m      | w.    | œ                        | œ    | ~     | o         | œ         | विद        | ~            | m,     | œ′    | œ           | 'n    | œ   |
| <b>€</b>     | n'   | O.             | करहि   | महीप  | or .                     | N    | •     | œ         | हरियर्    | œ          | ~            | बहार   | 'n    | œ           | D.    | or  |
| 8            | o    | (he)           | o'     | o     | ापु २                    | or   | अकरन१ | or        | œ         | or         | होहिर        | o'     | œ     | or<br>hes   | or    | or  |
| િ            | नार  | जानिह          | कर्सास | महीस  | करहि प्रल                | क्र  | अकारन | गाथिसूत्र | हरिसर्इ   | खांड       | चर्हि        | सङ्गिच | भू    | संका सबका   | बालकह | 9   |
|              |      | <b>४-४०४-४</b> |        |       |                          |      |       |           |           |            |              |        |       |             |       |     |

१-(१) में पूर्व का पाठ (२) का ही था।

१०१

| १-२८४ <b>ममा</b> त २<br>१-२८५-५ <b>म्ह</b> | >        | >        | 10)    |               | 2          | ,          |              |             |
|--------------------------------------------|----------|----------|--------|---------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 8-364-4 BATE                               |          |          | , (    |               |            |            | £            |             |
| 8-3/2-4 BEE                                | <b>Y</b> | वसीय     | 132*   | m             | œ          | œ          | ×            |             |
| ֡                                          | G        | 20       | A. A.  | ;             | <b>'</b> ( | ,          | ζ            |             |
| 7                                          | ,        | ,        | 197    | <b>&gt;</b> 0 | <b>Y</b>   | <b>6</b> ′ | ×            |             |
| १-१८५-६ बहुत                               | œ        | U,       | œ      | ß             | G.         | क वस       | >            |             |
| १-१८५ मिटी                                 | œ        | œ        | œ      | , b           | fire       |            | <b>'</b>     |             |
| 9-5//-0                                    | •        | . 0      |        | ,             | 3          | <b>Y</b>   | ×            |             |
| ו ופבין שאלם                               | Y        | r        | सपरन   | U.            | >          | ď          | ×            |             |
| 2-3-2-2 eller                              | B'       | œ        | œ      | a             | œ          | लगान       | >            |             |
| १-२९०-७ व्योचन                             | E C      | ~        | œ      | · P           | , la       |            | ( :          |             |
| 9.50.9                                     | , 6      | ٠ ،      | • (    |               | 77         | ~          | ×            |             |
| della serie                                | *        | Y        | ~      | O'            | अन्द क     | ඉ          | ×            |             |
| १-१५१-७ स्राप्तर                           | सरासुर   | <u>~</u> | r      | ~             | R          | r×         | ×            |             |
| १-२९४-१ सुर                                | œ        | B        | œ'     | D.            | O          | a          | The Party    |             |
| १-२९६-३ भरा                                | O        | ਸ਼ਹੜ     | · m    | s /vrga       | 4          | ′ (        | <del>-</del> |             |
| 0.00.0                                     | ,        | ,        | ,      | 2000          | 74.0       | ×          | D.           |             |
| र-४८५ वासक                                 | High     | •~       | •      | œ             | <b>م</b>   | m,         | œ′           |             |
| ४-२९८-४ राष्ट्र का                         | প        | œ        | रिचरिच | or            | >          | o-         | · or         | <b>2</b> 00 |

४ — (१) में भी पूर्व का पाठ (२) का था। ५ — (१) में पूर्व का पाठ (२) का था। ६ — (६ऋ) में भी पूर्व का पाठ (२) का था। १--(१) में सब्द कूटा हुआ था,बाद में तथा अन्य न्यति १—(३) में पूर्व का पाठ 'कहा' था। २—(३) में पूर्व का पाठ 'सपरन' था। द्राय बदायां गया है।

| (८,बा०)   | >•        | ತ್         | w       | 9          | >       | o'      | 9          | oʻ    | o,      | o       | oʻ      | 9                                          | oʻ            | ď      |
|-----------|-----------|------------|---------|------------|---------|---------|------------|-------|---------|---------|---------|--------------------------------------------|---------------|--------|
| (B)       | o'        | or         | ×       | ×          | ×       | の対      | 9          | 9     | 9       | W       | 9       | 9                                          | or            | o      |
| (名和)      |           |            |         | or         |         |         |            | 9     |         |         | Ð       |                                            | गिल सत्र सत्र | œ      |
| 9         | >         | ಶ್         | m       | जाई, फहराई | >       | o'      | बरातिन्ह   | ਕਰੇਤ  | भवन     | बिय     | सुख     | कनक बान<br>बरजोरी                          | o'            | অন্তব্ |
| (৭)/(৸য়) | o'        | स्यामकरन/२ | m       | or         | >       | O'      | २/बरातिन्ह | oʻ    | o′      | र्/मष्ट | o'      | a.                                         | o'            | or l   |
| 8         | सरिस सब   | a          | m       | o          | पायक    | o'      | or,        | o'    | œ       | o'      | o'      | •                                          | n'            | or     |
| (3)       | O.        | 0          | हिंस    | o'         | o'      | or      | o          | o'    | 0       | o'      | o       | ه<br>حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | n'            | o'     |
| 2         | ्र<br>ब्र | (a)        |         | राहीं २    | or      | o'      | o          | or    | œ       | oʻ      | o       | कनकवरन<br>∫तन जोरी १                       | सब २          | or     |
| 3         | सरिस      | सांवकरन    | हिसहि   | जाहीं,फह   | पाइक    | कृत्त   | बराती      | 40    | 100     | अवर     | TO CH   | कनक<br>भ जोरी                              | मंगलमय        | जराव   |
|           | 9-284-8   | 4-289-4    | 8-308-8 | 8-303-6    | 8-305-8 | 8-304-8 | 2-306-8    | 8-30e | 8-385-3 | 7-38-6  | 7-284-4 | 9-284-9                                    | 8-386-5       | 358-3  |

१ - (१) में भी पूर्व का पाठ (२) का था, उसकी पीछे 'कनक बरन तन जोरी' बनाया गया।

| बाद मे      |
|-------------|
| नहीं के     |
| चौपाई       |
| मे यह       |
| क्ष         |
| के पूर्ववती |
| (年到)        |

| (2.年)        | ;<br>3   | ब्योहारू,                | ( A ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | W.     | œ            | a.   | <b>ດ</b> ′ | o′         | or         | o′         | o'          | œ             | ,<br>n  |
|--------------|----------|--------------------------|---------------------------------|--------|--------------|------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|---------|
| (3)          | <u> </u> | ×                        | o′                              | o      | W.           | N    | W.         | K 3        | W.         | る          | ඉ           | o,            | O       |
| (8期)         | ੈ<br>ਤਾਂ | ब्यवहारू,                | 2                               | o'     | मानुद्ध      | ก ์  | लिएहि      | नहीं के य  | तनय        | करनानई     | 9           | रेबियति मूरति | ቡ       |
| 9            | ್ ಸ್     | वहारू,<br>।चारू          | ar .                            | mr (   | <b>3</b> ′ ( | ~ (  | ~          | n' :       | n′         | ۷, ۴       | ha'<br>HG   | n'            | o^      |
|              | याज      |                          |                                 |        |              |      |            |            |            |            |             |               |         |
| 8            | a'       | or                       | Or m                            | × (3   | ′ a          | · 0  | <b>′</b> n | <b>.</b> . | ۲ ۵        | <b>.</b> . | ۰ ،         | <b>a</b> ′ n  | n-      |
| (3)          | ο′       | n⁄                       | २<br>पहिचान                     | a      | · ~          | · 0· | <b>,</b> 0 | <b>'</b> n | <b>′</b> n | r 0        | <b>′</b> n  | HUSEIZE       | 4714179 |
| <u>&amp;</u> | 0′ (     | <b>3</b> ′               | or o                            | ′ n′   | सम           | æ    | , U        | <b>'</b> n | <b>'</b> D | ′ n        | , cщ        | í n           | ^       |
| (જે          | चालि २   | अप्रवाह्म के<br>ब्यवहारू | धुनि<br>पहिचानि                 | प्रान  | HT           | लिए  | चिपाई।     | जनक        | करनामङ्    | tor        | देखिप्रतिमर | सपकारी        | \$      |
|              | 8-38E    | 7-417-1                  | 7-343-6                         | 3-35-6 | -322         | -333 | -376-2,3   | -374-80    | -375-80    | -३२६-छै०   | -376-80     | -35E-         |         |

(—(१अ) में पूर्व का पाठ 'चाल' था। (—(१) में पूर्व का पाठ 'सत्त' हो था।

|                    | <u>&amp;</u>                | 8                        | 8        | 8      | (৫)/(৫য়) | 3             | (5型)                  | (છ)    |      |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|--------|-----------|---------------|-----------------------|--------|------|
| 8-328-4            | जाती, म                     | वी २                     | o        | o      | o ·       | मीती, जाती    | , or                  | ) n    |      |
| 8-335-8            | रातिसराह                    | राह } र सा               | ا جال    | m²     | · m·      | , P.          | माति सरा              | हैं ६अ | m m  |
| 6                  | E (                         | _                        | भाता     | _      |           |               | बिभूती                |        |      |
| X-44-4             | मुख्य                       | पुरुद्ध                  |          | m<br>— | m         | m             | <b>6</b> ′            | 'n     |      |
|                    | मुसारा )                    | सुश्रारा                 |          | _      |           |               |                       | •      |      |
| 8-334              | बठेव                        | 0                        | œ        | o      | O'        | बठी           | 9                     | 9      |      |
| 8-33E-4            | हम इहा                      | œ                        | हित हमहि | m      | 3/8       | œ             | o                     | o      |      |
| 8-336-3            | मांगा                       | o                        | o'       | m      | œ         | m             | मागव                  | O'     |      |
| 8-386              | सबुइ सुर                    | ा म                      | œ        | o'     | o'        | O.            | सनइ लाभ               | w<br>M |      |
| 8-385-3            | कर्                         | o'                       | oʻ       | o-     | n'        | D'            | करिहि                 | · 0    |      |
| 8-3×5-6            | ed<br>(co)                  | बहुतर                    | ~        | ~      | ~         | ~             | बहुरि                 | in w   |      |
| 2-385-8            | कीन्ही,दीन                  | 5 TO                     | o-       | 0-     | œ         | 0             | भेन्हा, दीन्हा        | W.     |      |
| 8-383-4            | सिधि                        | O.                       | O'       | বিষ    | o-        | >0            | P                     | , 0    |      |
| 6-888-8            | 洪                           | नीरि४                    | बीन      | m      | ۵/<br>۲   | N             | • •                   | नीर(१) | . U. |
| 8-386-3            | ह्याप २                     | o-                       | आए       | m      | ักช       | m             | 5                     | m      | r mr |
| 年(3)—3             | पूर्वकाप                    | पाठ (२)                  | का था।   |        | 8)8       | ) मे भी पूर्व | भी पूर्व का पाठ (२) ह | का था। |      |
| 2—(2) #<br>3—(3) # | भी पूर्व का<br>पूर्व का पात | का पाठ (२)<br>पाठ भिष्ये | ) का था। |        | ¥—(€¾     | अ) मे पूर्वका | । पाठ 'बाए' १         | 교      |      |

पाठ (२) का ही था। पाठ 'चीर' था, उस २—(१) मे पूर्व का ३—(१) में पूर्व का पाठ उतरा । १-(१) मे पूर्व का पाठ 'मंगल'

| į | Ų | 9 |
|---|---|---|
| Ì |   |   |
| ı |   |   |
| į |   | , |
| Ī | 3 | ř |
| F | 4 | , |

| 1      |          |     |    | 3              | 00/14/15                              |           |              |                |
|--------|----------|-----|----|----------------|---------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
|        | <u>@</u> | €   |    | <b>%</b>       | (四)/(内)                               | (9)       |              |                |
|        | affin a  |     |    | ) (            |                                       |           |              | 3              |
|        | 2000     | ×   |    | <b>3</b> ′     | BY.                                   | किलित     |              | U.             |
|        | 10       | ×   |    | G <sup>*</sup> | œ                                     | 400       |              | · 13           |
|        | भावहं    | ×   |    | <b>'</b> 0     | . क्यातिहें                           | ר א<br>ה  |              | r (            |
|        | बनावस्   | : > |    | · n            | <u>,</u>                              | •         |              | Y              |
|        | × 100    | <   |    | n-             | 13^                                   | na-       |              | m              |
|        | বিৰিঘ    | ×   |    | w              | m                                     | ന         |              | G              |
|        | त्या     | ×   |    | (h)            | · 0                                   | m         |              | •              |
|        | प्रिय    | ×   |    | <b>(</b> ()    | <b>′</b> ∩                            | r 19      |              | <b>Y</b> (     |
|        | नह       | ×   |    | ho             | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 'n        |              |                |
|        | मि       | ×   |    | ່ ຄາ           | , e                                   | <u> </u>  |              | ( <b>3</b> * ( |
|        | <b>छ</b> | ×   |    | र हिं          | < <                                   | r m       |              | 11 (           |
|        | 哥        | ×   |    | O.             | . ()·                                 | ,<br>ar m |              |                |
|        | Ano.     | ×   |    | ' n'           | ′ n                                   | ۰, ۵      |              | <b>(</b> .     |
| 5-36-c | मीर      | ×   | मी | , w.           | 3/2                                   | ( m²      | ار<br>م<br>م | <b>Y</b> (3    |
|        |          |     |    |                |                                       |           |              |                |

३—(३) में पूर्व का पाठ 'तेइ' था। ४—(३) में पूर्व का पाठ 'सुनि' था।

१—(३) मे पूर्व का पाठ (२) का था। २ —(३) मे पूर्व का पाठ (२) का था।

## रामचरितमानस का पाठ

| 7-85-4                                        | जात                                                | ×                                    | *                                | MAN  |                              | 10                      | n⁄                              | œ        |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------|--|
| \$- <del>8</del> 5                            | लंडा                                               | ×                                    | œ                                | or   | जिमि/२                       | o                       | D'                              | O.       |  |
| 3-28-8                                        | परम                                                | ×                                    | 겐                                | m    | m                            | m                       | R'                              | m        |  |
| 28-8                                          | य<br>वा                                            | ×                                    | or.                              | चुनह | 2/2                          | >                       | · 6′                            | o o      |  |
| 8-04-6                                        | कोवि                                               | ×                                    | कोटि४                            | w    | 'n                           | m                       | m                               | कोठि (३) |  |
| 2-84-6                                        | मिटा                                               | ×                                    | 5                                | die. | >                            | ≫                       | ' n'                            | ,<br>W   |  |
| 3-48                                          | रघुबीर मनु                                         | ×                                    | o'                               | R    | रघुबैसमिन/२                  | ಶ್                      | ' P′                            | o o      |  |
| 7-43-6                                        | 任                                                  | ×                                    | 雀                                | ů,   | m-                           | O.                      | o'                              | ' A'     |  |
| 3-915-2                                       | वान                                                | ×                                    | o'                               | o'   | n'                           | मानी                    | अद्याली नहीं है                 | · 64     |  |
| 2-83-6                                        | मुद्दे क                                           | ×                                    | ß'                               | o    | o′                           | no                      | 1<br>(b.                        | · 6·     |  |
| ह-भड़-र                                       | तित्रहि                                            | ×                                    | 0-                               | o'   | o'                           | तिय                     | ' N'                            | ' n'     |  |
| 2 (3) # # (3) # # (4) # # (3) # # (4) # # (4) | पूर्व का पाठ '<br>पूर्व का पाठ '<br>पूर्व का पाठ ' | 'भूप पद्' ध<br>'नहारुहि'<br>तेउ न पा | था ।<br>' था ।<br>हि श्रुस' था । |      | ४—(३) में भी<br>५—(३) में भी | पूर्व का प्<br>पूर्व का | पाठ (२) का था।<br>पाठ 'इहै' था। |          |  |
|                                               |                                                    |                                      |                                  |      |                              |                         |                                 |          |  |

| 9    |
|------|
| HV)  |
|      |
| 15   |
| 10   |
| ,,,  |
| ••   |
| 1.   |
| "    |
| a    |
| Heb  |
| वार् |
| मी   |
| o-   |
| O.   |

३—(३) में भी पूर्व का पाठ (२) का था। ४—(३) में भी पूर्व का पाठ (२) का था।

१—(३) में भी पूर्व का पाठ (२) का था। २—पूर्व का अब्र छूटा हुआ है।

|                 | 3          | <b>2</b> | <b>E</b> | 8      |           | 9            | (3)            | (८, श्रयो०)  |  |
|-----------------|------------|----------|----------|--------|-----------|--------------|----------------|--------------|--|
| 2-88-3          |            | ×        | o.       | O.     |           | सखदारा       | <u>s</u>       | \$           |  |
| 8-28-6          |            | ×        | मिलित    | ` 64   |           | i c          | ) (1           | ח ל          |  |
| 5-86-8          |            | ×        | पितुगृह  | r m    |           | <u>ا</u> د   | r 0            | Gr∕n         |  |
| 3-28-5          |            | ×        | सम       | · m·   |           | r (1         | ٠ ،            | ~ (          |  |
| 28-6            |            | ×        | œ        | 刊      |           | r (a         | r ti           | × >          |  |
| 8-008-2         |            | ×        | जिह्ह हि | m      |           | ć 0          | त्नीद्रहिं (३) | , o          |  |
| 2-808-2         |            | ×        | n        | . W.   |           | · E          | מומומ (א)      | r <u>s</u>   |  |
| 7-882-4         |            | ×        | 6        | ` n′   |           | हमारोह-      | ם פ            | ອ ≗          |  |
| 9-288-5         |            | ×        | · P      | no for |           | × >          | r 1            | <b>?</b> ;   |  |
| 5-828-5         |            | ×        | कहि      | m      |           | o m          | ۵ ۲            | ∞ n          |  |
| 5-828-5         |            | ×        | *        | . U.   |           | r m          | <b>/</b> F     | <b>3</b> ⁄ n |  |
| <b>५-७</b> २४-२ | -          | ×        | चितानंद  | ′ n′   |           | י ה          | <b>)</b> (1    | מי נו        |  |
| 2-846           |            | ×        | O.       | _ (h   |           | - E          | · ·            | ar s         |  |
| <b>ह-</b> ०इ8-इ |            | ×        | , U,     | म्रोध  |           | ر ج <u>ة</u> | × (            | 9 (          |  |
| <b>ड-४</b> इ४-ह |            | ×        | , b.     | 0      | लै/सम (२) | लय (५)       | ን' ቡ           | or his       |  |
| 3-833-8         | सुर थपति ] | ×        |          | m.     |           | ,<br>,       | · (1           | <i>,</i>     |  |
|                 | प्रधाना    |          |          | •      |           |              | *              | <b>3</b> ~   |  |

| (८, श्रयो०)  | , a         | Y 3         | rf u    | y (11   | Υ Ω     | r n           | or n   | <b>)</b>  | Y (     | o' (    | x (     | <b>Y</b> ( | <b>ሃ</b> በ | Y (     | or or  |
|--------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------------|--------|-----------|---------|---------|---------|------------|------------|---------|--------|
| (S)          | <u>,</u>    | ′ թ         | विविध   | m       | · 0     | <b>′</b> n    | ′ ቦ    | / (I      | < ₽     | r 11    | , U     | י רו       | r n        | ۱ ۱     | · 0~   |
| 3            | <u> </u>    | <b>-</b> 27 | f Gr    | ´ 6~    | ' (A'   | स्ठकि (२)     | 6      | / m       | O       | 京       | é o     | · >        | (e)        | )<br>m  | · 6·   |
| _            |             |             |         |         |         |               |        |           |         |         |         |            |            |         | ·<br>~ |
| 8            | O.          | _D_         | ' n'    | 'n      | D'      | ग्रटिक        | o-     | ' m·      | oʻ      | · W     | ์ คะ    | सोचन       | प्रिय      | हरित    | 0^     |
|              |             |             |         |         | or      |               |        |           |         |         |         |            |            |         |        |
| €            | ×           | x           | ×       | ×       | ×       | ×             | ×      | ×         | ×       | ×       | ×       | ×          | ×          | ×       | ×      |
| <u>&amp;</u> | क्रांब      | जहं तहं     | विज्ञुध | सुख भा  | ¥       | <b>শ</b> ভূঞি | रहिह   | तेहि तेहि | सुनाएह  | श्रोर   | करि     | सोचड       | नेव        | संग     | गन     |
|              | · h-38 /- c | 9-959-6     | 9-988-6 | र-१३९-६ | 3-088-2 | કે-૪%કે-૯     | 8-88}- | 6-586-€   | 8-278-5 | b-848-6 | ठ-४०६-२ | ८-४३४-२    | 9-538-5    | 8-388-6 | 934-è  |

१—(३) मे भी पूर्व का पाठ (२) का था।

- ® anacack £ oca > cack

- **#** \$1

(२)
(-१६९-१ प्रामह
(-१६९-२ वसह
(-१६९-३ साञ्ज
(-१७२-६ श्रवमानी
(-१७१-६ श्रवमानी
(-१७१-७ प्रमम
(-१७६-३ सुरपति
(-१७०-२ सिर्म
(-१००-२ सिर्म
(-१००-१ पान(-१८०-१ पान(-१८०-१ पान-

-(३) में भी पूर्व का पाठ 'दीख' था

| (८, मयो०) | m     | , m     | r 19            | · 6•                | ß       | · w     | ´ >°    | , (b.    | ' (t)   | w       | · m·   | · w·    | · 0    | , w     | · P       | ´ 0°    | · 6·      |
|-----------|-------|---------|-----------------|---------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|-----------|---------|-----------|
| (£)       | m     | m·      | · (6*           | , U.                | œ       | धनही    | O.      | ´ 0′     | · >     | धनु     | 'n     | विलीना  | o'     | œ       | · 6′      | · Or    | or        |
| 9         | b,    | · or    | <b>′</b> ≫      | or                  | >       | o       | ≫       | रामचंद्र | >>      | o.      | m      | œ       | ns-    | œ.      | >         | निरदोष  | निहीं है  |
| (৫)/(৫য়) | o     | · 6     | 8/8             | · ~                 | 2/8     | · or    | >       | o,       | 8/2     | or      | m      | o'      | m²     | œ       | >0        | oʻ      | or        |
| 8         | œ     | œ       | समाज, राजु      | ` A*                | भाया    | o'      | जमुहाही | or       | ब्      | œ       | m      | œ       | m      | œ       | साईद्रीहि | o-      | or        |
|           |       |         |                 | करिहहुं,<br>धवलिहहु |         |         |         |          |         |         |        |         |        |         |           |         |           |
| 8         | ×     | ×       | ×               | ×                   | ×       | ×       | ×       | ×        | ×       | ×       | ×      | ×       | ×      | ×       | ×         | ×       | ×         |
|           |       |         | 7               | करिहडं,<br>धनलिहडं  |         |         |         |          |         |         |        |         |        |         | 4         |         |           |
|           | १-१८५ | 9-328-8 | <b>५-९७</b> ४-6 | ४-०५४-४             | 8-888-2 | 8-888-2 | 4-888-k | 9-388-8  | 8-988-è | 6-980-6 | 1980-1 | 2-868-4 | 8-00-è | 2-000-1 | 3-206-6   | 2-808-6 | N-1001-10 |
|           | फा०   | 5       |                 |                     |         |         |         |          |         |         |        |         |        |         |           |         |           |

|             |        |           |                |         |         |         |         | ٦       | 110-    | વઝ    |       |                 |           |        |         |              | 417             |
|-------------|--------|-----------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-----------------|-----------|--------|---------|--------------|-----------------|
| (८, श्रयो०) | w      | >>        | W              | N       | m·      | mer     | D.      | nz      | or      | 'n    | ' A'  | m²              | m²        | 7.05   | , W     | · 6~         | काथा।           |
| <b>(%)</b>  | श्रनुग | œ         | æ              | O.      | m       | m       | or      | o'      | a       | or    | œ     | or              | m         | सुचि   | m²      | or.          | का पाठ (२) का   |
| 9           | or     | P         | œ              | 40      | or      | N       | N       | m       | m       | m     | मांग  | คา              | N         | œ      | m       | m            | में भी पृवं     |
| (৫)/(৫য়)   | e      | 8/3       | ४/५            | B.      | or      | n'      | */>     | m       | m       | œ     | œ     | ₹/ <del>/</del> | œ         | œ      | w       | m            | (₹)—≥           |
| 8           | œ      | मातहि जुप | मुह्           | œ       | œ       | N       | हिय     | m       | m       | 'n    | œ     | m               | ď         | or'    | w       | mr<br>mr     |                 |
| (£)         | r      | œ         | œ              | o-      | रामहि   | ऋषिरल   | or      | हरत     | Ħ       | बिसरा | o     | सम              | निका      | ď      | ≈<br>Ho | सर सीपी किम  | काथा।           |
| €           | ×      | ×         | ×              | ×       | ×       | ×       | ×       | ×       | ×       | ×     | ×     | ×               | ×         | ×      | ×       | X            | ठ (२)           |
| <b>€</b>    | ষন্ত্ৰ | नुप मातहि | जेहि           | मुक्त   | राम     | आिवचल   | जिय     | मन्हें  | बस      | बिसरे | भावं  | मातु            | नीका      | सि     | ha'     | सरसी सीपि बि | भी पूर्व का पाठ |
|             | 8-8-8  | 2-238-6   | <b>७-४</b> ४-४ | र-१३४-३ | 8-858-8 | 8-982-c | 2-888-5 | 2-858-5 | ४-०८१-५ | 082-2 | 3-386 | 8-282-8         | २-२५१-छं० | इ-स्पर | 3-843-8 | 8-942-2      | ?—(3) #         |

१—(३) में भी पूर्व का पाठ (२) का या।

| (८. झयो०) |          | <b>'</b> ( | M3°     | œ      | ,         | •      | w     | · 0   | ´ 0  | <b>/</b> >  | o Mi              | ר ה        | r w    | ro   | <b>'</b> n | / m  | r 10       | / w     | , U.    |
|-----------|----------|------------|---------|--------|-----------|--------|-------|-------|------|-------------|-------------------|------------|--------|------|------------|------|------------|---------|---------|
| (3)       | ) n      | <b>^</b> ( | R*      | R      | , U.      | •      | स्व   | · ·   | · 0· | <b>'</b> 0  | ′ n               | · 0·       | सीय    | 'n   | <b>'</b> Ռ | · 0· | ′ (tv      | मनिजन   | , ~     |
| 3         | <u> </u> |            | n'      | >      | >         |        | ď     | · ~   | 审    | <b>&gt;</b> | , m               | ′ n        | , U.   | · >  | m          | , W  | <b>′</b> > | · o     | · ~     |
| (৫)/(৫ব্র | · >      | 4          | ~<br>~  | >>     | >>        |        | २/सोच | सरस/५ | r    | <b>'</b> >• | , <sub>(17)</sub> | <b>'</b> m | œ      | · >• | w.         | , W. | 8/%        | ·<br>`~ | · ~     |
| <b>®</b>  | वासी     | •          | n'      | विरमाह | नपति गीरि | पुरारि | e e   | œ     | n'   | क्षे        | , m               | , w.       | ~      | बदाङ | · m·       | · m· | समान       | n'      | मस      |
| <u>@</u>  | n'       |            | رااعاتا | œ      | 8         |        | œ     | œ     | N    | a           | H                 | माह        | सीम (२ | ß.   | चंदुकर     | fuc/ |            | N       | मस्म    |
|           |          |            |         |        |           |        |       |       |      |             |                   |            |        |      |            |      |            |         | ×       |
|           |          |            |         |        |           |        |       |       |      |             |                   |            |        |      |            |      |            |         | करम     |
|           |          |            |         |        |           |        |       |       |      |             |                   |            |        |      |            |      |            |         | र-३०५-३ |

|                  | €          | 8 | (3) | 8              | (५)/(५য়) | 9        | <b>(3</b> ) | (८, अयो०) |  |
|------------------|------------|---|-----|----------------|-----------|----------|-------------|-----------|--|
| 3-40 <b>६</b> -6 | पुरजन      | × |     | or             |           |          | e           |           |  |
| 8-308-8          | साधक       | × |     | m              |           | m        | œ           |           |  |
| 3-306-5          | जि         | × |     | To lo          |           | ≫        | >           |           |  |
| 7-388-6          | 100<br>100 | × |     | m              |           | m        | œ           |           |  |
| D-595-6          | सबहिं सहेउ | × |     | œ              |           | सहेउ सकल | œ           | H)        |  |
| 2-388-8          | सीच        | × |     | m              |           | m        | œ           |           |  |
| 7-388-4          |            | × |     | o              |           | œ        | जामनि       |           |  |
| 2-324-8          |            | × |     | <b>म्</b> 2प्त |           | >0       | घटइ         |           |  |
| 9-256-6          |            | × |     | m              |           | m'       | 8           |           |  |
| 2-356            |            | × |     | m              |           | m        | G           |           |  |

## अर्ण्यकाण्ड

| (C, \$1(0) | EED (          | , c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | × 1         | Y 1    | ~ [        | E (         | <b>3</b> ′ n | or በ                | r n       | / m/           | · 6· | ´ A   |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|------|-------|
| (3)        | ) n            | ٠,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | × (         | ¥ (    | r 4        | <u> </u>    | a' (1        | <b>.</b> U          | o' 0      | ′ m′           | N    | , to  |
| 9          | परजन           | , de la constant de l | <u> </u>    |        | و<br>م     | - A.        | e<br>-<br>-  | ्<br>प्रिन सम्बत्तर | 7 K D R C | ) जनम(३)       | होंद | `     |
| (৫)/(৸য়)  | ,<br>m         | ′ ቦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 360         | - /s/s | <b>r</b> 0 | / A         | e/ 0         | े सित सखप्रत        |           | ३/जनम(३)       | oʻ   | ٧.    |
| 8          | , or           | · 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>′</b> 10 | / n    | · 6        | <b>с</b> (ъ | ′ n          | · 0                 | ' (b'     | WY.            | o⁄   | म्    |
| <b>€</b>   | œ              | , UA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , U         | · 0    | ´ 0′       | · 0·        | सरल          | n'                  | · or      | जन्म           | oʻ   | e,    |
| 8          | N              | œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · (v        | · 0·   | ' N'       | · 64        | ' (h'        | (A)                 | o,        | r              | o,   | œ     |
|            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |        |            |             |              | -                   |           | म न            |      |       |
|            | 8-8-8<br>8-8-8 | 3-5-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3-7-6       | 3-2-6  | 3-3-8      | 3-4-5       | 3-4-8        | 3-4-6               | 8}-4-8    | 3-6-0<br>0 0 0 | * o  | 4-6-X |

१---इस काड में प्रति (६) में स्थान-स्थान पर कुछ पंक्तियाँ है २--(३) मे पूर्व का पाठ 'बन' था | जो (८, अप०) मे नहीं मिलती । इस पाठचक्र में उनका समावेश नहीं किया गया है, अन्यत्र इस खंड के परिशिष्ट में उनकों दिया गया है।

| (८, अर०)  | N     | a           | · 6     | o           | · o·    | ` 6°         | · 64       | · ex     | · a-   | · 6               | · ~      | . U.   | ´ n´   |
|-----------|-------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|----------|--------|-------------------|----------|--------|--------|
| (£)       | œ     | 'n          | œ       | o'          | or      | o            | 9          | ~        | D.     | <b>6</b>          | א        | राज    | o.     |
| 9         | लियन  | ಸ್          | मोहति   | सब          | o'      | લે           | त्राश्रम   | ~        | ۵٠     | >                 | ~        | o      | ≫      |
| (৫)/(৫য়) | ď     | श्राछे/२    | २/मोहति | or          | समदरसी  | २/सन         | , was      | ~        | o.     | >>                | ~        | 'n     | १/४    |
| 8         | a     | or          | N       | N           | ď       | 'n           | m          | ~        | a.     | चित               | ~        | N      | न्तस्य |
| (3)       | N     | or          | o'      | or          | o⁄      | o⁄           | आश्रमन्हि  | ••       | ~      | m<br>m            | ~        | o'     | œ      |
| €         | œ     | œ           | or      | o'          | or      | or           | or         | अगस्ति १ | 100    | o                 | जाग न४   | or     | o⁄     |
| જે        | श्रम् | मा <u>छ</u> | सोहड    | न्          | सबद्रसी | त्र <u>व</u> | श्रासमहि   | अगस्य    | The'   | यी                | जान न    | बाल    | बसत्   |
|           | 3-6-2 | à-9-è       | 3-6-3   | %<br>%<br>% | 9-8-E   | 9-8-E        | %-₩<br>%-₩ | 3-60-8   | 8-08-8 | <b>टे</b> 8-०}-हे | જ\-૦∖-દે | 3-88-8 | 3-88-8 |

४---(१) मे पूर्व का पाठ 'जान न'था, कितु बीच के 'न' पर हरताज लगाकर उसे 'ग' बनाया गया।

१—(१) में पूर्व का पाठ 'श्रगस्त्य' ही था। २—(१) में पूर्व का पाठ 'हैं' ही था। ३—(३) में पूर्व का पाठ 'चलिं' था।

| -        |
|----------|
| The sale |
| 'जीवहि'  |
| विङ      |
| 16       |
| तुवु     |
| T        |
| (m)      |
| Ĭ        |

| (c, mto)  | o o     | · ~    | ~            | 8            | œ      | œ       | œ       | w              | œ           | ο-      | o-      | m      | ී න    | ~       | · 12   |
|-----------|---------|--------|--------------|--------------|--------|---------|---------|----------------|-------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|
| (\$)      | 10      | · m    | ਜ <b>ੇ</b> ` | œ            | œ      | N       | N       | इंडिंड         | ×           | ग्रपार  | धर्म(७) | m      | ' n'   | · ~     | · N    |
| 9         | , or    | ′ m    | ' (A'        | त्में<br>स्व | इसर    | नहीं है | सिय     | or             | >>          | o       | वर्म    | m      | च(न    | ~       | · W    |
| (৫)/(৫য়) | . 04    | , va   | · 0·         | २/सर         | or or  | o o     | २/सिय   | 'n             | <b>&gt;</b> | o-      | o       | m      | २/चरन  | · ~     | 8/5    |
| <u>®</u>  | o       | , w    | · 0×         | · 6          | N'     | O'      | n'      | œ              | जीवहि       | or      | 'n      | m      | oʻ     | ~       | सिक    |
| <u>@</u>  | r       | क क    | 'n           | o            | œ      | or      | O.      | or             | ~~          | o       | N       | प्रनि  | or     | ~       | or .   |
| <b>€</b>  | o'      | 'n     | 0.           | or           | œ      | œ       | 'n      | œ              | œ           | œ       | œ       | œ      | or     | निःकामर | o'     |
| <u>@</u>  | सुर     | करि    | महं          | सुनि         | ऊमरि   | The     | 家       | बढ़ाइ          | त् <u>व</u> | अपर     | कर्म    | मन     | धर्म   | निष्काम | H.     |
|           | 82-88-8 | 3-63-8 | 3-63         | 7-83-3       | 3-83-8 | 2-83-6  | 6-83-80 | 8-63-<br>8-63- | %-%<br>%-%  | 8-6,8-8 | 3-88-8  | 9-38-8 | 9-38 2 | 38-8    | 3-5/-} |

| (C. 347co) | m       | · 10   | · 6×    | 5        | w        | oʻ     | ~                    | · 6    | ov.      | O.   | o⁄     | ~       | n'     |
|------------|---------|--------|---------|----------|----------|--------|----------------------|--------|----------|------|--------|---------|--------|
|            |         |        |         |          | ) समय(२) |        |                      |        |          |      |        |         |        |
|            |         |        |         |          |          |        |                      |        |          |      |        |         | घानह   |
|            |         |        |         |          | ३/समरथ(२ |        |                      |        |          |      |        |         |        |
| 8          | ) m     | · 6    | 'n      | or       | m        | or     | e                    | œ      | लस्य     | œ    | œ      | ~       | oʻ     |
| (3)        | मनहिं न | or     | O.      | ۵′       | समर्थ    | œ      | ~                    | oʻ     | o′       | or   | ο′     | ~       | oʻ     |
| 8          | ` r×    | œ      | or      | o-       | œ        | or     | बिलपाता <sup>२</sup> | o'     | o'       | o"   | o'     | वर      | œ      |
| <b>€</b>   | मन नहि१ | ব্য    | कुमारी  | कुंत्रार | सम्बन्ध  | गुमानी | विलपाता              | निकर   | लरत      | धावत | T HO   | सा      | भार    |
|            | 3-98-8  | 3-88-8 | 3-86-80 | 3-58-8   | 3-50-58  | 3-50-8 | 3-6-2                | 8-28-8 | ३-१८-अं० | 24-8 | 3-86-3 | 3-86-85 | 3-29-5 |

﴾ --(१) में पूर्व का पाठ था 'मनहि न' उस पर हरताल र--(१) में भी पूर्व का पाठ (२) का था। लगाकर पाठ 'मन नहि' बनाया गया, और (२) मे

नहीं संशोधित पाठ उनरा।

| (८, आर०)  | ,<br>n   | <b>′</b> 0 | יא יין | ን' ሲ    | n' n     | r' 10  | भगिनी करि(७) | 0          | ′ ቦ    | ′ ቦ    | or n       | o' a       | ን በ     | r' (1  | मित होत्सी(~) | (0)     | n' n    | י הי   |
|-----------|----------|------------|--------|---------|----------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|------------|---------|--------|---------------|---------|---------|--------|
| (E)       | <b>.</b> | The second | 6      | / m     | , t      | · 0    | ´ 0′         | ' P.       | में अ  | n      | ्रान्स सन् | ,<br>,     | ۲ ۵     | ¥7.7   | ु योती        | 0       | ´ 0     | भोले   |
| 9         | भयामहा   | G          | ⁄ m    | r 10    | r m      | बी     | भोगिन क      | स्य        | ;      | , b.   | ´ n        | , W        | 41      | O      | ′ o           | भव      | सताह    | योलह   |
| (৫)/(৫য়) | o        | , D,       | ' m    | ^ m     | m        | D.     | ' ቡ′         | o⁄         | o o    | मी २   | ,<br>P     | <b>,</b> Ю | ´ 0     | þ      | . € . FE      | ,<br>~  | ' a'    | · 0·   |
| 8         | o        | oʻ         | . W.   | m       | m        | o⁄     | o.           | o'         | b,     | o'     | ' o'       | , WJ,      | 'n      | oʻ     | लि, मन डोल    | 6       | ' 6'    | ' ar   |
| (3)       | œ        | o          | प्रकार | स्काल   | खित्पर   | oʻ     | o^           | o,         | o,     | o      | oʻ         | Œ,         | o       | B°     | (P.           | oʻ      | Θ1      | r      |
| €         | or       | o,         | 13     | n       | ø′       | or     | महि २        | <b>6</b> ′ | N      | o-     | عا<br>به   | oʻ         | O.      | oʻ     | डोला २        | o       | 137     | œ      |
| <b>€</b>  | भयात्रह  | 100        | भ्रपार | स्माल   | स्वयम्   | नार    | मगिति        | भूल        | ৰ      | HH     | गनस गु     | त्रोड      | हि      | निवट   | ोला, मन       | ड       | नुहाइ   | बोलेह  |
|           | ३-१९-अं  | 3-0-8      | 3-5-8  | 3-30-83 | ३-२०-झं० | 3-22-8 | 3-35-80      | ३-२ ३मूल   | 3-82-6 | 3-24-6 | 8-36-8     | 82-92-8    | 3-56-88 | 3-56-3 | 3-56-4        | 3-36-80 | 3-36-88 | 3-3-6- |

| S and the search are a search are a search are as a search are a searc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| day was a was a so o o o o o o o o o o o o o o o o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (७)<br>२<br>राखे<br>राखे<br>श्रिक्ता<br>से अंत्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (५)/(५अ)<br>३/२<br>४/३<br>४/जानसि(४)<br>४<br>३ सस सन<br>२<br>२<br>२<br>२<br>२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (8)<br>अगदीस<br>आनेति<br>सालेति<br>१००० १०००<br>१०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (१) (३) त्वावाना २२ व्यावेक २२ २२ २२ २२ २२ २२ २२ २२ २२ २२ २२ २२ २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (२) (१) (११ । पिसाना २ । अंग एक१ । अंगोहि । २ । पिसाना था । पिसाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-20-20<br>4-2 |

ै-गूर, में पूर्व का पाट 'जगर्दक' या कितु 'हे' का रु—(३) में पूर्व का पाट 'पांगिति' था। हरताल लगाका ए' बनाया गया, और उसी से (३) डे—(३) में पूर्व का पाट 'पांतिगंद' था। में मी 'जरा एक' पाउ उनर आया।

| (८, श्ररः) | O         | <b>′</b> (1 | r 10         | <b>′</b> n | · 0·     | , <b>3</b> 0 | ) (b'            | · 64       | 9         | O.            | · 64    | · ~         | ' N'            |
|------------|-----------|-------------|--------------|------------|----------|--------------|------------------|------------|-----------|---------------|---------|-------------|-----------------|
| <b>⊕</b>   |           |             |              |            | 函        | 20           |                  | _          | •         | ीठ            | । पथ    |             |                 |
| 9          | दिन्दे    | , O         | <b>.</b> 55. | ਂ ਤਾਂ      | देखिए(२) | <b>3</b> 0   | m                | म खदार(३)  | रीत दुख   | जोहि          | or      | सख          | श नहीं है       |
| (৫)/(৫০)   | œ         | œ           | · 6          | सत(४)/२    | २/देखि   | 8/8          | 3/8              | 3/2        | ३/देदुष(। | · ~           | œ       | œ           | ५/जुर्वति स्त(२ |
| <u>⊗</u>   | o         | r           | ~            | सन         | œ        | परास         | m                | m          | m         | 'n            | œ       | œ           | mʻ              |
| <b>(%)</b> |           |             |              |            |          |              |                  | _          |           |               |         |             |                 |
| <b>⊛</b>   | or        | UK          | œ            | R          | œ        | or           | or               | œ          | 0.        | œ             | or'     | œ           | œ               |
| <b>€</b>   | कीन्ट्रेड | म्          | 18           | सत्य       | देखिश्र  | पनास         | भारन निम         | उदार सहज र | देति सुख  | जिन् <u>त</u> | धर्मगति | हुत्<br>इत् | जुनति तनु       |
|            | 3-30/5    | 3-36-80     | 3-39-2       | 3-36-4     | 3-38     | 3-08-6       | 3 <del>-</del> % | 3-85-8     | ક-88-૯    | 3-58-6        | 3-84-8  | 3-8¢        | 3-86/3          |

३—(१) में पूर्व का पाठ 'उदार परम' था, 'परम' का हर-ताल लगाकर 'सहज' बनाया गया है, (२) मे भी 'सहज' ही उतर श्राया है।

१—(१) में पूर्व का पाठ 'सत' था। २—(१) में भी पूर्व का पाठ (२)का था।

## किष्किधाकाण्ड

| (٤) ه    | œ            | · 0·     | <u>कह</u> (४) | बिलपाता | O         | e)(3) | · ~         | ′ (r    | <b>'</b> M | बाली बध की | # # P  |
|----------|--------------|----------|---------------|---------|-----------|-------|-------------|---------|------------|------------|--------|
| <u> </u> | पठवा         | कीस      | œ             | · 64    | <b>19</b> | j j   | में मारिहों | सरनागतह | us         | · 0        | · (A·  |
| (৫)/(৮৯) |              |          |               |         |           |       |             |         |            |            |        |
| 8        | œ            | N        | <b>18</b>     | o       | ď         | , W.  | · ~         | · or    | m'         | · 64       | · 64   |
| (3)      |              |          |               |         |           |       |             |         |            |            |        |
| 8        | ov.          | or       | N             | œ       | e         | N     | r           | œ       | œ          | 5 5        | or     |
| (3) (8)  | मुख्         | कुटिल    | ক্ষ           | बिलपाता | स्टी      | e hoo | मारिही      | सरनागत  | द्वाप      | बालि बधब   | यह     |
|          | <b>5-8-8</b> | ~~<br>~~ | %<br>%        | 8-5-8   | 88-3-8    | 8-5-8 | \$0<br>\$0  | ≫<br>₩  | 8-6-83     | 8-6-83     | 8-6-28 |

<sup>&</sup>lt;--- इस काड में भी प्रति (६) में कई स्थानों पर कुछ पंक्तियाँ हैं जो अपन्य किसी प्रति में नहीं मिलती हैं, और प्रतिप्त शत होती है। उनका उल्लेख अपलग इस खंड के परिशािक्ट में किया गया है।

## रामचरितमानस का पाठ

|          | <b>€</b>     | <b>∂</b> | <u>@</u> |   | (৫)/(৫৯)   | 9          | ક્      |
|----------|--------------|----------|----------|---|------------|------------|---------|
|          | कहें बालि    | कह बाली? | •        | ~ | ~          | कहा बालि   | कह बालि |
|          | मारिहाई      | मार्ह    | ~        |   | 8/3        | मारिहै (२) | ~       |
| G        | <b>8</b> 100 | (ar      | · M      |   | n'         | or         | कर्रात  |
| ر<br>د ۲ | H E          | · 0·     | 6        |   | o⁄         | 乍          | or'     |
| ڊ ه      | *<br>*I€     | ' o'     | कीर      |   | o'         | 'n         | or      |
| ు కృ     | ताराई        | · 6      | तुराई    |   | o´         | o'         | o′      |
| •        | पाखंडबाद     | o⁄       | o        |   | o'         | >          | 'n      |
| ×        | मिलड नहिं    | · 64     | o'       |   | or         | o'         | मिलइ    |
| , 0      | हित          | · 0′     | o'       |   | o ·        | o.         | धिय     |
| 7        | र्वा         | F 23     | ۰.       |   | १/बहै(१)   | a.         | O.      |
| ų        | - FI         | O.       | œ        |   | ò          | oʻ         | ऋत      |
| 000      | ज़ <u>म</u>  | · 6      | o'       |   | O.         | 0.         | जिस     |
| ٠,       | केसा जैसा    | ' n'     | N        |   | केस, जैस/२ | ੜਾਂ        | N       |
| 9-06-8   | मोह          | · 0′     | · W      |   | · or       | ख्रोम      | O.      |

१--(१) मे पूर्व का पाठ 'कहै बाली' था। २--(३) मे भी पूर्व का पाठ 'कै' ही था।

३—(१) में पूर्ववर्ती पाठ 'चल' ही है

१—(३) में पूर्व का पाठ 'बाहर' था।

| (£)       | ď     | हमा | 9  | œ           | खिस सुनद्ध | œ          |  |
|-----------|-------|-----|----|-------------|------------|------------|--|
| <b>9</b>  | नाहिन | N   | कर | दीन्हि मे   | œ          | >=         |  |
| (৮)/(৮)   | œ     | œ   | œ  | २/दीन्हि मै | or         | O.         |  |
| <u>®</u>  | नाहि  | ľ   | œ  | <b>6</b> °  | œ          | त्रियुरारि |  |
| $\approx$ | ~     | ~   | ~  | ~           | ~          | ر<br>مر    |  |

१--(३) में पूर्व का पाठ 'त्रिपुरारि' था।

| 교   |
|-----|
| तही |
| 10  |
| पाठ |
| 6   |
| مط  |
| #   |
| ₩   |
| ~   |
| 3   |

१—(३) मे पूर्व का पाठ 'होइ' या।

|                       |             |            |     | ニノケカ | 2         |               |         |           |
|-----------------------|-------------|------------|-----|------|-----------|---------------|---------|-----------|
|                       | 3           | 8          | (3) | 8    | (५)/(५ ম) | <b>9</b>      |         | (c, सुंo) |
| ५-०-शलोक              | गीर्वायाः   | œ          | ቡ   | œ    | œ         | œ             | निर्वास | w         |
| 4-8-3                 | होइहि       | œ          | ~   | pa'  | ४/५       | ≫             |         | >         |
| o-}-}                 | जोहि, देह   | œ          | o.  | œ    | 'n        | जे, दोन्ह     |         | œ         |
| ₹.                    | .ही<br>इं   | œ          | 8   | o-   | तेही      | ਤਾਂ           |         | ताही(५    |
| 8-8-8                 | E S         | or         | œ   | œ    | दुरीम/२   | or            |         | *         |
| 8-8-4                 | सोड         | œ          | œ   | œ    | r         | œ             |         | w         |
| 8-8-1                 | कहें.       | o'         | o-  | œ    | or        | ΛC            |         | 9         |
| १-३-अ०                | सुंद्रायतना | <b>6</b> ′ | oʻ  | œ    | œ         | मुंदरायत श्रा |         | o         |
| 4-3-30                | माल         | oʻ         | O-  | o⁄   | or        | 扭             |         | 9         |
| 8-8-4                 | बमत         | oʻ         | n   | oʻ   | D'        | O.            |         | o         |
| 9-8-6                 | eic         | o'         | n   | œ    | œ         | অন্ত          |         | ඉ         |
| 4-4-3                 | गिर्ह       | o⁄         | o⁄  | a    | २/गरुञ्ज  | गरुआ          |         | 9         |
| <b>}-</b> - <b>}-</b> | चितवा       | oʻ         | o   | ď    | or        | चित्रबहि      |         | 9         |
| <b>≯</b> -₹           | तुलसिका     | o'         | N   | œ    | R         | तुलसी के      |         | 9         |

५ ०ास

| ¥         | २०                                      |       |            |       |            | •      | (।भ        | पार    | 141     | नस          | का                 | 418        |           |        |      |
|-----------|-----------------------------------------|-------|------------|-------|------------|--------|------------|--------|---------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------|------|
| (८, सु०)  | m                                       | >     | चरन लब(२)  | 9     | ಶ್         | m      | or         | 9      | m       | œ           | 20/2               | m          | 9         | 0      | w    |
| (£)       | w                                       | o     | कमल पद     | N     | œ          | m      | 9          | or     | m       | N           | N                  | N          | ~         | œ      | धारी |
| 9         | w                                       | ≫     | œ          | दाम   | समुग्ती(५) | m      | निसित यहसि | सीतहि  | or      | m           | m-                 | जेहि तर(३) | सालामुगहि | हरत    | œ    |
| (৫)/(৫য়) | m                                       | ×     | œ          | २/दाम | समुभि      | m      | œ          | œ      | œ       | <b>8</b> /3 | 'm-                | m          | ~         | œ      | o'   |
| 8         | m                                       | देखा  | œ          | œ     | œ          | m      | or         | o      | m       | m           | m                  | m          | ~         | o'     | o.   |
| <u>@</u>  | 哥                                       | or'   | œ          | œ     | œ          | पन     | œ          | œ      | ब्रीन   | कहि         | 书                  | जेहि तर    | ~         | œ      | G.   |
| <b>€</b>  | or                                      | or    | ſ <b>∧</b> | R     | or         | œ      | मिसर       | ď      | œ       | œ           | œ                  | œ          | १ साखामृग | ۵′     | O'   |
| <b>€</b>  | स्र                                     | देखी  | वरन महै    | ब्रान | समुक्त     | मन     | निसि तव इ  | सीता   | तन      | कही         | ¥                  | जे हित     | साखामुगन  | मगन    | भारी |
|           | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 8-7-2 | À          | 4-8-3 | 7-8-4      | 8-08-8 | 3-02-      | 4-88-4 | 4-84-88 | 9-68-1      | 9 <del>-</del> 8}- | 8-58-8     | ₩~-       | 8-08-1 | 792- |

१--(१) पूर्व का पाठ 'साख्वामृग' था, उसमे 'न' बढाया गया, श्रौर उसी स (२) मे भी 'साखामृगन' पाठ उतर आया, किन्तु खन (१) के 'न' पर हरताल लगा है।

|           |          |        |              |     |      |       |     | ••• | •           | 4.          |        |               |    |
|-----------|----------|--------|--------------|-----|------|-------|-----|-----|-------------|-------------|--------|---------------|----|
| (c, सुंo) | œ        | , to.  | राखिहिहि (२) | 3   | , U. | ′ ໑   | 9   | œ   | <b>'</b> >> | m           | o o    | 9             | 9  |
| (g)       | œ        | ່ ໑    | राखिह        | 5   | · or | मुख्य | · « | o   | बिरुद       | m           | œ      | 9             | 9  |
| 9         | o        | मारेहि | G.           | · 5 | 升    | किहा  | ત્ર | दभट | >>          | r           | रजनीचर | त् <u>र</u> ा | 、民 |
| (৭)/(৸য়) |          |        |              |     |      |       |     |     |             |             |        |               |    |
| <u>®</u>  | œ        | o∼     | œ            | o   | नोर् | (3°   | œ   | œ   | बरद         | m           | or     | n⁄            | œ  |
| (3)       | सुनेहि १ | or     | œ            | œ   | or   | o'    | or  | o'  | 8           | श्राना, पान | or     | o             | œ  |
| 3         | or       | or     | o            | or  | 0    | œ     | oʻ  | or  | O.          | a           | 8      | 0             | 0  |
| <b>€</b>  |          |        |              |     |      |       |     |     |             |             |        |               |    |
|           |          |        |              |     |      |       |     |     |             | 3-32-5      |        |               |    |

३—(१) में पूर्व का पाठ 'श्रावा, पावा' था, उस पर हरताल लगाकर 'श्रावे,' पावे' बनाया गया श्रौर (२) में यही संशोधित पाठ उतरा।

१—(३) में भी पूर्व का पाठ (२) का था। २—(३) में पूर्व का पाठ 'विरद' था।

| (८,सु०)   | 37          | و ع      | ) r       | <b>'</b> : | <b>&gt;</b> 0  | œ    | 9     | , U     | / :            | rê ,   | O.    | ß          | <b>′</b> n | 2      | नासहा     | O          | <b>′</b> ດ | •      | m    |
|-----------|-------------|----------|-----------|------------|----------------|------|-------|---------|----------------|--------|-------|------------|------------|--------|-----------|------------|------------|--------|------|
| (8)       | <b>3</b> *  | ( p      | < n       | r (        | ٧.             | œ    | ß     | , U     | <b>′</b> ດ     | r (    | D-    | O.         | . सि       |        | ~         | ß          | ्रह्म र    | 5      | œ    |
| <u></u>   | œ           | करनायतन  | 16        | · ·        | • 4            | काप  | रीय   | अपार    | n              | ا<br>ا | वार्य | to.        | ß          | 4      | 1016      | हताहै      | n          | •      | m·   |
| (৫)/(৫য়) | दिवस निपि/२ | a        | , U.      | رم<br>×    | <u> </u>       | Y    | D.    | o⁄      | बार विमोहर्ड/२ | 1      | •     | ß′         | œ          | n      | ,         | o.         | D.         | . ,    | 18*  |
| 8         | œ           | œ        | or        | प्रताप     |                | ~    | œ     | r       | O.             | 'n     | ′     | o          | œ          | ß      | - 7       | <b>b</b> - | œ          | 'n     | n    |
| (£)       | œ           | œ        | œ         | ~          | <b>'</b> n     | ۲    | or    | œ       | œ              | D      | - (   | D.         | O'         | ß      | ٠,        | n′         | o.         | 11503  | 1014 |
| 8         | œ           | or       | or        | œ          | , <sub>0</sub> | · (  | D'    | o,      | o,             | O      | ٠,    | <b>6</b> ′ | ሌ          | O.     | •         | >          | o⁄         | U      | p    |
| <b>∂</b>  | साति दिनु   | कहनानिधि | 13%<br>18 | प्रभाव     | TH.            | 29   | कीवा  | वदार    | बारहिं मोहडे   | चिंता  |       | 109        | #2         | नासरि  | · hi      | 10°        | भुन        | 11-201 | Ś    |
|           | ok-2        | 4-36     | 6-33-6    | 2.<br>Ex.  | 3-20-3         | 2000 | 2-4-4 | 4-34-80 | ५ ३५-ञ्रे०     | 4-36-8 |       | 2 .        | e-89-5     | c-88-4 | 4. 6363.4 | 1-88-6     | 4-84-4     | 8-5%-4 |      |

:-(३) मे पूर्व का पाउ भिनाप था।

|             |      |                 |              |                     |        |        |                |        | •      |                    |         |            |             |          |           | -            |
|-------------|------|-----------------|--------------|---------------------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------------------|---------|------------|-------------|----------|-----------|--------------|
| (८,सु०)     | 9    | राखेऊ(२)        | 'n           | सपदि बाधि<br>कपिपति | œ      | œ      | m              | œ      | œ      | œ                  | or.     | œ          | or          | ~        | 9         |              |
| <b>(</b> E) | o    | m               | œ            | or                  | œ      | œ      | m              | œ      | r      | or                 | दन्हिंउ | a          | a           | ~        | 9         |              |
| <u></u>     | परम  | सब              | हुन<br>हिंदी | ताहि बाधि<br>कपिपति | शनचर   | এয়    | m              | कुसल   | जास    | त्याना,<br>श्रमाना | œ       | िषकट       | <b>`</b> >> | œ        | कुमुद् गव |              |
| (৭)/(৸য়)   | œ    | 3/3             | œ            | œ                   | œ      | œ      | m              | œ      | œ      | r                  | œ       | œ          | R           | ~        | œ         |              |
| 8           | œ    | w               | œ            | œ                   | œ      | o,     | m              | or     | œ      | œ                  | œ       | œ          | ऋगदादि      | ar       | ď         | ,            |
| (3)         | or   | राखा            | œ            | œ                   | œ      | or     | सिक            | or     | œ      | or                 | œ       | कठिन्ह (२) | œ           | e        | ~         | ही या ।      |
| 8           | œ    | œ               | œ            | ď                   | œ      | œ      | œ              | œ      | œ      | œ                  | œ       | œ          | or          | कटास्य १ | œ         | 'विकटासि'    |
|             |      |                 |              | सकल बाधि<br>कपीस    |        |        |                |        |        |                    |         |            | 101         | lv.      | 35        | पूर्व का पाठ |
|             | 28-4 | 8/5 <b>8-</b> 5 | 3-0h-h       | d-64-2              | e-65-9 | গ-৮৮-৮ | <b>६-६</b> ३-३ | 8-87-5 | 8-24-8 | h-96-h             | 6-82-3  | 7-85-5     | 84-48       | 84-48    | 84-6      | N.F.         |

|              |      |        |            |                                      |                         |        |        | 40             |        |                        |         |
|--------------|------|--------|------------|--------------------------------------|-------------------------|--------|--------|----------------|--------|------------------------|---------|
| (८, सु॰)     | or   | 9      | ۰.         | o-                                   | g                       | m      | N      | मय बित्रु न    | a      | सनि विनती<br>के बचन    | N       |
| <b>(E)</b>   | œ    | 9      | r          | ~                                    | œ                       | m      | or.    | o              | or     | C/                     | or      |
| 9            | काली | लींग   | ~          | हे राम सर<br>खल जिन                  | २ करिहहिं, ]<br>शरिहहिं | · 6×   | æ      | o′             | œ      | सुनतहिं बचन ।<br>यिनीत | सुचि    |
| (৭)/(৸য়)    | œ    | œ      | ٥,٠        | २ होति<br>अनल                        | र्स भ                   | w      | 3/5    | · ~            | oʻ     | र सुनत्ती              | e       |
| ಲ            | •-   | •-     |            | ••                                   | ,-                      |        |        | ••             | •      |                        |         |
| <u>&amp;</u> | or   | or     | •          | or                                   | or.                     | m      | o,     | œ              | 19*    | o'                     | o'      |
| (3)          | œ    | r      | ~          | œ                                    | œ                       | बारं   | श्राएउ | डाटेहिं पै नबै | जिस ?  | or                     | œ       |
| €            | æ    | œ      | ~<br>₽     | ~                                    | , oʻ                    | r      | œ      | o              | œ      | ar .                   | or .    |
| <b>€</b>     | काल  | जन     | क्ता<br>कि | होहि कि राम<br>सरानल खल <sup>3</sup> | ह करिहीं,<br>धरिहीं     | 景      | श्राप  | डाटेहि पै नव   | वास    | सुनत बिनीत<br>बचन      | सउ      |
|              | 55-b | 9-37-7 | 2-34-4     | 4-46-15                              | 3-5/5-6                 | 8-24-4 | 2-22-5 | ンカーカ           | 8-84-4 | 85-5                   | 4-६०-छै |

१--में पूर्व का पाट (२) का था। २--(१) मे पूर्व का पाट 'सगसन' था, उसको 'सरानल' ३--(३) मे पूर्व का पाट (२) का ही था।

## लंकाकाण्ड

| ~                            | (s) (e) | (3) | <b>⊗</b> | (५)/(५য়)             | (M) (M)                | Ŭ                      | ₩                     | (ح,ۃٰہ و)" (ح,ۃਂہ  | (८,लं॰ २)'           |  |
|------------------------------|---------|-----|----------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--|
| ः श्री शकरं }े २<br>मन्मथारि |         | or  | or       | कदर्पह ।<br>शंकरं/२ ) | <b>ಸ್</b>              |                        | ಪ್                    | निहीं हैं] शं<br>म | करं<br>न्मथारि े (२) |  |
| (A.                          |         | or  | œ        | २/एक                  | E.                     |                        | 9                     | 9                  | 9                    |  |
| रि पाइप २                    | .,      | or  | or       | œ                     | तरु सैलग               | 匡                      | 9                     | 9                  | 9                    |  |
| नीलहिं २                     | ~/      | o,  | o        | o                     | नील कहं                | ·jos                   | œ                     | ඉ                  | œ                    |  |
| पना २                        | ~′      | o   | O.       | œ                     | अस्य                   | ग्न                    | õ                     | 9                  | œ                    |  |
| त                            |         | ۵′  | o        | œ                     | दास                    |                        | œ                     | 9                  | œ                    |  |
| मम                           | ~/      | or  | or       | o,                    | R                      |                        | po.                   | œ                  | त्स                  |  |
| 6                            |         | o'  | o'       | O'                    | मन                     |                        | o-                    | 9                  | 9                    |  |
| या                           |         | b,  | o,       | o,                    | बांधेउ                 | <b></b>                | 9                     | 9                  | 9                    |  |
| अज्ञा-<br>। पाई              |         | e   | or.      | o'                    | or                     | कछ बर्गन<br>न जाई<br>न | म                     | w                  | w                    |  |
| रितु श्रक्त े २<br>क़रितु    |         | o,  | œ        | い来の                   | <u>।</u> अन•<br>ह्राहे | भूतु श                 | भूतु श्रर-<br>श्रभूतु | ر.<br>د            | 9                    |  |
| 1                            |         |     |          |                       |                        |                        |                       |                    |                      |  |

१—(८, लं०१) तथा (८, लं० २) में कुछ, परंग ऐसे हैं जो पति (६) ही नहीं, ऊपर की झन्य किसी प्रति में भी नहीं मिलते | उनका समावेश्य इस चक्र में नहीं किया गया है |

| ¥:               | २६      |                  |            |         |           | •   | राम       | चार     | तम    | नस   | का   | पाट      | 5         |       |       |            |   |
|------------------|---------|------------------|------------|---------|-----------|-----|-----------|---------|-------|------|------|----------|-----------|-------|-------|------------|---|
| (८, लं० २)       | ,       | ٧ 9              | ð          | n       | ⁄ 9       |     | w         | · 0·    | •     | 9    | 9    | G/       | , m.      | · >   | · w   | ໌ ໑        |   |
| (% 0             |         |                  | <b>7</b>   | •       |           |     | 9         | g       |       | ø    | a    | ø        | ~         | ٠ .   |       |            |   |
| (८, लं० १)       | -       | , -              |            | ح       | , ,       |     | 9         | `       |       |      | _    |          | 18        | ,     | U)    |            |   |
| ( <del>S</del> ) | O       | <u>و</u> ر<br>ــ | ,          | ,<br>G  | و '<br>س  | _   | रघुबीर प  | जि ।    | _     | 9    | œ    | <b>6</b> | बचन सब्   | >     | सीतहि | गधर्ग(७)   | , |
| (६) (८, लं० १)   | बाह्र   | व्यक्तिता        | निज सम्मीम | दिवाकर  | लोचन बारि | भू  | रघुनाथ पद | मम शहिब | न जात | विवस | सन   | ब्रुसह   | , or      | œ     | · 64  | गद्राय     |   |
| (५)/(৸য়         | œ       | · 64             | •          | ď       | R         |     | n         | œ       |       | œ    | œ    | o'       | œ         | ४/५   | · 6   | P          |   |
| <u>∞</u>         | œ       | œ                | •          | R       | œ         |     | 01        | o       |       | o'   | or   | œ        | œ         | सन    | or    | o          |   |
| (3)              | n'      | R                | •          | or      | œ         |     | œ         | 13"     |       | or   | œ    | œ        | or        | ~~    | œ     | <b>n</b> ′ |   |
| 8                | œ       | 8                | _          | œ       | œ         |     | ď         | ه<br>س  | _     | œ    | ú,   | o,       | 0         | or    | or    | o,         |   |
| (\$)<br>(\$)     | बांध्यो | निज विक-         | लता विचारि | दिनकरहि | नयन नीर   | मार | रघुनाथहि  | अचल होइ | आहबात | बस्त | महिं | त्रक्ष   | सब के बचन | सठ    | सीता  | गुनगन      |   |
|                  |         |                  |            |         | 9-3<br>9- |     |           |         |       |      |      |          |           | 8-6-8 | 6-8-8 | 2-08-3     |   |

१--(३) में पूर्व का पाठ 'सन्न' था।

<sup>&</sup>gt;--(३) में भ्वें का पाठ 'तदिष मोन नहि त्राम' या।

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | राग नारतामानल का प                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| (८,लं०२)<br>मन महं<br>२<br>४<br>मिसु (६)<br>२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · ~ 9 14 ~ 9                                                     |
| (८,लं०१)<br>(३) ६<br>( मय २<br>४<br>मिखु(६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
| (ह)<br>मन हठ (<br>बर अचर<br>४<br>भिसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |
| (a) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ्रिस सकल<br>प्रित भएः<br>प्रत्यासी                               |
| (4)/(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ्र ५ ५ ५ व्यास्त्री<br>मिल्ली<br>सिम्                            |
| 多るるないの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | re e a                                                           |
| (a) to a a a a a a a a a a a a a a a a a a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | er regr                                                          |
| म भी १००० १०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |
| (२) हठ अर१ सन्दान्द सम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पहि बिधि<br>बहुप्रातप्रगट<br>लंकपति<br>सम <sup>‡</sup><br>उरबासी |
| \rightarrow \frac{1}{20} | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                          |

१—(१) मे पूर्व का पाट था 'हठ मन', 'मन' पर हरताल ३—(१) मे पृर्व का पाट 'सत' था, उसको हरताल लगा-लगाकर पाठ 'हठ उर' कर दिया गया और (२) में कर 'सम' बनाया गया, और उसी से 'सम' (२) पर र-(३) मे पुर्व का पाट 'कविं' था।

भी उतर श्राया; कितु (१) मे इस समय 'सम' का भी 'सिव' बनाया हुश्रा है।

| (८. लं०२)  | 9                                        | ß      | <b>'</b> )0     | * 5        | · 9    | w                 | •          | <b>&gt;</b> | G                 | थ           | , r                                                                             | , W-   | · ඉ    |
|------------|------------------------------------------|--------|-----------------|------------|--------|-------------------|------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| (S. (108)  | 9                                        | G      | ⁄ <b>ɔ</b> ∞    | • •        | · 9    | त। र              |            | <b>,</b> >  | D.                | <b>*</b> 34 |                                                                                 | , Wah  | ່ ໑    |
| (3)        | 9 -                                      | 4E     | : <b>&gt;</b> 0 | * 5        | 9      | सनति इसार         | शचन प्रभु  | œ           | , U.              | · 6         | 9                                                                               | n'     | 6      |
| 9          | सत्यसंघ प्रभु                            | , ~    | · 30            | 5          | H      | तहि श्रारत )      | गिरा प्रमु | <b>,</b> >> | a                 | The         | हों बाली                                                                        | m      | नेया   |
| (৫)/(५ঙ্গ) | S C C C C C C C C C C C C C C C C C C C  | n'     | har<br>har      | सा, जैसा/२ | O'     | ار<br>ا           | _          | ٧           | o                 | रही/२       | o                                                                               | m²     | o'     |
| 8          | or                                       | n      | सो होइ ग        | 110°       | œ      | or                |            | करहिंगे     | न बोल             | r           | r                                                                               | m      | o'     |
| (3)        | o.                                       | o      | R               | ŝ          | œ      | o⁄                |            | œ           | Q.                | œ           | a                                                                               | गएह    | o'     |
| 8          | ~                                        | n      | O               | n′         | o'     | ~                 |            | o,          | o'                | œ           | n⁄                                                                              | 'n     | o      |
| €,         | -३ बुधिबल तेज<br>धर्मे गुनरासी           | सन     | होडमै           | यस, जस     | संब    | आरत गिरा          | सुनत प्रमु | कर्गो       | <b>ब</b><br>बुद्ध | The         | रहा बालि                                                                        | स्ता : | ब्यथ   |
|            | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | 2-98-3 | 8-26-3          | 8-80-3     | 8-02-3 | 6 <del>-</del> 30 | ,          | 0<br>6      | 8-8-3             | 8-28-3      | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 | 8-22-8 | 9-88-3 |
|            |                                          |        |                 |            |        |                   |            |             |                   |             |                                                                                 |        |        |

३—(१) में पूर्व का पाठ 'हा बाली' या, 'हा' के पूर्व 'र' बढाकर 'रहा' और 'बाली' को हरताल लगाकर 'बालि' बनाया गगा, और (२) में संशोधित पाठ ही उतरा। १—(३) मे पूर्व का पाठ 'वैसा', 'जैसा' था। २—(३) मे पूर्व का पाट 'न बोसु' था।

| 71         |
|------------|
| ites<br>t  |
| व          |
| 8          |
| ्व ।       |
| Ŧ          |
| <b>NIT</b> |
| <b>€</b>   |
| तथा        |
| 3          |
| J~         |
|            |

| (८,लं०२) | बहिरौ(७) | w        | · ໑       | w      | · or     | · 9      | w        |          | 9      |       | रघुनाथ(७) | ੇ<br>ਤਾਂ       | ່ ໑      | w              | 9              | or        |
|----------|----------|----------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|--------|-------|-----------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------|
|          |          |          |           |        |          |          |          |          |        |       |           |                |          |                |                | w         |
| (g)      | विद्     | क्षेत्रक | देखिउ (२) | मुं    | में ध    | लेख ७    | को अस्   | मूठ सुनै | 9      | _     | 9         | r              | · or     | संग            | œ              | तिन्ह     |
| 9        | , a      | œ        | NO.       | a      | G.       | हांस बो  | or       |          | जानेद  | हत का | ाज नाथ    | 36             | والم     | B              | æ              | r         |
| (৫)/(৮৯) | or       | or       | R         | iv.    | œ        | २ सुनि   | or.      |          | श्र अब | 94 A  | o,<br>⊕   | क्रीत्र        | œ        | œ              | २/तेते         | २ र तिन्ह |
| <b>®</b> | œ        | œ        | œ         | 13     | œ        | œ        | æ        |          | o'     |       | r         | or             | œ        | œ              | œ              | or        |
|          |          |          |           |        | œ        |          |          |          |        |       |           |                |          |                |                |           |
| 3        | œ        | œ        | or        | 8      | œ        | es her   | 8        |          | ~      |       | œ         | œ              | N        | n'             | œ              | or        |
| @        | बधिर     | कहि      | व खो      | हमद्ध  | कु<br>कु | सुनत बचन | सुनि श्र | बचन स    | सत्य म | 5 7 6 | सुप्रोव   | छत्र           | ar<br>ar | 120            | 别              | 100       |
|          | 8-3      | 8-3      | 6-22-6    | 5-28-5 | 8-82-3   | 8-23-6   | 8-23-6   |          | 6-53/6 |       | 8-23/8    | <b>६ २३/</b> ४ | 5-82-3   | <b>ह-४</b> -४३ | <b>ह-४</b> ८-३ | 8-38      |

| (८,लं०२) | B         | B*        |          | R      | मेंबा  | 9      | ß    | w      | . 9     | 9            |                              | 9          | 9     |
|----------|-----------|-----------|----------|--------|--------|--------|------|--------|---------|--------------|------------------------------|------------|-------|
| (2, mo?) | n'        | 9         |          | œ      | मृषा   | 9      | R    | w      | ່ ໑     | 9            |                              | 9          | 9     |
| (B)      | i or      | 8         | _        | n      | मंबा   | 9      | or   | न् ।   | n       | 9            |                              | 9          | 9     |
| 9        | तिन्ह     | तव न जान  | अब जान   | दसकंठ  | o      | द्भव   | स्रम | ∞      | निरिष   | महँ बार बहु, | र्पंपत साह्य<br>गरीस         | बाजीगर     | बिमोह |
| _        |           |           |          |        |        |        | N    |        |         |              | W 42                         | ቡ′         | œ     |
| 8        | œ         | ~         |          | or     | or     | œ      | or'  | सठ     | œ       | œ            |                              | o'         | 6     |
| <u>@</u> | e         | <u>~</u>  | _        | G.     | o      | o      | or   | es.    | o⁄      | o'           |                              | o⁄.        | or    |
| 3        | ır        | श्रब जाना | तव ज्ञान | œ      | o'     | or     | or   | r      | œ       | ~            | ٠                            | o′         | œ     |
| છ        | जन्ह<br>इ | अन जाना   | तब जान   | द्ससीस | बुथा   | सम     | अस   | सन्र   | निरम्बे | अति हम्प     | बहु, बार्<br>सार्वि<br>गौरीस | इन्द्रजालि | मोह   |
|          | 3-24-3    | 8-34      |          | 8-38-3 | 5-26-3 | 7-36-3 | 90-3 | 8-26-3 | 2-24-3  | 25-3         |                              | 6-28-3     | 54-3  |
|          |           |           |          |        |        |        |      |        |         |              |                              |            |       |

१ --(१) में भी पूर्व का पाठ 'जान' गा। २--(१) में पूर्व का पाठ 'सठ' या 'ठ' का 'व' बनाया गया, और (२) में नहीं सशोधित पाठ उत्तर आया। ३—(३) में भी पूर्व का पाठ 'सठ' था।

| १            | ४२             |        |          |            |        |         | राम      | चरि       | तम         | नस          | क           | ा पा  | ठ         |                 |        |                   |        |                          |                                         |
|--------------|----------------|--------|----------|------------|--------|---------|----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|-----------------|--------|-------------------|--------|--------------------------|-----------------------------------------|
| (C. लं0 २)   | 5              | 9      | श्रानेह  | 9 9        | ) W    | r w     | r w      | , 9       | •          | 9           |             | 9     | 9         | ) <u>p</u> r    | e w    | r <u>s</u>        | ) (a   | <b>'</b> 9               |                                         |
| (C, vio ?)   | 9              | 9      | आनेह     | 9          | w      | - w     | · 0·     | , 9       | )          | 9           |             | 9     | 9         | <del>- 21</del> | r w    | ra                | , ts   | ´ 9                      |                                         |
| (s)          | 9              | , 9    | · or     | . 9        | पोत    | िश्चारि | अन्दिन   | 9         |            | 9           | •           | 9     | 9         | or              | बिहरी  | निस               | यह     | . 9                      |                                         |
| 9            | सराहिश्राह     | डमि    | , m·     | ) मंदोद्दी | . 6    | ' (b'   | · 0      | रितद्सानन | ठा संभारी  | तिल परे मु- | हेट पट चारी | क्रीद | चौपाई है। | 7<br>54         | œ      | . <del>4</del> 42 | ß      | रामप्रताप )              | 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| (১)/(১       | c              | · 0    | m        | जुनतीन्ह   | , e-   | · Or    | o.       | o-        |            | or          |             | or    | or        | निधि            | œ      | o′                | O.     | œ                        |                                         |
| 8            | G <sup>2</sup> | ' 6×   | m        | الم<br>الم | a      | or      | œ        | œ         |            | 6           |             | œ     | n'        | N               | œ      | ĸ                 | G.     | e.                       |                                         |
|              | œ              | o      | त्रानेहि | or         | œ      | œ       | œ        | or        |            | or          |             | œ     | œ         | or              | B.     | œ                 | o'     | o′                       |                                         |
| 8            | N              | 8      | nr'      | ابر<br>م   | a      | B       | œ        | स्रि      | स          | (H-)        | 1           | or    | œ         | œ               | ው'     | œ                 | 6      | R                        |                                         |
| <b>&amp;</b> | कहावहि         | अस     | आनिहि    | तव जुर्वात | अधम    | जानि    | निसि दिन | गिरत संभा | उठा द्सक्र | भूतल परे    | कुट श्रात्स | तरिक  | द्वाह्य   | बाध             | बिहरति | खल                | पव     | ससुभि । :<br>रामप्रताप । |                                         |
|              | 8-3            | 5-30-3 | 8-30-8   | 6-30       | 9-38-3 | 8-36    | 8-38/8   | 6-35-4    |            | ६-३२-५      |             | S-33  | ह-३४/५    | 6-33-2          | ६-३३-५ | 6-33-6            | 5-38-3 | 5-3%-5                   |                                         |

| (दे के २)<br>१५)                           | दरमित<br>७                                             | บ เบ เบ เบ                      | . <b>L</b> t m. 20 w. m.                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| (६) (८, लं <b>०</b> १)<br>[नहीं है] ६<br>७ | धर्मात २<br>९ ७ ७<br>इसम्मीत ३ =                       | निसाचरहि ७<br>अस ६<br>नगरु सब ६ | मति ६<br><b>महिपाला</b> ६<br>७ गर्ने<br>मारे ३              |
| (e)                                        | त्र गार्त्र<br>र<br>जल सुलोचन<br>पुलक तत्त्र<br>दसकंधर | त्य राबनाहि<br>२<br>२           | ક્ષુત્ર જ<br>જ <sup>સ</sup> લુલ                             |
| (५)/(५৯<br>২<br>২                          | 8 8 8<br>E                                             | e e e                           | २<br>२<br>२<br>३                                            |
| ® ~ ~                                      | er e                                                   | or or or o                      | सुव्यपाला(२) २<br>२ २<br>मारेउ ३<br>२ २                     |
| Se or or                                   | ससीर } र<br>जल }<br>धर, र                              | to Fr                           | raaak<br>raaak                                              |
|                                            |                                                        |                                 | ६-३६-१० सूपाला<br>६-३६-१० श्रतुल<br>६-३७ मर्<br>६-३७ रघुनाथ |

१—(१) मे पूर्व का पाठ था 'जुवराज प्रचारे' हरताल लगाकर उमे 'क्कपि के परचारे' बनाया गया, और (२) में वही संग्रोधित पाठ उतर आया ।

| ξ,         | 88      |             |            |              |           | 3          | ाम        | वरित             | मान    | स्स    | का        | पाठ    |                |               |             |   |
|------------|---------|-------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------------|--------|--------|-----------|--------|----------------|---------------|-------------|---|
| (८, लं०२)  | , z     | ? 9         |            | 9            | 9         | 9          | 9         | 9                | w      | · 64   | · 9       | O.     | <u>क</u>       | `<br>~        | · w         | - |
| (८, लं०१)  | ;<br>;; | 9,          |            | œ            | · 9       | 9          | 9         |                  | w      | w      | 9         | 9      | 9              | œ             | · w         |   |
| (g)        | ` n     | 9           | ٠,         | 9            | 9         | 9          | 9         | 9                | निकर   | तमीचर  | 9         | o⁄     | 9              | œ             | हि मारिहे   |   |
| 9          | . Pr    | आए गुन      | नीज रावनहि | नहीं है      | आता सहि   | केडरि नाद् | रजनीचर    | ह रजनिवर         | २ निकर | o'     | आरत बालक  | सुना   | राज            | B             | 'IC         |   |
| (৫)/(৫য়)  | दाम     | رب<br>      | ,          | o,           | o,        | o′         | o         | न<br>m           | or     | ο′     | <b>™</b>  | or     | o′             | us.           | o           |   |
| 8          | or      | 'n          |            | or           | R         | o,         | o         | 3                | or     | or     | o'        | or     | or             | m<br>~        | or          |   |
| <u>(%)</u> | œ       | œ           |            | œ            | œ         | or         | œ         | हि निसिचर(       | o-     | œ      | œ         | œ      | r              | सुना में काना | œ           | 4 |
| $\odot$    | œ       | n           |            | or.          | R         | or         | or        | र गहि वि         | œ      | o      | o         | œ      | œ              | N             | o-          |   |
| જે         | दान     | तेहि परिहरि | गुन आए     | [अद्धोली है] | जय लिछिमन | सिंघनाद्   | सब निसिचर | निसिचर गहि       | सुभट   | निसाचर | बालक आतुर | सुनी   | नहि            | फिर में जाना" | से। में हतब | 2 |
|            | 8-36-8  | 5-3         |            | 9-36-3       | £-3       | 8-38       | 6-80-3    | 8 <del>-</del> 8 | 8-88-8 | 6-84-3 | 8-28-3    | 8-88-8 | <b>ई-</b> 84-इ | 9-28-3        | 6-85-s      | , |

<--(१) में पूर्व का पाठ था 'सुना मैं काना' हरताल लगाकर उसे 'फिरा में जाना' वनाया गया, और वहीं सशोधित पाठ (२) में उतर आया।
र--(३) में पूर्व का पाठ 'फिरा में जाना' था।

बही सशोधित पाठ

| (८, लं०२)        | · ·        | w         | w                 | w           | ∞             | w             | œ      | 9      | 9              | œ         | गहि रजनिचर | 9            | नीर निसाचर  | देखहि (२)       |
|------------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------------|---------------|--------|--------|----------------|-----------|------------|--------------|-------------|-----------------|
| (८, लं०१)        |            | w         | ल(8) <del>६</del> | w           | ∞             | R             | œ      | 9      | 9              | W         | ग्रह<br>इ  | 9            | ×           | 9               |
| ( <del>g</del> ) | दुल्लम (७) | फिरे, बोर | हे न्याङ्ग        | प्रचंडा     | 200           | सुनी          | œ      | 9      | 9              | or        | सन मिंदै ब | 9            | 9           | 9               |
| 9                | दुलंभ      | 0         | ४ की              | œ           | ∞             | or            | 100    | ग्रंब  | क्रीद          | परेउ      | महिंह (२)  | यास बिनु     | बीर तमी- रे | सब )<br>देख तब  |
| ५/(५आ)           | C          | o         | <b>∞</b>          | œ           | <b>&gt;</b> 0 | or .          | œ      | or'    | œ              | œ         | २ सन       | e e          | र बीर       | चें<br>चें<br>अ |
| 8                | or .       | œ         | च्या कुल कीन्हे   | œ           | बिचल ४        | œ             | œ      | or     | œ              | œ         | œ          | œ            | œ           | œ               |
| <b>€</b>         | G,         | œ         | 3                 | œ           | r             | or            | œ      | N      | œ              | 'n        | 'n         | œ            | n           | n               |
| <b>⊗</b>         | œ          | œ         | œ                 | or          | œ             | œ             | œ      | or     | œ              | œ         | œ          | or           | o⁄          | a               |
| <u>@</u>         | बल्लम      | चले, सुभट | ब्याकुल किए       | त्रिसूलन्हि | [बकल ं        | सुना          | दुसर्  | 'ভি    | 重              | 4         | सों मदीहें | बिगत स्रम    | महाबीर      | नास चर<br>देखह  |
|                  | 2-88-3     | 8-88-3    | 6-85<br>8-85      | 6-83        | ६-४३-३        | <b>6-83-3</b> | 2-88-3 | 6-88-3 | <b>၈-</b> 88-ჭ | 9-88<br>3 | 88-3       | 5.8.±<br>8.± | 9-38-3      | 85<br>85<br>85  |
|                  | 4          | To :      | 0                 |             |               |               |        |        |                |           |            |              |             |                 |

१—(३) मे पूर्व का पाठ 'ब्याकुल कीन्हे' था। २—-(१) में पूर्व का पाठ 'बिचल' था, 'च' देा हरताल लगाकर 'क' बनाया गया, ख्रौर (१) मे उत्तर श्राया।

| १४                | <b>?</b> Ę    |         |        |                |                   |                                       | रा           | <b>न</b> चि | रेतम       | ।नर          | त व         | ा प    | ाठ          |                              |            |        |                       |
|-------------------|---------------|---------|--------|----------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------|-------------|------------------------------|------------|--------|-----------------------|
| 3                 |               |         | œ      | w              | 9                 |                                       | 9            | w           | 9          | 9            |             | m      | w           | उतरि बीर तब )<br>हमी ने (७)  | 9          | w      | 9                     |
| (८, लं०१)         | 9             |         | w      | w              | 9                 |                                       | 9            | œ           | 9          | 9            |             | w      | B           | (A)                          | <b>့</b> 9 | w      | 9                     |
| ( <del>\$</del> ) | 9             |         | दुख सभ | कापि           | 9                 |                                       | भट           | सुभट        | 9          | 9<br>~       | <u>~</u>    | m      | थी मगवाना   | उत्तरि दुर्ग ने<br>बीर बर(७) | 9          | केष    | 9                     |
| <u></u>           | यह सब मरम     | र्म विस | 'n     | ~              | घायल कछ           | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | मक्ट मालु भ  | œ           | गावा, पावा | जिहि सेवहिं  | सेव कमलभव   | œ      | œ           | े उत्तरि बीर-)<br>बर दग ते   | `          |        | मागे भय<br>व्याकुल    |
| (৫)/(৫শ্র         |               |         | o-     | n'             | or                |                                       | œ            | o'          | oʻ         | o'           |             | 3/3    | œ           | १/उत्तरि बी -<br>बर दर्ग ते  | २/सर्वाह   | or     | 13                    |
| ⊗                 | or            |         | or     | or             | 01                |                                       | œ            | <b>6</b> ′  | œ          | o            |             | m      | œ           | U.                           | or         | or     | o'                    |
| <u>@</u>          | or            |         | ۵      | or             | œ                 |                                       | o,           | or          | or         | or           |             | मुख    | œ           | or                           | 43         | o'     | O                     |
| 8                 | or            |         | 6      | or             | œ                 |                                       | œ            | or          | œ          | o            |             | or     | œ           | or                           | o'         | œ      | 13"                   |
| <b>€</b>          | सकल मरम       | रह्मादक | संसय   | हर्ष           | मारे कछु।         | नान्य                                 | माछ बर्लामुख | सचित        | गायो. पाया | सिव बिगंचि ) | जोह सेवाह 🗸 | m)     | क्रपानिघाना | उत्तर्यों बीर ह              | संबद्धि    | मोव    | जहूँ तहूँ<br>भागि चले |
|                   | <b>ह-</b> %-३ |         | ৪-৯৪-৬ | <b>৸-</b> ୭৪-৳ | 9 <del>8</del> -3 |                                       | 9x-3         | 8-28-3      | 2-28-3     | 58-3         |             | 8-26-3 | 8-88-3      | &-%<br>&-3                   | £-0b-3     | 8-04-3 | 9-0h-3                |

|              |              |             |           |        |       |             |           |             | 110                 | 4-4          |                 |        |              |        |             |                |               |          | , 0 -                            |
|--------------|--------------|-------------|-----------|--------|-------|-------------|-----------|-------------|---------------------|--------------|-----------------|--------|--------------|--------|-------------|----------------|---------------|----------|----------------------------------|
| (८,लं०२)     | 9            |             | 9         |        |       | 9           |           | 9           | w                   | w.           | सरीष तत्र       | 9      | 9            |        | <b>&gt;</b> | œ              | . 9           | ı        | 9                                |
| (८, लं०१)    |              |             | 9         |        |       | 9           |           | 9           | œ                   | w            | 9               | 9      | 9            |        | <b>&gt;</b> | 9              | 9             |          | 9                                |
| <b>(8)</b>   | ~            | <u>~</u>    | 9         |        |       | 9           |           | 9           | प्रभाउ              | मॉगेड        | 9               | 9      | 9            |        | ∞           | 9              | 9             |          | 9                                |
| 9            | मारेसि दस दस | बिसिल सब    | गर्जत भएउ | मेघनाद | रनधीर | महा महीघर ) | तमिकि 🐧   | राम समीप    | or                  | मौग          | सकाप श्रति,     | श्रनंग | रघुपति चरन ) | सरोज 🖔 | 20          | ब्या           | अहङ्गर )      | ममता मद् | सेवित                            |
| ৪) (५)/(५য়) | a            |             | O.        |        |       | 01          |           | or          | o                   | or           | ۶/%             |        |              |        | ∞           | he/2           | o,            |          | œ                                |
| ە)<br>(8)    | or           |             | 'n        | •      |       | œ           |           | or          | o'                  | or           | र क्द है(२) ४/  | N      | n            |        | रोक्तिनहारा | œ              | or            |          | œ                                |
| (3)          | o            |             | o         | •      |       | œ           |           | œ           | n                   | or           | U.              | o      | o            | -      | 3           | o,             | m             |          | or                               |
| 8            | o            |             | ď         |        |       | œ           |           | or          | <b>~</b>            | o⁄           | 'n              | œ      | œ            |        | ω′          | œ              | or            |          | œ                                |
| િ            | दस दस सर्    | सब मार्सि ) | करि गर्जा | मेघनाद | बलबीर | महा सैल )   | एक तुरत र | रघुपति निकट | प्रताप              | मूनि         | कुद्ध होड़<br>इ | संब    | राम पदार- )  | बिंद्  | रोकनपार्    | मृषा           | में ते मोर रे | मूढ्ता   | सूतत                             |
|              | 6-40         |             | 6-40      |        |       | 8-86-3      |           |             | গ <del>-</del> ১৮-৬ | ह-५ <b>२</b> | ह-५५            | 84-3   | <b>55-3</b>  |        | ৪-३১-३      | <b>५-५</b> ५-५ | 9-3h-3        |          | 9 <del>-</del> 34 <del>-</del> 3 |

| (८, लं०२)              | w      | 9,     | w      | w      | w         | 9           | w                    | w       | 9                 | 9      | 9                                  | w           | 9             | œ      | 9         |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|-------------|----------------------|---------|-------------------|--------|------------------------------------|-------------|---------------|--------|-----------|
| (८,लं०१)               | œ      | Э      | w      | w      | समस्त (२) | 9           | <i>س</i><br>حنہ      | w       | 9                 | 9      | 9                                  | w           | 9             | w      | 9         |
| ( <del>&amp;</del> )   | £      | 9      | सर तिक | बिठ    | संखेन     | 9           | जात सराहत<br>मनहि मन | मुख     | 9                 | 9      | <b>9</b>                           | सुन         | 9             | निम    | 9         |
| <u></u>                | œ.     | Ħ,     | œ      | ď      | or !      | [चौपाई हैं] | or .                 | or      | बिलाप             | गयङ    | क्रांर बहु जतन े ७<br>जगावत<br>भयऊ | n'          | है अ, निबंह अ | œ      | सुमिरि मन |
| (৮)/(৮৯৫)              | or     | œ      | œ      | œ      | œ         | œ           | œ                    | œ       | or                | O'     | or                                 | o'          | 6             | ο′     | oʻ        |
| <b>∞</b>               | a      | œ      | œ      | o      | B         | or          | or                   | a       | b,                | œ      | or                                 | or          | œ             | or     | œ         |
| <b>②</b>               | · 6    | œ      | œ      | œ      | œ         | œ           | œ                    | œ       | 'n                | or     | o.                                 | œ           | o,            | oʻ     | o'        |
| $\widehat{\mathbb{S}}$ | , or   | œ      | O.     | or     | o         | œ           | O.                   | or      | e,                | O.     | ~                                  | or          | œ             | r      | D.        |
| <u>@</u>               | कपि    | कपि    | सायक   | तब     | समास      | द्वाह्य के  | मन महँ<br>जात सराहत  | र्मुह   | प्रलाप            | श्रावा | बिधिय जतन<br>करि ताहि<br>जगावा     | म्ब<br>स्था | कहा, निवहा    | Æ.     | सुमि।त    |
|                        | 5-17-3 | 8-74-3 | 74-8   | 5-66-3 | 5-69-3    | 8/03-3      | 9-<br>0-             | 88-83-3 | \$\frac{\pi}{\pi} | 8-63-8 | φ.<br>φ.<br>φ.                     | 2-63-3      | 6-63-6        | 8-63-8 | m<br>Ex   |

|              |        | पाठ-चक्र                        |        |        |         |               |            |             |           |                                 |                                 |        | <mark>४</mark> ९ |
|--------------|--------|---------------------------------|--------|--------|---------|---------------|------------|-------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------|------------------|
| (८,लं०२)     | w      | w                               | or     | 9      | >-      | 9             | w          | 9           | 9         | 9                               |                                 | से (६) |                  |
| (۲٬۹۰۶)      |        |                                 | w      | 9      | >       |               | ध          |             |           | 9                               | or                              | सो (६) | जो ताहि(७)       |
| (১)          | गएऊ    | पद गहि नाम<br>कहत निज<br>भएऊ    | िकरा   | 9      | œ       | 9             | टारा, मारा | 9           | 9         | 9                               |                                 | सेह    |                  |
| (५)(५য়) (৩) |        |                                 |        |        |         |               | टारे, मारे |             | कपिराजहु  | गहेसि चरन)<br>गहि धरनि<br>पछारा | जय जय<br>कार्यनीक<br>मगवाना     | œ      | जो तासु          |
| (৮)          | O'     | œ                               | oʻ     | or     | 8/8     | œ             | or         | or          | œ         | o'                              | o'                              | R      | œ                |
| 8            | or     | or                              | œ      | or     | एकहि    | or            |            |             | r         | ď                               | o⁄                              | o      | or               |
| (8)          | or     | or                              | œ      | œ      | or      | R             | œ          | मुक्षित (२) | or        | œ                               | or                              | or     | œ                |
| 8            | or     | ~                               | o'     | or     | or      | or<br>et=     | [यौ २      | or          | œ         | ~                               | 8                               | ,<br>& | or               |
| (S)          | भ्राएउ | परेंड चरन<br>निज नाम<br>सुनाएँड | चला    | डिटाइ  | क्य क्य | मुर्यो, टर्यो | टारयो, मा  | मुरुष्ठित   | सुत्रीवहु | गहेउ चरन<br>गहि भूमि<br>पछारा   | जयति जयति<br>जय कुपा-<br>निधाना | जिस्र  | तासु             |
|              | 8-68-3 | £-&-3                           | 8-64-8 | 8-43-3 | 7-59-9  | 2-2-2         | 3-23-      | 39-5        | 2-2-2     | ۳.<br>ش<br>ه                    | m<br>7                          | 0-W    | . m.             |

| १५०                        |        |           |                      |                    | राम   | चरितः            | मानस क                  | ज पाट | 5            |                         |                              |        |
|----------------------------|--------|-----------|----------------------|--------------------|-------|------------------|-------------------------|-------|--------------|-------------------------|------------------------------|--------|
| (८, लं॰ २)<br>स्रोहेसि (३) | 2 6    | बिदारी(२) | ,                    | 9                  | कठिन  | 9                | 9                       | मेंब  | 9            | 9                       | w                            | u      |
| (८, लं० १)<br>इम्महिं/३)   | w<br>W | ' or      | . 9                  | 9                  | 9     | 9                | 9                       | or    | 9            | 9                       | w                            | w      |
| (3) n                      | भ      | Idi.      | 9                    |                    | 9     | 9                | 9                       | बनद   | 9            | 9                       | भएड कृद्ध<br>दारुन           | 12     |
| <b>9</b> m                 | ' or   | · or      | सुर सीमित्र          | म्पात पुन्ह<br>सकल | बेसिख | मृगपति )<br>जिनि | श्रात जब                | r     | रबुपति के जो | हनी निमिष<br>महं निसिचर | or .                         | चलि    |
| (५ <u>)/(</u> ५য়)<br>३/২  | , W    | · or      | Q.                   | o.                 |       |                  | or                      | or    | or .         | or                      | œ                            | œ      |
| ∞ ≈                        | · 18   | or        | or                   | e                  | œ     | or               | œ                       | œ     | œ            | œ                       | n'                           | œ      |
| (३)<br>डार्सेन्ह           |        |           |                      | œ                  |       |                  | œ                       | œ     | œ            | œ                       | œ                            | r      |
| @ n                        | 8      | or        | 8                    | or or              | or    | œ                | <u>क</u>                | or    | E<br>N       | #<br>~                  | or                           | œ      |
| (२)<br>ख्रांडेन्ह          | सब     | बिडारी    | सुनु सुमीव<br>विभीवन | अनुज               | माजि  | आरि दल<br>दलन    | जहं तहं चले। २<br>निपुल | जलद   | रघुबार निष   | हतिछन मांभ) २<br>निसाचर | भा श्राति }्र<br>कुद्ध महा } | कपि    |
|                            |        |           |                      |                    |       |                  |                         |       |              | e-<br>e-<br>e-<br>e-    | ६-६९-३                       | 2-83-3 |

चिलि

| पाठ-चक्र              |                                          |                             |                  |                |                            |                  |                |          |          |        | १              | ५१                    |                       |                 |         |
|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------|----------|----------|--------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------|
| (८, लं० २)            | 9                                        | करि चिकार }<br>आति घोर रव } | œ                | 9              | w                          | w                |                | 9        | 9        | 9      | मुनि सवन श्रस  | 9                     | 9                     | मार सुनि        | œ       |
| (८, लं० १) (८, लं० २) | 9                                        | करि चिकार   ब               | n                | or             | w                          | ھ ر              | <u>~</u>       | 9        | 9        | 9      | माया रची(७) स् | •                     | 9                     | मारु सुनि       | 9       |
| <b>(</b> 3)           | 9                                        | <u>ज</u> स                  | सनमुख सो         | 9              | नम                         | जय जय करि        | प्रमून सुर     | 9        | 9        | 9      | माया रचित म    | 9                     | 9                     | 9               | œ       |
| (S) (E                | गर्जत धाएड<br>बेग श्रति                  | करि चिकार<br>ऋि घोरतर       | œ                | नहीं है        | œ                          | जय जय करहि       | सुमन सुर       | मिव      | मलायतन   | धर्म   |                | प्रलय पयोद् }<br>जिमि | रहे दसह<br>दिसि सायक  | सुनहिं कपि      | श्राद   |
| (৫)/(৫য়)             | or                                       | œ                           | œ                | œ              | œ                          | or               |                | N        | œ        | a      | æ              | œ                     | or                    | œ               | S'      |
| 8                     | œ                                        | or                          | œ                | o,             | œ                          | or               |                | 'n       | or       | n'     | ው              | œ                     | α ,                   | œ               | œ       |
| <u>@</u>              | œ                                        | œ                           | or               | or             | or                         | ď                |                | œ        | œ        | œ      | W              | œ                     | or                    | or              | œ       |
| 8                     | ار الله الله الله الله الله الله الله ال | चिकाः } २<br>अति            | न्मुख २          | त्री<br>अ      | œ                          | त्रस्तुति करहि।२ | मुद्ध <u> </u> | œ        | œ        | or     | क्ष            | । करि २               | सि<br>। नम            | धुनि २          | œ       |
| જ                     | महानाद<br>करि गर्जा                      | करि चिक्त<br>गेर अति        |                  | ्रश्यद्धाली    | H.                         | अस्तुति          | सुमन बहु       | ० अरुन   | मलाकर    | सुकृत  | मायामव         | अदृहास करि            | दस दिसि<br>गहे बान नम | मुनित्र धुनि    | र ममुहि |
|                       | ه.<br>ې                                  | 09- <b>3</b>                | ह- <b>-</b> ४०-३ | <b>ე-</b> }ე-ჭ | <b>%-</b> %୭- <del>\</del> | 8-89-3           |                | ६-७१ छं० | ر<br>اوم | 6-69-3 | g-3            | <b>१</b> ०-७          | ह-७३-३                | 8- <b>१</b> ၈-५ | ६१९-५   |

| 410-447            |         |            |        |                        |      |          |                 |                                                                                   |                         |        |                      |        |
|--------------------|---------|------------|--------|------------------------|------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| (८, लं० २)         | क       | 9          | w      | w                      | or   | œ        | w               | ೨                                                                                 | ď                       | ď      | 9                    | 9      |
| (८, लं० १) (८, लं० | 9       | 9          | w      | w-                     | r    | œ        | w               | œ                                                                                 | 9                       | ×      | 9                    | 9      |
| (ક)                | 9       | 9          | कपिराज | होद्देशम पद्<br>कमल जग | रिषम | नहीं है  | तब की सन्हें }  | 2                                                                                 | 9<br>~~~                | g      | 9 ~~~                | 9      |
|                    |         | नहीं क     | r      | रघुपति चरनहि           | ~    | or       | o               | २ अन बध उचित<br>कपिन्ह भय<br>पावा                                                 | धन्य सक्रजित<br>मातु तव | रघुनीर | लंकेस<br>श्रनेक बिधि | प्रपंच |
| (৫)/(৫ শ্র         | R       | œ          | œ      | 6.<br>F. II            | N    | œ        | œ               | る<br>を<br>は<br>は<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に | 0°                      | or     | R                    | or     |
| 8                  | œ       | œ          | or     | or                     | œ    | or       | œ               | or .                                                                              | e                       | N      | or .                 | œ      |
| (3)                | R       | or         | or     | e                      | o    | N        | or              | œ                                                                                 | or                      | a      | o′                   | œ      |
| 8                  | or      | es dec     | or.    | ا<br>ا                 | , oʻ | or Acc   | jie<br>S        | E C                                                                               | ~                       | œ      | <u>ब</u>             | or     |
| <b>&amp;</b>       | पुन     | श्रिद्धाली | सुमीव  | रघुपति चान             | मुभट | जिद्धाली | कीन्ह कपि<br>सब |                                                                                   | धन्य धन्य<br>तव जननी    | रघुनाथ | टसकंठ<br>बिबिध बि    | जगत    |
|                    | h-hon-3 | をとるとの      | 3-20-3 | 39-3                   | 35   | 8-8-8    | è-७६-५          | 88-39-3                                                                           | \$<br>\$                | È-00-3 | <b>9</b> 93          | 99-3   |

| œ          | 5                          | 9                                                                       | 9                                                                                                                       | 9                                                                                                                                                            | w                                                                                                                                                                                                                  | w                                                                                                                     | e                                                                                                                                                                                                                                                                                  | w                                                                                                                                                      | w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| œ          | *5                         | प्रलय काल                                                               | ಶ್                                                                                                                      | 9                                                                                                                                                            | ोहि े ६<br>म                                                                                                                                                                                                       | w                                                                                                                     | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m                                                                                                                                                      | ाकि है<br>ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| सुम भावन   | 5                          | 9                                                                       | 9                                                                                                                       | 9<br>~~                                                                                                                                                      | एहि मिस मं<br>उपदेस दिश्र                                                                                                                                                                                          | द्सकंठ भट                                                                                                             | उपाटहि,<br>डाटहि                                                                                                                                                                                                                                                                   | टारि                                                                                                                                                   | , विचल बिले<br>, तेहिं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9<br>~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| œ          | 5                          | महाप्रलय                                                                | रघुपतिह                                                                                                                 | ानत विभीष-<br>प्रभु बचन                                                                                                                                      | रहि बिधि<br>नोहि उपरेसे                                                                                                                                                                                            | œ                                                                                                                     | o'                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m                                                                                                                                                      | ब्ल विलोकि )<br>तेहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | तेड द्सानन<br>होपि तब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २/सुभ पावन | रोवहिं/२                   | œ                                                                       | राम कहि/२                                                                                                               | R)                                                                                                                                                           | o,                                                                                                                                                                                                                 | ď                                                                                                                     | or                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m                                                                                                                                                      | ۶.<br>الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ه. ها<br>ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| or         | œ                          | o                                                                       | œ                                                                                                                       | œ                                                                                                                                                            | œ                                                                                                                                                                                                                  | 'n                                                                                                                    | œ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m                                                                                                                                                      | œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | or .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| o          | n×                         | œ                                                                       | or                                                                                                                      | ar .                                                                                                                                                         | or                                                                                                                                                                                                                 | œ                                                                                                                     | œ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | डारि                                                                                                                                                   | or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| B          | œ                          | œ                                                                       | or                                                                                                                      | <u>الم</u>                                                                                                                                                   | ~                                                                                                                                                                                                                  | œ                                                                                                                     | or                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R                                                                                                                                                      | or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| अति पावन   |                            | प्रलय समय                                                               | राम हित                                                                                                                 | सुनि प्रमु<br>बचन बिमीष                                                                                                                                      | एहि मिस<br>मोहि डपदेसे                                                                                                                                                                                             | द्सकंघर                                                                                                               | डपारहिं, }<br>डारहिं                                                                                                                                                                                                                                                               | दारि                                                                                                                                                   | बिचलत<br>देखिसि }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | रथ चहि<br>चलेउद्सानन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 0                          | 2-89 3                                                                  | 89-3                                                                                                                    | 00                                                                                                                                                           | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                            | 8                                                                                                                     | 3-22-3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9-82-3                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %<br>22<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | अपति पावन २ २ २/सुभ पावन २ | अपति पावन २ २ २ २/सुभ पावन २ सुभ भावन २<br>बोलाहिं २ २ २ रोवहिं/२ ५ ५ ५ | आति पाबन २ २ २ २/सुभ पावन २ सुम भावन २<br>• बोलाहिं २ २ २ <b>रोवहिं/२</b> ५ ५ ५<br>प्रलय समय २ २ २ २ महाप्रलय ७ पलय काल | आति पाबन २ २ २ २/सुभ पावन २ सुम भावन २<br>० बोलाहिं २ २ २ रोवहिं/२ ५ ५ ५<br>प्रलय समय २ २ २ २ महाप्रलय ७ प्रलय काल<br>राम हिंत २ २ २ राम कहिं/२ रघुपतिहि ७ ५ | आति पावन २ २ २ २/सुभ पावन २ सुम भावन २ व्या भावन २ प्र भावाहिं १ ५ २ २ महाप्रलय ७ प्रलय काल राम हिंत २ २ २ राम कहिं/२ रघुपतिहिं ७ ५ सुमित विभीषने ७ ७ वचन विभीषन । | अहि पावन २ २ २ २/सुभ पावन २ सुभ भावन २ सुभ भावन २ व्यांलाहिं २ २ २ र रोवहिं/२ ५ ५ ५ ५ ५ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ १ १ १ १ १ १ १ १ | अहि पाबन २ २ २ २/सुभ पावन २ सुम भावन २ सुम भावन २ प्रम भावन २ प्रम भावन २ सुम भावन २ सुम भावन २ प्रम भावन २ प्रम भावन २ प्रम भावन १ १ २ २ महाप्रस्ता ७ प्रस्म काल प्रमाम हि १ १ २ २ सुमत बिभीषन १ ७ पहि मिस मेहि १ एहि मिस मोहि १ ६ मोहि उपदेस दिस्र १ १ २ २ दसकंठ भट ६ दसकंठ भट ६ | ब्राति पावन २ २ २ २/सुम पावन २ सुम भावन २ सुम भावन २ प्रम भावन २ प्रम भावन २ सुम भावन २ सुम भावन २ प्रम भावन २ प्रत प्रत प्रत प्रत प्रत प्रत प्रत प्रत | ज्यति पावन २ २ २ २/सुभ पावन २ सुम भावन २ सुम भावन २ स्प्रेस् मार्थ १ १ २ सुम्पतिहि ७ भ सुम्पतिहि ० ० सुम्पतिहि ० सुम्पतिहि ० सुम्पतिहि ० सुम्पतिहि ० सुम्पतिह ० सुम्पतिहि ० सुम्पतिह ० सुम्पतिहि ० सुम्पतिहि ० सुम्पतिहि ० सुम्पतिह ० | ब्राति पाबन २ २ २ २/सुम पावन २ सुम भावन २ सुम भावन २ प्रम भावन २ २ २ महाप्रलय ७ प्रलय काल प्राम हित २ २ २ सुमत बिभीषन १ ७ प्रम बचन बिभीषन १ २ २ २ २ सुमत बिभीषन १ पहि सिम १ २ २ २ २ पहि बिघि १ पहि सिम मोहि १ ह साकंडम २ २ २ २ २ २ दसकंडम ६ इ उपारहिः १ २ २ २ २ २ २ २ २ १ १ २ २ १ १ १ १ १ १ |

१—(१) में पूर्व का पाठ 'डारि' था, उसभे हरताल लगाकर 'ढारि' बनाया गया, उसी से 'ढारि' (२) मे भी उतर आया।

| (८, लै०२)                                              | 9 6                                                      | 9 N                 | 9 9                                   | w                       | w                                      | w                             | <b>E</b> 6     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| (८, बै०१)<br>२<br>१                                    | 9 8                                                      | 9 m                 | 9 9                                   | <b>w</b><br>            | w<br>                                  | ~~<br>€                       | 9              |
| (६)<br>महा<br>बिचलत<br>सेखि श्रमीक                     | 9 6                                                      | 9 N                 | 9 9                                   | धरि सर चाप<br>चलत पुनि  | म्<br>टि समीप<br>श्रीते शाहर           | गर<br>) जय चाहत<br>) पति बिमख | 9              |
| ५थ्र) (७)<br>२<br>निज दल वि-<br>कल विलोकि<br>तेहि. कटि | सरोष तब<br>मारे                                          | m                   | द्खत थाएड }<br>पबनसुत<br>शावत तेहिं } | मह हते<br>१             | or'                                    | बिजय चहत<br>रघुपति भिमुख      | व              |
| (4)/ 4型)<br>2<br>2<br>2<br>有<br>3<br>4                 | 888                                                      | r or i              | v v                                   | જે જ                    | or .                                   | ,/राम विरोधी }<br>गजय चह(२) } | ar.            |
| ® ~ ~                                                  | 0. U. U                                                  | r mr (              | Y N                                   | or                      | o⁄.                                    | Q. TE                         | œ              |
| @ & &                                                  | 0° 0° 0°                                                 | संबन                |                                       | D'                      | œ                                      | or                            | œ              |
| @ ~ ~ .                                                | 0 0 0                                                    | 0 0                 | r or                                  | 8                       | or .                                   | O.                            | U,             |
| (२)<br>रहा<br>निज द्व<br>बिकल देखि<br>कटि, किस         | कृद्ध होइ<br>डारे<br>धरनि                                | भवन<br>टेखि पबन     | सुत धाएड<br>श्रावत कपिहि              | पुनि कोहंड )<br>बान गहि | रिपु सनमुख)<br>श्राति श्रातुर<br>श्राए | राम बिरोघ<br>बिजय चह          | गुरु           |
| \$ \$<br>\$<br>\$                                      | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | m m<br>/γ /γ<br>ω ω | ( )<br>( )                            | 7-82-8                  | 2 <del>-</del> 8-2                     | \$\frac{\pi}{\pi}             | ۳-<br>د-<br>د- |

| १५                 | έ           |            |                 |            |         | ₹       | ामन                                                                                           | वरि         | तमा                                                                                           | नस         | क         | ा प                | ाठ            |             |         |           |                 |           |                  |
|--------------------|-------------|------------|-----------------|------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|---------------|-------------|---------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| (८, ल०१) (८, लं॰२) | g           | 9          | w               | •          | 9       | w       | · 9                                                                                           |             | 9                                                                                             |            | 9         |                    | ) मानह धन     | ,<br>,<br>, | >       | 9         | و<br>س <u>ئ</u> | ) m-      | و ^              |
| (८, ल०१)           | 9           | 9          | स               | सिव 🕽      | 9       | w       | و .                                                                                           |             | 9                                                                                             |            | 9         |                    | नु चहृदिसि( - | 9           | >       | चलेह      | देखत श्रपडरहि   | m         | ຸ ໑              |
| (3)                | 9           | 9          | मस्न बिधं       | 5पिकुसल    | 9       | बिनती   | 9                                                                                             | <u>س</u>    | 9                                                                                             |            | 9         |                    | (F            | 9           | G/      | 9         | 9               | ,<br>(a)  | و.               |
| 9                  | मार्उ       | पि कापि तब | जिंग विधंसि ) र |            | लंकपति  | œ       | हर्षे देव                                                                                     | बिलेगिक छिब | जय जय प्रभु                                                                                   | गुन झान बल | धाम हरन ) | महिमार 🐧           | जनु दस दिसि   | गजी         | ≫       | बंदी      | देखत डरहिं तेहि | m         | ।<br>सरपुर पानही |
| (५)/(५য়)          | र/मार्      | <b>ભ</b>   | 15<br>(2'       | 16-        | œ       | o⁄      | œ                                                                                             |             | œ                                                                                             |            | œ         |                    | o             | œ           | œ       | o-        | œ               | 3) 3      | १/सुरपुर पानह    |
| <b>∞</b> 6         | *           | œ          | or              |            | or      | œ       | or                                                                                            |             | œ                                                                                             |            | œ         |                    | œ             | or          | बारी    | or        | 'n              | डोलहिं(३) | (A.              |
| <b>€</b>           | <b>&gt;</b> | or         | o               |            | œ       | or      | œ                                                                                             |             | is.                                                                                           |            | œ         |                    | <u>د</u><br>د | 'n          | or      | œ         | œ               | डोह्महि   | œ                |
| <b>⊛</b> a         | ٠,          | न्न २      | ج<br>ج          | ~          | ſΥ      | œ       | ~<br>~                                                                                        | ~           | य                                                                                             | ~          | ~<br>~    | $\hat{\mathbf{x}}$ | E CY          | r           | n       | o-        | जि.             | œ         | ्र<br>इंड        |
| € H                |             | 8<br>1     | नञ्ज ।          | कुसल कार्प | निसाचर  | अस्तुति | सामा देखि                                                                                     | हराष सुर    | जय जय अ                                                                                       | करनानिध    | छोंब बत   | गुन श्रागार        | जान दल वि     | गुहिं       |         | विधी      | देखि डरहिं      | चिह्निहैं | भटन्ह दहाव       |
| 3                  | 2 .         | なる。        | ۵<br>در         |            | m<br>27 | 5-62-8  | \$\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ |             | \$\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ | 1          | w<br>V    |                    | 8-92-3        | 8-52-8      | 8-56-80 | ६-८७ ष्रं | 9<br>2-4<br>9   | 6-22-3    | ६-८८ छं          |

| पाट-चक्र          |                                         |                                    |                          |             |                        |                                           |                                        |                                     |               |             |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|--|--|
| (८,लं०२)          | 9                                       | 9                                  | 9                        | 9           | 9                      | 9                                         | 9                                      | 9                                   | 9             | 5           |  |  |
| (८,लं०१) (८,लं०२) | 9                                       | 9                                  | 9                        | 9           | ď                      | 9                                         | 9                                      | 9                                   | 9             | క           |  |  |
| (g)               | 9                                       | 9                                  | 9                        | 9           | ඉ                      | න                                         | 9                                      | 9                                   | 9             | 5           |  |  |
| <u></u>           | निसिचर बरूथ<br>बिमर्दि<br>गजिहिः        | भाखु कपि )<br>दर्पित भए )          | हृद्य बिचारेड<br>द्सबद्न | बिहंसि      | [नहीं है]              | सब काहू<br>मानी करि<br>सॉची               | बहु बालिसुत<br>लिष्ठमन कपीस }          | बिलोकि<br>मकेट<br>श्रपडरे           | बानर          | వ           |  |  |
| (৫)/(৫ শ্র)       | œ                                       | ď                                  | o                        | œ           | œ                      | or                                        | or                                     | o'                                  | o             | श्रावा      |  |  |
| 8                 | œ                                       | or .                               | œ                        | œ           | œ                      | œ                                         | R                                      | or .                                | 0,            | œ           |  |  |
| (3)               | or .                                    | œ                                  | œ                        | œ           | or                     | or                                        | or                                     | o,                                  | o⁄            | or          |  |  |
| 8                 | ~                                       | , <u>~</u>                         | ~~~                      | or          | 8                      | ~                                         | ~                                      | 8                                   | 0             | œ           |  |  |
| 3                 | ६-८८ छं० बानर निसा-<br>चर निकर<br>गर्झे | न्दार<br>६-८८ छ० रामबल<br>द्यित भए | ६-८८ गवन हृद्य<br>विचारा | ६-८९-३ हर्ग | ६-८९-३ श श्रद्धांती है | ६-८९-६ लिख्नमन<br>कपिन्ह सो<br>मानी राँची | ६-८९ छं० बहु राम<br>लिझमन्<br>देखि मकट | ६-८९ छं० भालु मन<br>श्रांते श्रपहरे | ६-८९ छं० मकेट | ६-९०-२ धावा |  |  |

| _                                                                                  |                          |                       |                                  |                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| (८, ब्रुं<br>क<br>×                                                                | ധരം ട                    | ) r 9                 | <b>m</b> w                       | 9 w                         | <b>9</b> 9 9                             |
|                                                                                    | നം നം ഉ                  | 9 9                   | w. U.                            | 9 w                         | 9 <b>9</b> 9                             |
| (४) (५)/(५८) (७) (६) (८, लं०१)<br>२ २ २ २ २ कच्घ ६<br>२ २ विहेसि  ० ७<br>कहेच तम ) | होंसि कह<br>डरेहु<br>७   | 991                   | द<br>दुन-}<br>दुरा }             | ७<br>गहि कालिका }<br>कर (२) | 9 9 9                                    |
| ्र स्ट्रा<br>स्ट्राह्म<br>१                                                        | हंसे उ<br>बान            | हि<br>सासन<br>१       | मी, म                            | न<br>मुह्                   | करि }                                    |
| ্ষ) ((<br>,<br>,<br>নিहাঁ<br>কিইড                                                  | ि<br>२<br>अन्त           | वतानि स               | . (9                             | ह <u>त</u> ुमान<br>२        | नि रावन<br>पति कोप<br>श्रीहिसि<br>खर धार |
| <b>3</b> )( <b>5</b> )                                                             | a a a                    | 0. U. u               | ror                              | 0° 0°                       | र पुनि र<br>श्राति<br>र छांड़ि<br>र खर   |
| ® 6' 6'                                                                            | or or or                 | or or m               | r or 1                           | or or                       | W W W                                    |
| (m) (a)                                                                            | a a a                    | H<br>H<br>H<br>H<br>H | or o                             | Y N                         | a a a                                    |
| € <sub>6′ 6′</sub>                                                                 | K K K                    | <b>6.</b> 6. 6.       | 6 G                              | r or                        | r rr                                     |
| (२)<br>बिराध<br>बिह्/स<br>बचन कह                                                   | बिह्सा<br>डरे<br>पावक सर | नार<br>नेड चाप<br>सा  | परेऊ, दिन-<br>कर दुरेऊ<br>मग्रीव | ु । ।<br>कर कालिका<br>गहि   | द्रहाइ<br>इहाइ<br>ज़िस्                  |
|                                                                                    |                          | ६-९१ ता<br>६-९२-१३ बो | 6-93-8 47<br>5-93-6 HE           |                             | <b>基金等</b>                               |
| w w u                                                                              | ש ש ש ש                  | - m m                 | 9 0                              | 0                           | 2 of 20                                  |

|                       | 410- 432                                   |                 |                           |             |                         |           |          |                |            |                                 |                              |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-----------|----------|----------------|------------|---------------------------------|------------------------------|--|--|
| , लं० २)              | 9                                          | 9               | w                         | 9           | 9                       | 9         | 9        |                | 9          | 9                               | 9                            |  |  |
| (८, लं० १) (८, लं० २) | ٩                                          | 9               | त } लरत—)<br>(६)          | ,<br>,<br>, | 9                       | 9         | 9        |                | 9          | ख़ींच<br>सरासन<br>स्रायन स्राया |                              |  |  |
| (g)                   | و<br>_ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 9               | भिरत से। काल<br>समान श्रब | 9           | 9                       | 9         | 9        |                | 9          | 9<br>                           | 9                            |  |  |
| <b>9</b>              | प्रनतार्रावहर<br>बिरिटु<br>क्लाम           | तमार।<br>गर्बित | <b>م</b>                  | तिह         | राम प्रचारे )<br>बीर तब | बिलाकि    | मागे माछ | बिकल नट ह      | चले बलीमुख | सजि<br>बिसि खासन<br>एक सर       | करत<br>प्रमंसा<br>सुर तेहि   |  |  |
| (৸)/(৸ <b>য়</b> )    | œ                                          | or              | ď                         | œ           | O.                      | or        | œ        |                | a          | œ                               | ₹/×                          |  |  |
| 8                     | or                                         | o               | o'                        | ď           | œ                       | or        | œ        |                | o          | ď                               | m                            |  |  |
| (3)                   | or                                         | o               | or                        | ď           | r                       | œ         | œ        |                | œ          | ď                               | श्रस्तुति<br>करत देव<br>तेहि |  |  |
| 8                     | ~                                          | ر<br>س          | त्त रे                    | a           | ~~                      | ~         | में र    | <u>~</u>       | œ          | ~                               | ~                            |  |  |
| @                     | प्रनतार्रति-<br>मंजन पन<br>ने              |                 | सा अब भिरत<br>काल ज्यो    | कृषि        | तब रघुबीर<br>प्रचारे    | त्।<br>वि | जह तह भ  | माछ अर<br>कीसा | भागे बातर  | मजि<br>सारंग<br>एक सर           | ्क स्तुति<br>करत<br>देवतन्ह  |  |  |
|                       | <b>ह-</b> 85-3                             | 6-98 జేం        | 85-3                      | 8-68-3      | \$\ <del>-</del> &      | 8-3×      | 5-98-3   |                | 8-35-3     | 36-3                            | h-9/5-3                      |  |  |

| १६                  | 0                   |                   |                            | 1                 | <b>ामच</b> रि      | तमानस र                          | काष         | गठ               |         |          |                      |
|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|------------------|---------|----------|----------------------|
| (८, ल० १) (८, ल० २) | m                   | 9                 | w                          | m                 | w                  | 9                                | m           | 9                | œ       | रावन के  | w                    |
| , ल० १)             | m                   | 9                 | w                          | w                 | ω·<br>~~~          | 9                                | m           | 9                | >-      | w        | œ                    |
| <b>2</b> ) (3)      | m.                  | 9                 | ) काटे भए<br>) बहोरि जिमि  | कर्म मूढ़ े<br>कर | दुबिद् कपीस<br>पनस | 9                                | es.         | 9<br>~~~         | ≫       | रावन कहु | विद्याति न }<br>राती |
| 9                   | R                   | लंकेस             | मेर्                       | or                | or                 | र<br>के मक्षेप<br>ी              | mr          | मेरह             | >       | œ        | œ                    |
| (৫)/(৫য়)           |                     |                   | २ काटे<br>बहोरि            | œ                 | r                  | २ किधिर<br>बिलोकि<br>सरारी       | ₹<br>8<br>8 | ज ना             | करति/४  | œ        | ₹/ <sub>€</sub>      |
| 8                   | m                   | œ                 | or                         | œ                 | or                 | œ                                | m           | œ                | कर्त    | œ        | m                    |
| (3)                 |                     |                   | œ                          | œ                 | or .               | œ                                | गहि         | ď                | ~       | r        | न साति }<br>सिराती } |
| 8                   | o                   | œ                 | or                         | œ                 | 8                  | ~                                | ด           | or               | or      | 0'       | n'                   |
| 3                   | म                   | स्विन             | काटे बहुत )<br>बढ़े पुनि § | जिमि<br>तीरथ कर   | बानरराज<br>द्रबिद  | र्काधर देखि<br>विषाद् उर<br>भारी | गहें        | मुरुष्ठा<br>बिगत | je di   | रावनहि   |                      |
|                     | 3-96 <del>-</del> 3 | 95 <del>-</del> 3 | 95 <del>-</del> 3          | 98-3              | E-26-3             | 9-25-3                           | 年-8~韓       | 2 - 5            | 88-88-3 | 8-88     | ह-७०४-ड              |

| (८, वां०२)<br>७            | 9                             | 9                            | 9                 | w                        | 9 w                    | r 9                          | <b>20</b> 9        |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|
| ( <i>د</i> بَظَه؟) (د<br>ه | 9                             | 9                            | 9                 | w<br>~                   | 9 w                    | , w,                         | ∞ 9                |
| (B) 9                      | 9<br>سدے                      | 9<br>~~~                     | 9                 | असगुन<br>होन लगे         | सर मनि (७              | 9<br>)                       | ≫ 9                |
|                            | कछुक<br>निज पीरुष<br>श्रतुसार | ाजाम<br>मसक उड़ाहि<br>श्रकाम | नामीकुंड<br>सुघा  | r                        | स्रवहिं<br>सनि सर      | श्राकरषेउ<br>घनु कान<br>लागि | %<br>परेड बीर      |
| (৭)/(৭ঙ্গ)<br>২            | r                             | e                            | 0                 | or'                      | ~ ~                    | o.                           | %<br>€<br>€        |
| <b>∞</b> ≈                 | or .                          | œ                            | o                 | œ                        | 6                      | œ                            | (A)                |
| € 4                        | or .                          | o                            | œ                 | n                        | or or                  | o,                           | o' o'              |
| € ~                        | or                            | or                           | or                | O'                       | 0' 0'                  | 0′                           | 0° 0°              |
| (२)<br>ताके गुन-<br>गन कहु | जिमि<br>निज बल<br>अनुक्ता     | माछी उड़े<br>श्रकास          | नाभिकुंड<br>पियूष | श्रम्<br>होन नागे        |                        | खैंचि सरा-<br>सन म्वन<br>लाग | दुइ<br>यर्गन परेड  |
| के <b>े</b> -डे            | 80<br>8-                      | 808-3                        | <b>५-</b> ४०४-इ   | ၅- <u>२</u> ०८- <u>३</u> | 5-१०२ खं०<br>5-१०२ खं० | 604-5                        | 6-803-3<br>6-803-6 |
| फा० ११                     | ?                             |                              |                   |                          |                        |                              |                    |

| १६                   | २       |                               | e e                 | रामचरितम                         | ानस    | त का पाठ                       |         |                    |                  |                      |
|----------------------|---------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------|---------|--------------------|------------------|----------------------|
| (८, लं० १) (८, लं०२) | 5       | 9                             | 9                   | ഉ                                | 9      | w                              | 9       | w                  | 9                | 9                    |
| (C, eio ?)           | 5       | 9                             | 9                   | w                                | 9      | w                              | 9       | w<br>~~            | 9                | 9                    |
| ( <del>§</del> )     | 5       | 9                             | 9<br>~~~            | छुटे चिकु-<br>राज सरीर<br>संभारा | 9      | हाने<br>हानम् में<br>परम्म महि | 9       | राम अनुज<br>कहुं   | 9                | 9<br>~~~             |
| 9                    | 5       | सुर सिद्ध<br>मुनिगंधन<br>हरषे | रूपे बानर<br>माछ सब | क्कर चिकु-<br>रन चीर<br>समारा    | ক্ব    | Or .                           | बिलोकि  | œ                  | जाइ<br>ताहि      | ससुमायड,<br>शायड     |
| (५)/(५য়)            | आई/र    | (*) H) III                    | or<br>ID IV         | Q.                               | œ      | or .                           | or .    | œ                  | œ                | ρ'                   |
| 8                    | R       | œ                             | œ                   | ď                                | œ      | <b>~</b> ′                     | œ       | œ                  | œ                | œ                    |
| (3)                  | œ       | r                             | or                  | œ                                | or'    | ď                              | œ       | (a'                | n⁄               | œ                    |
| 8                    | œ       | F-1-                          |                     | ~                                | œ      | ~                              | œ       | ~~                 | ~~               | ~                    |
| (F)                  | जाइ     | सर समन<br>बरषहिँ<br>हरष संकुल | माछ कीर<br>सब हरवे  | छूटे कच<br>नहिं बपुष<br>संभारा   | महि.   | ओगिख द<br>दुलम<br>गति          | देखी    | तव प्रमु<br>ऋनुजहि | तिहि बहु<br>बिधि | समुम्नायो,<br>श्रायो |
|                      | 2-803-3 | <b>६-१०३ छ</b> ०              | ह- <b>१०</b> ३      | ह- <b>%०</b> }-                  | %०}-डे | %<br>%<br>&-\$                 | 8-408-3 | <b>५-५०</b> }-     | à-h0}-à          | à-40 <i>4</i> -डे    |

|                     |                           |        |         | Ч                              | ाठ-चक                       |         |               |                               |         | 8             | ६३               |
|---------------------|---------------------------|--------|---------|--------------------------------|-----------------------------|---------|---------------|-------------------------------|---------|---------------|------------------|
| (८,लं० १) (८,लं० २) | 9                         | 9      | w       | 9                              | 9                           | w       | 9             | 9                             | w       | 9             | w                |
| (۶ مَقْری)          | 9                         | 9      | w       | 9                              | 9                           | w       | 9             | 9                             | वा      | 9             | ह्वावा ६         |
| 9                   | 9                         | 9      | कीन्ह   | 9                              | 9                           | विन्ह   | 9             | 9                             | सिखावा  | 9<br>hc/      | सीतहि श्रन्हवावा |
| <b>9</b>            | मथतन-<br>याहिक<br>नारि सब | रघुनीर | a a     | सुनत राम )<br>के बचन }<br>मृदु | बारहिं बार<br>बिलोकि<br>मुख | œ       | रघुबंसमनि     | सुनि बानी<br>पतंग कुलभूषन     | सिखाए   | साद्र तिन्ह   | सीतहि अन्हवाए स  |
| (৫)/(৫য়)           | or .                      | r      | œ       | œ                              | ar .                        | or .    | N             | œ                             | B       | or            | R                |
| 8                   | <b>የ</b>                  | œ      | œ       | œ                              | œ                           | œ       | or            | or .                          | r       | n'            | œ                |
| <b>€</b>            | or                        | œ      | œ       | œ                              | œ                           | or      | œ             | ρ⁄                            | o       | œ             | o                |
| 3                   | ~~                        | œ      | œ       | ~                              | ~                           | œ       | œ             | ~                             | o       | बंधि २        | ायो २            |
| <b>⊗</b>            | मंदोदरी<br>श्रादि सब      | रघुपति | सारि    | प्रसु कें<br>बचन<br>स्रवन सुनि | बार बार<br>सिर<br>नावहिं    | यी      | कांसलपति      | सुनि संदेस<br>भातुकुल<br>भूषन | सिखाया  | तिन्ह बहु बिध | मजन करवाय        |
|                     | क<br>२०<br>२०             | ५०१-३  | 3-308-3 | ₽<br>0<br>₽                    | ₩<br>0<br>₩                 | 8-908-3 | <b>१</b> -१०७ | 8-206-3                       | 3-208-3 | 5-208-3       | \$-208-3         |

|                         | -                                  |                   |          |          |             |             |                       |                        |                       |               |                          |                   |            |                                 |               |             |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-------------------|------------|---------------------------------|---------------|-------------|
| (८, लं०२)               | w                                  | 9                 | 9        | 9        | ) m         | r w         | · 9                   | 9                      | ,                     |               | 9                        | 9                 | 9          | 9                               | w             | •           |
| (६) (८, लै०१)           | w                                  | 9                 | 9        | 9        | , m         | r w         | 9                     | 9                      | •                     |               | 9                        | 9                 | 9          | 9                               | w             |             |
| Ñ                       | बसन                                |                   |          |          |             | E)          |                       |                        |                       |               |                          |                   |            |                                 | <u>ح</u>      | <b>س</b>    |
| (8)                     | त्व                                | 9                 | 9        | 9        | m           | िक          | 9                     | 9                      |                       |               | <i>و</i><br>م            | 9                 | 9          | 9<br>~~                         | )<br>रावत पाप | E,          |
| (4)/(4型) (10) (15) (12) | <u>م</u>                           | देखिहें           | कर्नायतन | संकृत    | ग्व         | €<br>6      | बल अनल र              | बिलाकि )<br>तब घनल भसर | कर गहि                | 1 M           | हर्राष सुमन              | ाह बिबुध )<br>इरा | श्री जानकी | त हरपे भाछ रे                   | 6.            | Hr.         |
| (৫৯১)                   |                                    |                   |          | (सकल     | p=1         |             | T C                   | तिष                    | Te e                  | A STATE       | % विक                    | बर्ष<br>अपिहा     | 翠          | द्खत                            | 4             |             |
| <u> </u>                | (A)                                | B                 | O        | 8        | <b>3</b> /通 | o ·         | D.                    | o'                     |                       |               | or                       | œ                 | 0          | 6                               | D'            |             |
| æ.                      | œ                                  | œ                 | o        | œ        | <u>ब</u>    | or          | O.                    | o,                     |                       |               | o'                       | or'               | œ          | o-                              | or            |             |
| (3)                     | N.                                 | De'               | r        | o        | जुत         | or          | o-                    | o'                     |                       |               | o'                       | ቡ′                | 6′         | o'                              | O.            |             |
| € '                     | <b>1</b>                           | or .              | or       | <b>6</b> | 0           | ar .        | 0'<br>~~              | ~ ~                    |                       |               | 8                        | n'                | or         | <b>6</b> ′                      | <b>6.</b>     |             |
| (A)                     | र्थि स्टब्स्<br>स्टब्स्<br>स्टब्स् | (0)<br>(0)<br>(0) | करनानिध  | सब       | नीय         | पानक प्रगटि | पानक प्रबत्त          | शहा<br>धारि स्थ्य      | पात्रक पानि<br>गरि थी | सत्य श्रीत जग | बरषहिं सुमन्।<br>हरिष मर | सुरबध्            | जनकसुता    | दास्त्र मालु रे<br>क्रिक हुन्हे | मह स्वल       | ساهاما داخا |
| 21/20/3                 | 2000                               | 4-406-44          | 20 de-   | 202-3    | 6-808-3     | 8-808-b     | 19-50<br>1-50<br>1-50 | ६-१०९ छ्रै             |                       |               | १०१-३                    | १०१-३             |            |                                 | 8-088-3       |             |

|                       |                                    |         |                               |          | पा            | ठ-च           | क                      |                                       |                                    |         | १६५                                      |
|-----------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| , लं० २)              | w                                  | w       | 9                             | 9        | <b>3</b> 0    | 9             | 9                      | 9                                     | 9                                  | 9       | w                                        |
| (८, लं० १) (८, लं० २) | w                                  | w       | 9                             | 9        | 20            | 9             | 9                      | 9                                     | 9                                  | 9       | w                                        |
| (8)                   | सेाड कुपाल<br>तव धाम<br>सिधावा     | तव      | 9                             | 9        | ∞             | 9             | 9                      | 9                                     | 9                                  | 9       | क्षित्र पट्ड<br>जसरीर रन                 |
| (a)                   | २ सेाड कुपा<br>तव धाम<br>सिधावा    |         | श्रतिसय प्रेम }<br>सरोजभव     | महा      | 20            | बिधि भौति बहु | बदन बिलोकत }<br>राम कर | सहित श्रनुज<br>प्रनाम प्रसु<br>कीन्हा | छ्रबि बिले।कि }<br>मन हरष श्राति } | खगपति   | गए परम पद् ) गष् इ<br>तिख सरीररन } तिज ः |
| (५)/(५য়)             | or'                                | œ       | २<br>सरो                      | œ        | ∞             | २ बिधि        | २ बदन बि<br>राम कर     | २ सहित<br>प्रनाम १<br>कीन्हा          | र छिबि<br>मन                       | C.      | २<br>नार<br>नि                           |
| 8                     | (A)                                | or      | œ                             | N        | न सो          | or            | or                     | œ                                     | œ                                  | or      | or .                                     |
| (§)                   | or                                 | o       | ~                             | œ        | or            | œ             | or                     | <b>≈</b>                              | or                                 | N       | or                                       |
| €                     |                                    | B       | बि रे                         | œ        | or            | O.            | ~~                     | ~ ~                                   | ار<br>منہ                          | o,      | (b)                                      |
| @                     | अधम सिरो-)<br>मनि तव पद् }<br>पावा | 田       | श्रति सप्रेम<br>ततु पुलक्ष बि | मुधा     | म मो          | चतुरानन       | सामा सिंधु<br>बिलोकत   | श्रनुज सहित्<br>प्रभु बंदन<br>कीन्हा  | सामा हेखि<br>हरषि मन               | खगेस    | मुक्त भए छूटे<br>भव बंधन                 |
|                       | 08-088-3                           | 8-088-8 |                               | 82-888-5 | ६-१११-१५ न गो | 8-8-3         | 888-8                  | ह-४१२-३                               | 8-8-                               | ६-४१४-३ | 9 <del>-</del> 886-3                     |

|                     |                                              | पाठ-चक                 |                       |                             |                              |          |                |         |                 |          |                       |                        |  |
|---------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------|----------------|---------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------|--|
| लं०२)               | ×                                            | ×                      | ×                     | ×                           | ×                            | ×        | ×              | ×       | ×               | ×        | ×                     | ×                      |  |
| ড                   |                                              |                        |                       |                             | (E)                          |          |                |         |                 |          |                       |                        |  |
| (८, लं०१) (८, लं०२) | 9                                            | 9                      | 9                     | r                           | देखहु संदर्भि<br>सेतु एह (६) | 9        | 9              | 9       | 9               | देखा (७) | 9                     | 9                      |  |
| ر<br>(ع)            | 9 .                                          | 9                      | 9                     | œ                           | देख संदर्                    | 9        | करनासिंधु      | 9       | 9               | or'      | 9                     | 9                      |  |
|                     |                                              | مىم                    | مىم                   |                             | यह न                         |          | 8              |         |                 |          | ~~                    | ~~                     |  |
| 9                   | समेत तब चले<br>बिनय बहु-<br>भाखि             | जामवंत कपि-<br>राज नल  | श्रंगदादि<br>हनुमान   | 10                          | or .                         | कुपायतन  | [दोहा नहीं है] | सपदि    | देखत            | देखेउ    | म रघुनायक<br>1 सहित   | अवधहि कीन्ह<br>प्रनाम  |  |
| <u>A</u>            | मध्य                                         | ज रा                   | W PO                  |                             |                              | क्रि     | 10             |         |                 |          | 家里                    | 京民                     |  |
| (৭)/(৸য়)           | P.                                           | œ                      | or                    | o                           | O.                           | 0        | œ              | r       | œ               | R        | œ                     | œ                      |  |
| <b>⊗</b>            | or .                                         | or                     | or                    | or                          | or .                         | r        | r              | o       | œ               | a        | œ                     | or                     |  |
| <b>E</b>            | or                                           | or                     | œ                     | or                          | or                           | o        | œ              | œ       | œ               | œ        | or                    | œ                      |  |
| 8                   | ~                                            | ~~                     | ~                     | or                          | ~~                           | œ        | 'n             | o,      | œ               | a        | 8                     | ~                      |  |
| ( <u>3</u> )        | सहित चले,<br>बिनय <b>बिबि</b> ध<br>बिधि भाखि | कपिपति<br>नील रीष्ठपति | श्रंगद्<br>नल ह्नुमान | चि                          | इहां सेत<br>नास्यों अक       | कृपानिधि | कुपासिन्धु     | तुरत    | निरखत           | पुनि देख | सीता सहित<br>अवध कहूँ | कीन्ह कुपालु<br>प्रनाम |  |
|                     | 288-3                                        | ४/२४४-डे               | 288-3                 | <b>၈-</b> ১১১- <del>3</del> | 8-486                        | 8/888-3  | 8-888/5        | 8-880-8 | <b>၈-०</b> ≥8-3 | 8-028-3  | 6-830                 | 6-8-3                  |  |

| १६                    | 6                        |              |      |                     | राम    | चरि         | तमान   |
|-----------------------|--------------------------|--------------|------|---------------------|--------|-------------|--------|
| (८, लं० १) (८, लं० २) | ×                        | ×            | m    | 9                   |        | 9           | 9      |
| लं० १)                | 9                        | o            | m    | 9                   |        | 9           | 9      |
| (g) (c,               | 9                        | सुना हरि     | m    | 9                   |        | 9           | 9      |
| <b>9</b>              | सजल बिलाचन )<br>पुलकि तन | œ            | m    | हुपति चरित्।<br>हिं | ज, सदा | भी रघुनायक  | हिं कछ |
| ५)/(५झ                | or D,                    | <b>₹</b> /%  | or   | or.                 |        | ₩.          | 0      |
| 8                     | or                       | सुन्यौ प्रभु | o'   | œ                   |        | or          | ď      |
| (3)                   | R                        | N            | त्रा | or                  |        | or          | or     |
| 8                     | ~~                       | R            | œ    | œ                   |        | or          | œ      |
| 3                     | सजल नयन<br>पुलिकत तन     | सुना मस      | तब   | रघुबार के           | सुनहिं | श्री रघुनाथ | नाहिंन |

क-828-ड १-828-ड १-828-ड १-828-ड

| मह    |  |
|-------|--|
| उत्तर |  |

| थाठ-चन्न                                                                                                             | 1              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (Ç) (S) w y w y w m m m m m m m m m m m m m m m                                                                      | सको हरताल      |
| स्<br>स्थाप के के के कि क्षेत्र के के कि के कि के कि के कि                                                           | नोहर' था, उर   |
| स्ति सब<br>सब्देश के अधि सब<br>सब्देश के अधि सब                                                                      | पूर्व का पाठ भ |
| (५)/(५ऋ) (७) (६) (८, ७०)  २ २ २ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                      | ₹(%)—>         |
| S R S R R R R R R R R R R R R                                                                                        | w [距           |
| (3) Had and a so                                                                 | मनाहर          |
| BE SE                                                                            | ै भिष्मता      |
| (2) 6-0/2 करन 6-2-2 स्ता 6-2-4 सहित श्रद्धाः 6-2-5 पाइ 6-2-7 पाइ 6-2-8 पाइ 6-2-8 पाइ 6-2-8 पाइ 6-3-8 पाइ 6-3-8 सास्त | सुधाकर् र      |
| သြောလ်သန္ရက်လွှဲ ကြီးတို့<br>သောလ်သန္ရက်လွှဲ ကြီးတို့                                                                | ~              |

लगाकर 'धुधाकर' बनाया गया, श्रौर यही सशोिषत पाठ (२) मे उत्तर श्राया।

कार की लिखावट में है। पूर्व का पाठ स्पष्ट नहीं है।

| (c,eo)                                                 | or m or                  | 20 6                                         | 30 N           | > n′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | er er             | सुखदाई            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | 9 m a                    | >> m                                         | ४<br>लागन कुसल | ີ ຄ′ ໑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m (st             | 200               |
| (७)<br>श्रवध सरिस <sup>े</sup><br>प्रिय मोहिं<br>न मोऊ | मर्<br>स्र               | मरतं युनि ∫<br>२ ४                           | 30 B           | में<br>च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mr mr             | · >0              |
| (५ <u>)/(</u> ५য়)<br>?                                | מ מי מ                   | , 20 P                                       | 8/30<br>6      | / >> n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r 0r 0            | · 30              |
| € 6                                                    | ה הי הי                  | ~ # # · ·                                    | ्<br>ज्ञान     | ) # v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | सुभव्हि           |
| <u>@</u>                                               | म्युस ५                  | र<br>स्रोतिक स्ट्रिक्ट<br>स्रोतिक स्ट्रिक्ट  | पुनि<br>होह    | ar ar i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | र हु              | •।वजः, मब्<br>२१  |
| 88                                                     | ~ ~ ~ ·                  | <br>                                         | R              | -<br>B B B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ው <sub>የ</sub>    | P' P'             |
| (२)<br>श्रवघपुरी<br>सम प्रिय                           | नहिं सोऊ<br>धरे<br>सुषमा | लाष्ट्रमन<br>भरतमिलेतब<br>महिं<br>कैक्ड कहं) | युनि युनि §    | लागहु सकल<br>बर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | गग <u>न</u><br>तब | गए, भए<br>समुदाहे |
| 30<br>30                                               | o-k-3<br>%<br>%          | 2 9 9<br>2 m m                               | 2-9-6          | \$ \frac{1}{2} \fra | 6-69-3            | 3-02-3<br>3-02-3  |

१--(३) में पूर्व का पाठ 'सुभदाई' या।

| 05                                   | रामचरितमानस का प                                                         | गठ                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| १७२                                  | ~~ @ ~~                                                                  | $\hat{}$              |
|                                      | रे<br>१<br>१<br>मुम्मीला }<br>असस्युनिञ्च(६<br>३                         | म<br>हिं              |
| (ह)<br>२ १ बिन<br>सम                 | सीती<br>१२ १<br>१९ १<br>१३ १३                                            | a'                    |
| (৩)<br>सन<br>चित खाँसि<br>श्रस सम कर | 66 m 6 6 m 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                 | m                     |
| (५)/(५ <b>ജ</b> )<br>২<br>২          | m n m n n m n                                                            | m·                    |
| ® ~ ~                                | - we the west of the or                                                  | , m·                  |
| @ 0' 0'                              | त्यम् ५ सम्<br>सम्बद्धाः<br>१ सम्बद्धाः                                  | सरज्ञ                 |
| @ n' n'                              | ्र<br>२<br>२<br>२<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१      | बंदिता <sup>४</sup>   |
| (२)<br>चित्त खगेस                    | सुखाहि<br>मीतो<br>धुनो १<br>मुनि बरद े सु<br>सुसीला े १४<br>सुनिश्च श्रस | महिता<br>महिता<br>सरङ |
| \$ \$<br>\$ \$<br>\$                 | 5-26-5<br>5-28-6<br>5-28-6<br>5-28-6<br>6-23-6<br>6-23-6                 | 6-46-8                |

१—(१) मे पूर्व का पाठ 'पुनी' था, उस के हरताल लगा- १—(१) मे पूर्व का पाठ 'चवही' था, उसके हरताल लगाकर 'बहर्ही' बनाया गया, श्रौर उसी से (२) ८—(१) मे भी पूर्व का पाठ 'ब्रह्मानि बंदिता' था।' मं भी 'बहही' पाठ उतर आया । कर 'धुनी' बनाया गया, और (२) में यही सशोधित २ --(१) मे भी पूर्व का पाठ 'नरद सुसीला' या। पाठ उत्तर आया ।

| (२) (१) (३) (४)· (५)/(५२४) (७) (६)  ग्रह् गृह होिह २ २ २ २ २ २ २ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | प्राठ-चन्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (२) (१) (३) (४)· (५)/(५८८) (२)  ग्रह ग्रह होिह २ २ २ २ २ २ २ २ २ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (ह) (८, ७०) होहिं बेद २ ७ ७ १ ७ ७ ९ ७ ७ छ। प्रमासाहिं २ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ६ छ। नहीं हैं। २ १ ६ ७ ६ ७ ८ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ८ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६                                                                                                                                                                                                                             |
| (२)     (१)     (३)     (४)       गृह गृह होिह २     २     २     २       स्राचे     २     २     २       गुन ने निरक्त     २     २     २       हेलाह     २     २     २       हिल्हकी     तिल्हके     १     २       तिल्हकी     तिल्हके     १     २       तिल्हकी     २     २     २       हिं]     २     २     २       गहिंत     २     २     २       गहिंत     २     २     २       गहिंत     २     २     १       गहिंत     २     २     २       गहिंत | <b>多とより ストック スターク スターク スターク スターク スターク スターク スターク スター</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (२) (१) (१) (१) खेचे २ स्वचे २ २ स्वचे २ २ मिरख ३२ मिरख ३२ १ १ सिन्दि १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (ह). (५)/(५अ) २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (२) स्वचे स्वचे जो निरस्व मुनि ते मन देखिहि तिन्हकी सहि रहि रहि सहि सहि सहि सहि सहि सहि सहि सहि सहि स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (१)  ७-२७ छे० सामे सामा होसि २  ७-२७ छे० सामे सामा होसि २  ७-२८-६ देखिहि २  ७-२८-६ देखिहि २  ७-२८-६ देखिहि २  ७-२८-४ तिन्हको तिन्हके  ७-२९-५ वसिहि २  ७-२०-५६ हिं। २  ७-३० सहिंहि २२  ७-३० सहिंहि २२ |

३—(३) मे पूर्व का पाठ 'बहुतेहु सुख बहुतेन्ह' था।

<sup>›- (</sup>३) मे पूर्व का पाठ 'चार' था। २---(१) मे भी पूर्व का पाठ 'तिन्हकी' था।

| 8          | હ્યુ               | रामचरितमानस का पाठ  |               |         |          |        |           |            |          |                     |                        |         |               |             |              |                                    |
|------------|--------------------|---------------------|---------------|---------|----------|--------|-----------|------------|----------|---------------------|------------------------|---------|---------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| (८, ६०)    | · or               | 20                  | ()            | · ×     | ( p      | ′ w    | و ،       | 9          | ) p      | (८)म् स्राप्        | 1 m                    |         | >>            | <b>&gt;</b> | 20           | \                                  |
| (£)        | जयगुननिधि )<br>माम | ar<br>S             | मनपर पुरन     | धकधेन   | पुरानिह  | वनिन्ह | ,<br>G    | <b>'</b> 9 | परिष्ठिः | सर श्राप्ति         | , s                    |         | >             | œ           | प्रात्महन(४) | न' था ।                            |
| <u> </u>   | n'                 | s                   | R             | · or    | · 6×     | · or   | जनजंत्री  | सरहोह      | ( a      | 'n                  | सदिस अनुज              | ज्ञान : | <b>&gt;</b> > | ≫           | 200          | का पाठ 'श्राहमहन                   |
| (৭)/(৭ঙ্গ) | r                  | अनुपम }             | ~             | R       | · or     | œ      | O.        | · 64       | ~        | · ~                 | ' n'                   | c       | ٠.            | <b>₹</b> /× | ∞            | १(३) मे पूर्व व                    |
| 8          | D.                 | श्रज श्रनु- )<br>पम | œ             | œ       | œ        | œ      | œ         | o,         | or       | œ                   | ~                      | E.      | - 4           | <b>H</b>    | आतमहन        | ne*                                |
| (3)        | O.                 | ~                   | O.            | œ       | œ        | œ      | o         | O.         | ď        | 0                   | o                      | O       | , 6           | <b>6</b> '  | U.           | े या ।                             |
| €,         | ار<br>مرح          | ~                   | er<br>Fr      | or      | or       | r      | 'n        | or         | N        | œ                   | or                     | P       | ′ (           | 8           | oʻ           | पाठ 'श्रनुपम श्रज<br>पाठ 'गहै' या। |
| 3          | जय जय गुः<br>सागर  | आति श्रनु-<br>पम    | मन परिपूर     | सुरघेनु | पुरानन्ह | वनहि   | अन्यित्री | परद्रोह    | परसि     | श्रातिसय            | गुरु सुनि )<br>अरु हिन | त्रवा । | 1             | <u>x</u> ,  | आत्माहन      | पूर्व का<br>पूर्व का               |
| 4          | 9<br>20<br>m       | %-%-g9              | 3<br>30<br>30 | 6-36-9  | 6-36-3   | 900    | 9-7K-9    | >-08-s     | 7-28-9   | 9 <del>-</del> 22-9 | 5-53-5                 | 6-83-9  | 2 282 23      | × × ×       | သ<br>သ<br>ခ  | ?—(3) #<br>?—(3) #                 |

|              |                                         |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0-                                                                                                                                                                                                          | 1-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| w            | 'n                                      |                                                   | w                                                                                            | ∞                                                                                                                      | ∞                                                                                                                                                                  | usr                                                                                                                                                           | w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | or                                                                                                                                                                                                          | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | लज कुल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| । मोहिं न    | नेज गृह                                 | त्स् ।                                            | रनोद्क                                                                                       | 20                                                                                                                     | <b>&gt;</b> 0                                                                                                                                                      | nər                                                                                                                                                           | समान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सु                                                                                                                                                                                                          | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कुपालमइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रामचरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | िन्द्रे बियागा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मि था।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ै या ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| い客           | (K.                                     | •                                                 | (A.                                                                                          | 200                                                                                                                    | 200                                                                                                                                                                | m                                                                                                                                                             | ď                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | œ                                                                                                                                                                                                           | बालिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | रामचरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | महत्र मे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | फिरौ विमागा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | का पाठ 'निजात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | का पाठ 'बिराण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| œ            | e                                       |                                                   | œ                                                                                            | 8/8                                                                                                                    | 8/5                                                                                                                                                                | 3/3                                                                                                                                                           | œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | œ                                                                                                                                                                                                           | o⁄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ∞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३—(३) में पूर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४—(३) मे पूर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| œ            | or                                      |                                                   | or                                                                                           | डपरोहिती                                                                                                               | कीव                                                                                                                                                                | m                                                                                                                                                             | or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | or                                                                                                                                                                                                          | œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | निजातम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | फिरौ बिरागा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a            | o                                       |                                                   | o                                                                                            | ~                                                                                                                      | or                                                                                                                                                                 | ter<br>15                                                                                                                                                     | o'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P                                                                                                                                                                                                           | œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | es.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 'n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | था ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| or she       | ρÝ                                      |                                                   | a.                                                                                           | परोहित्य१                                                                                                              | œ                                                                                                                                                                  | 'n                                                                                                                                                            | œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | œ                                                                                                                                                                                                           | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | उपरोहित' थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | उपरोहिती'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| मोहि प्रिय न | निज निज                                 | गृह गए                                            | पादोदक                                                                                       | उपरोहित 🗉                                                                                                              | कोइ                                                                                                                                                                | es es                                                                                                                                                         | सम नहिं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सोच                                                                                                                                                                                                         | ब्यलीक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | कुपायतन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | निजात्मक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | हरिचरित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रामचरन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | करिही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | किरौ बेरागा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रे पूर्व का पाठ ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | र पूर्व का पाठ ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8-58-9       | 7-9%-9                                  |                                                   | 8-X-3                                                                                        | 3-28-9                                                                                                                 | 5-88-9                                                                                                                                                             | &-0h-9                                                                                                                                                        | 703-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8-85-9                                                                                                                                                                                                      | 7-25-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3-67-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9-83-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6-43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | क्रिक्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3-35-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ (%) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २—(३) मे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | मोहिं प्रिय नहिं २ २ २ त्र प्रय मोहिं न | नहिर २ २ २ २ २ १ प्रियमोहिन<br>१ २ २ २ २ १ निजयहो | मोहि प्रिय नहि २ २ २ २ २ १ प्रिय मोहि न<br>निज निज २ २ २ २ २ १ निज ग्रह )<br>ग्रह गए § गए सु | मोहि प्रिय नहि २ २ २ २ २ १ प्रिय मोहि न<br>निज निज े २ २ २ २ २ १ निज ग्रह }<br>ग्रह गए }<br>पादोदक २ २ २ २ २ २ चरानेदक | मोहि प्रिय नहिं २ २ २ २ २ १ प्रिय मोहिं न<br>निज निज । २ २ २ २ १ १ १ निज ग्रह )<br>गुह गए )<br>पादोदक २ २ २ २ २ २ चर्तनोदक<br>उपरोहित उपरोहितर १² उपरोहिती १/४ ४ ४ | मोहि प्रिय नहिं २ २ २ २ २ १ प्रिय मोहिं न<br>निज निज १ २ २ २ २ १ १ निज यह }<br>गुह गए }<br>पादोदक २ २ २ २ २ २ चरनोदक<br>उपरोहित उपरोहित्य १² उपरोहिती १/४ ४ ४ | मोहि प्रिय नहिं २       २       २       २       २       २       २       १       निज ग्रह है         गृह गए       १       २       २       १       मार्स है       १       मार्स है       १       प्रतिहक है       १       १       प्रतिहक है       १       १       प्रतिहक है       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३< | मोहि प्रिय नहिं २       २       २       २       २       १       विका ग्रह निका निका निका निका निका निका निका निका | मोहि प्रिय नहिं २       २       २       २       २       २       १       निज स्हिं         गृह गए       १       २       २       २       निज गृह है         गृह गए       १       २       २       २       न्यत्मेहक श्र है         उपरोहित उपरोहिता १       १       उपरोहित १       १       ४       ४       ४         कोइ       २       २       ३       ३       ३       ३       ३       ३       समान         सम नहिं       २       २       २       २       २       समान         सोच       २       २       २       २       समान | मोहि प्रिय नहिं २       २       २       २       २       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १ | मोहि प्रिय नहिं २       २       २       २       २       १       विक ग्रह है         गुह गए       १       २       २       १       निज ग्रह है         पादोदक       २       २       २       न्यनोदक         उपरोहित्य १ १२       १२       १८       १८       १८         कोइ       २       १८       १८       १८       १८         कोइ       २       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ३       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४       ४ | मोहि प्रिय नहिं २       २       २       २       २       २       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १ | मोहि प्रिय नहिं २       २       २       २       २       २       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १       १ | मोहि प्रिय नहिं २       २       २       २       २       १       निज पहिं निज पहिं निज पहिं निज पहिं निज परे निज | मोहि प्रिय नहिं २ २ २ २ २ प्रिय मोहिं न निज पहिं । विका परिं । वि | मोहि प्रिय नहि २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २       २ | मोहिं प्रिय नहिं २ २ २ २ २ प्रय मोहिं न निज सिं निज सिं निज सिं न २ २ २ १ विश्व मोहिं न नाय हु निज यह हिं नाय हु निज यह हिं निज सिं निज सिं ने नाय हु निज यह हिं ने निज सिं निज सिं ने निज सिं ने सिं ने सिं निज |

| 8         | હ્     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 1          | त्म₹ | वरित   | तमान             | नस      | का       | पाठ    |      |                  |           |                     |
|-----------|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|--------|------------------|---------|----------|--------|------|------------------|-----------|---------------------|
| (८, व०)   | or or  | रहेन मोह                     | ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 ( 120 | भावा    | a          | · >> | و و    | 5                | ່ ໑     | D.       | ۰ ~    | o    | , <sub>(b,</sub> | 'n        |                     |
| (g)       | (th    | 4                            | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | œ       | बिनीत      | 20   | ) (Pr  | <b>5</b>         | ov.     | क्रार्ज  | D.     | · 04 | o'               | N         | या                  |
| 9         | G      | सोइ करहु जो }<br>देहि निहेमा | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मय सव   | o'         | 20   | मील रू |                  | जेहि की | ,<br>(a) | •      | जाहि | सतसंग            | मिताइ कहि | का पाठ 'जिन्ह कै'   |
| (৫)/(৮য়) | or     | oʻ                           | œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r       | or         | ४/%  | or or  | मुसंडी, श्राखंडी | 2/2     | ,<br>- a | a      | O,   | or               | œ         | ३—(३) में पूर्व     |
| 8         | o'     | o-                           | o,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | o,      | or         | 100  | or     | or               | जिन्ह क | œ        | ۵.     | o'   | œ                | o.        |                     |
| (3)       | G.     | œ                            | n·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.      | oʻ         | 'n   | œ      | Or<br>or         | Ö,      | Đ,       | s.     | œ    | v,               | D,        |                     |
| 8         | r      | n'                           | \ A'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D'      | <b>6</b> ′ | œ    | o,     | 6°               | D,      | a        | त्वं   | 0    | o,               | œ         | 'जप' था ।           |
| <b>€</b>  | सुनहिं | सोइ करहु जेहिं<br>होइ निदेसा | आति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मय जन   | बिनती      | त्रय | 机汽     | मुसुंदा, घर्षाह  | 油作者     | कारन     | 4      | जाहि | मन संग           | मिताई     | में पूर्व का पाठ 'ज |
|           | 9-97-9 | 7-55-9                       | ¿-03-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$-03-B | 6-68-3     |      |        |                  |         | 8-83-5   | 8-23-3 | 25.0 | \$3.9<br>\$4.9   | \$ B      | (3)                 |

३—(३) में पूर्व का पाठ जिन्ह कै था। ४—(१) में मी पूर्व का पाठ भूग' था।

र—(३) में पूर्व का पाठ 'सुमुंबी, ऋखंदी' या।

१७७ २--(१) मे पूर्व का पाठ 'मृगलोचिन लोचन सर' या, उसकें। हरताल लगाकर 'मृगलोचिन के नैन सर' बनाय . संशोधित पाठ उत्तर श्राया १ -- (१) में पूर्व का पाठ 'बौराहा' और 'दाहा' या, 'रा' मोर 'दा' की पाइयाँ हरताल से निकाल दी गईं, मे यही संशोधित पाठ उतर आया

| १७      | 6   |            |         |     |         |              |         | ₹        | ाम       | चि         | त्तर    | गन     | स्स     | কা    | प    | ठ           |            |        |                 |                  |
|---------|-----|------------|---------|-----|---------|--------------|---------|----------|----------|------------|---------|--------|---------|-------|------|-------------|------------|--------|-----------------|------------------|
| (৫, ৰ৹) | ≫   | G          | ^       | 9   | गुन अद- | भीग्व        | w       |          |          |            |         |        |         |       |      |             |            |        |                 |                  |
| (g)     | D.  | meanar     | 7 1 1   | 9   | G       | ,            | निर्मल  | •        | *        | œ          | œ       | • (    | ~       | o     | भजसि |             | D.         | ब्रोर  | : :             | 9<br>~~~         |
| 9       | >•  | •          | ~       | स   | अगान )  | अंदर्भ स्थाद | , pr    |          | अनक्ष    | 信信         | भम दिसि |        | or .    | ď     | a    | ,           | आतिसय सुखद | O      | , d             | चारत हात<br>मोहि |
| _       |     |            |         |     |         |              | r       |          |          |            |         |        |         |       |      |             |            |        |                 |                  |
| 8       | 1   | 1          | or      | G   | •       | ~            | ſ       | <b>Y</b> | o'       | , U        | · (     | *      | mr      | m     | • (  | <b>13</b> ′ | अतिसय स    | •      | <b>~</b>        | œ                |
| (3)     | ) ° | <b>'</b>   | œ       | 0   | ,       | ~<br>~       | ,<br>~  | *        | æ        | <b>,</b> 6 | · •     |        | न जानहि | गुन्त |      | <b>13</b> ′ | œ          | •      | (s <sup>*</sup> | R                |
| 6       | ? ( | Y          | G       | . 6 | ,       | अगुन         | अद्भ )  | BY.      | G        | ٠,         | r (     | R      | O,      | 0     | ^    | œ           | G          | -      | N               | ρ′<br>~~         |
| (6)     | 2   | <u>ताक</u> | परिवारा |     | न्त     | अपुन े       | अदमें ) | निमम     | ALTIES . | 21.4       | साइ ताइ | विस अम | जान नहि |       | 8    | मजह         | ज्यानियानं | שומנוט | 却               | मोह होति         |
|         |     |            |         |     |         |              |         |          |          |            |         |        |         |       |      |             |            |        |                 | \dagger -00-01   |

१-(३) मे पूर्व का पाठ 'नारि था।

|                  |                  |         |        |                                                                                             |                                       |         |               | पार           | <b>5</b> -च | 涿                    |         |         |               |        |     |          |             |
|------------------|------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------|----------------------|---------|---------|---------------|--------|-----|----------|-------------|
|                  |                  |         |        |                                                                                             |                                       |         |               | ~             | •           |                      |         |         |               | 4      |     |          |             |
| ८, उ             | a a              | 9       | 9      | 9                                                                                           |                                       | 9       | जीव           | निनारी.       | स्र         | ·<br>M               |         |         |               |        |     |          |             |
| ( <del>S</del> ) | ಶ್               | 9       | œ      | ~                                                                                           |                                       | or      | B             | œ             | •           | or<br>or             | _       | उदारा   | सब दोख)       | #(3) > | ×   | ×        | ×           |
| <u></u>          | ಶ್               | हरि भुज | चितवत  | जह लिंग )                                                                                   | गति रहि                               | 12)     | जिनिस(२)      | ,<br>>>       |             | कीशिल्यादिक          | 1011    | 'n      | œ             |        | 柜   | N        | देखें.      |
| (৫)/(৫য়)        | मिनु हरि/२       | œ       | or     | १/जह लिंग- रे                                                                               | गति यह                                | œ       | œ             | १ ४/निनारी, १ | र सरज् र    | œ                    |         | œ       | O'            |        | or  | œ        | œ           |
|                  |                  |         |        |                                                                                             |                                       |         |               | -             |             | or                   |         |         |               |        |     |          |             |
|                  |                  |         |        |                                                                                             |                                       |         |               |               |             | or                   |         |         |               |        |     |          |             |
| 8                | œ                | œ       | or     | जहाँ लग                                                                                     | गोत्र                                 | o       | œ             | o,            |             | œ                    |         | m       | œ             |        | R   | W        | or          |
| @                | हरि बिनु         | मुज हरि | चितएउँ | जहाँ लागि                                                                                   | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | र्ध     | जनस           | निनारी, रे    | सरङ ्       | कौसल्या )<br>गत नाना | वर वावा | श्रपारा | में दीख रे    | सब     | साइ | समीर     | ने जून<br>क |
|                  | }- <b>}9=</b> \$ | 2-8-9   | 89-9   | \<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ |                                       | ە<br>دە | <b>५-</b> ४२७ | \$-<br>}>     |             | 9-22-9               |         | ンペンタ    | ۵<br>کا<br>کا |        | 279 | ۵۷-<br>9 | 8-829       |

२—(३) मे पूर्व का पाठ निनारी, सरज्ञ, था। १---(१) मे भी पूर्व का पाठ 'जहाँ लागि गति' या।

| १८         | 0         |             |      |                  |                          | रा       | मचि  | रतम  | गन         | स व          | ग प      | ठ           |            |               |    |       |
|------------|-----------|-------------|------|------------------|--------------------------|----------|------|------|------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|----|-------|
| C, EO)     | œ         | <b>2</b> 00 | œ    | or               | ~                        |          | >    | ඉ    | m·         | o,           | o        | O.          | <b>3</b> 0 | जीव कि लहु(७) | 9  | m     |
| (E)        | ×         | ×           | ×    | ×                | ×                        |          | ×    | ×    | ×          | ×            | ×        | ×           | ×          | ×             | ×  | ×     |
| <u> </u>   | मम बैन बर | 20          | बो   | आर               | ~                        |          | or   | भजहि | or         | 何            | सो सुलकर | सो नहिं गनै | 20         | जिव कि लहै    | सत | m     |
|            |           |             |      |                  | ~                        |          |      |      |            |              |          |             |            |               |    |       |
| 8          | R         | 米           | O.   | · 64             | 8 8 8 9                  |          | जीवन | o    | जुर<br>जुर | or           | œ        | O.          | न काम      | D.            | œ  | m     |
| <b>(E)</b> | R         | · ~         | · or | , <sub>(b,</sub> | مہ<br>سہ                 | <u>~</u> | °    | N    | गुमरेह म   | or or        | N        | o.          | O.         | or            | œ  | लं लं |
| 8          | , or      | ' P.        | · 0· | · 0·             | जिहिं गति                | ) मारि न | œ    | N    | नेस २      | o<br>)       | , U.,    | ;hc         | ω,         | œ             | œ  | 'n    |
| 3          | मम बानी   | 沿           | AR A | 品                | जेहि मगति रे जेहि गति रे | 斯司       | जीवह | भगड  | समिरेस भ   | ्री<br>विक्र | सोडे सब  | ते नहिं गन  | काम म      | जीव न लह      | HH | 5     |
|            |           |             |      |                  | 5 45 7 6<br>5 45 7 6     |          |      |      |            |              |          |             |            |               |    |       |

१—(१) में भी पूर्व का पाठ 'जेहि भगति मोरिन' था। २—(१) में पूर्व का पाठ 'जीवन' था।

पाठ उत्तर आया । २—(३) में पूर्व का पाठ 'घरा' था।

| (२) (१) (३) (४) (५%)  सम पालन २ २ २ २/सत पालन धरा १ २ २ १ २/सत पालन धरा १ २ २ २ २ १  प्रताप २ २ २ २ २ २  प्रसंसि २ २ २ २ २ १  प्राप २ २ १ २ २ १  प्रसं १० १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ |              | 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (२) (१) (१) (१) (५) (५) (५) (६) (१) (१) (१) (१) (१) (१) (१) (१) (१) (१                                                                                                                                                                                       | (C, Go)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (२) (१) (३) (४) (५)(५८८) (७) सम पालन २ २ २ २ २/खत पालन सत पालन धरा १ भार ३ ३/२ ३  प्रताप २ २३ प्रमाव ४/२ २  माना २ २ २ २ २ २ मुखा प्रसंसि २ २ २ २ मुखा ध्राप २ २ १ १ १ १ १ मुखा ध्राप २ २ १ १ १ १ १ मुखा ध्राप २ २ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १         | <b>⊛</b>     | _ <del>_</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (२) (१) (३) (७) (५)(५७व्य) सम्म पालन २ २ २ २/सत पालन धरा १ भार ३ ३/१२ प्रताप २ २ १ २ १ १ प्रताप २ २ २ २ १ प्रसंसि २ २ २ २ १ प्रसंसि २ २ २ १ १ १ प्रसंसि २ २ १ १ १ १ प्रसंसि २ १ १ १ १ १ प्रसंसि १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                        | <u> </u>     | ग पाठ 'प्रमाव' थ<br>ग पाठ 'श्राएउ'<br>ग पाठ 'बंचक' थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (२) (१) (३)  सम पालन २ २ भार <sup>2</sup> प्रताप २ २ १३  माना २ २ २  प्रसंसि २ २ २  प्रसंसि २ २ २  प्रसंसि २ २ २  प्रसंसि २ २ २  मंजे २ २ २  रत सब नर २ २  रत सब नर २ २  स्वेचक २ २                                                                          | (५)/(५য়)    | can che as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (२) (१) (३)  सम पालन २ २ भार <sup>2</sup> प्रताप २ २ १३  माना २ २ २  प्रसंसि २ २ २  प्रसंसि २ २ २  प्रसंसि २ २ २  प्रसंसि २ २ २  मंजे २ २ २  रत सब नर २ २  रत सब नर २ २  स्वेचक २ २                                                                          | 8            | ल लगा-<br>सशोधित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (२) सम पालन २ धरा १ प्राप्त २ प्रताम २ प्रसंसि २२ प्रसंसि २२ प्रसंसि २२ प्रसंसि २२ प्रसंसि २२                              | <u>&amp;</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (२) सम पालन धरा दें प्रवास माना प्रसिस्त ध्रमा श्रमा समे देवे                                                                                                                                                                                                | $\odot$      | था,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | @            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                        |              | (e) if (e |

| १८ः       | २                       |          |             |             | रा         | मच           | रित        | मान      | नस         | का      | पा       | ठ       |            |      |              |                    |             |                                         |
|-----------|-------------------------|----------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|----------|------------|---------|----------|---------|------------|------|--------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------|
| (৫, ৰ৹)   | g                       | m        | œ           | œ           | 4          | नेज इत दोप   | >          | œ        | · 0        | · (     | × /      | ক<br>ক  | 9          | R    |              | उसको हरताल         | (२) में यही |                                         |
| (B)       |                         | ×        | ×           | ×           | ×          | ×            | ×          | ×        |            | X       | ×        | ×       | ×          | ×    |              | ন                  | T.          | \ K \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| 9         | शानी<br>श्रीयानी        | पूजित(२) | मान्यता     | गुर         | ~          | जे केल्र सत  | ) ×        | भूति ।   | - «        | ~       | or       | r       |            |      |              | पर्व का पाठ 'बरपहि |             | र्ष यगाना गर्                           |
| (৫)/(৫য়) | १/शानी }                | 3/x      | ` e^        | · 64        | 8/कार      | e (ar        | ′ Ռ        | y (      | <b>Y</b> ; | ४/४     | 3/3      | œ       |            |      |              | # (a) - n          |             | ह. १७॥१                                 |
| 8         | ~                       | W.       | , U.        | · 6         | ۰ ۵        | ٥ م          | -          | 2        | D'         | ~       | m        | द्रुपन  | , ex       | •    | ¥            | - 15               | -<br>F      |                                         |
| (3)       | م<br>ملہ<br>ملہ         | गुल्य ते | 60          | <b>(</b> () | r 0        | ~ F          | r 1        | <b>N</b> | œ          | or      | कुलवंत   | , a     | G          | ′ (  | (3°          | Arrib A            |             | _                                       |
| 6         | हानी सो १ ९<br>किरामी १ | 1        | / D         | •           | <b>*</b> ~ | ē (          | <b>*</b> " | U.       | œ          | रही     | C        | · 04    | <b>,</b> 0 | ,    | œ            | - (ar              | الم الم     | पाठ 'क' र                               |
|           | आन े                    |          |             |             |            |              | न कुछ सत   | मामा     | क्री       | न रही   | कलविति   | द्वक    | 4          |      | काल          | 4                  | म भा पुल का | मे भी पूर्व का                          |
|           | 9-25-9                  | 70 6     | ر<br>ا<br>ا | ا<br>ا<br>ا | * C        | \$-5.<br>-5. |            | 8-008-9  | 002-9      | 8-808-9 | · -202-3 | 8-808-8 | 0000       | 1010 | 6-8-9<br>8-9 | 13                 | (4)         | (S) - 2                                 |

संशोधित पाठ उतर श्राया।

१—(१) मे भी पूर्व का पाठ 'ज्ञान बैरागी' ही या। २—(१) मे भी पूर्व का पाठ 'क' था। ३—(३) मे पूर्व का पाठ 'दाना' या। ४—(१) मे भी पूर्व का पाठ या 'न रही'।

|           |           |                          |                 |                |                |                    | पाट                       | ऽ-चन  | P    |              |            |       |       |         |         | <       | ८५ |
|-----------|-----------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------------|-------|------|--------------|------------|-------|-------|---------|---------|---------|----|
| (৫, ৰ৹)   | द्वापर मह | m                        | प्रमु प्रभाव    | œ              | 5              | 9                  | ~<br>×                    | œ     | œ    | प्रिय मम (७) | lus,       | œ     | ×     | ≫       | 9       | न हरमा  | œ  |
| (B)       | ×         | ×                        | ×               | ×              | ×              | ×                  | × ~~                      | ×     | ×    | ×            | ×          | ×     | ×     | ×       | ×       | ×       | ×  |
|           |           |                          |                 |                |                |                    | अति<br>मोहि पर            |       |      |              |            |       |       |         |         |         |    |
| (৭)/(৸য়) | 3/5       | <b>3</b> /3              | r               | 6°             | गिरा           | २/भू त्रिनेत्रं(२) | २/प्रमु<br>मोहिं पर (२) } | ď     | œ    | œ            | m          | œ     | œ     | 3/%     | ~       | 8/8     | œ  |
| 8         | m         | c                        | œ               | œ              | R              | œ                  | or .                      | œ     | œ    | œ            | m          | œ     | œ     | धम      | ~       | ईर्षना  | œ  |
| (3)       | द्वापर    | कृत                      | œ               | œ              | œ              | œ                  | œ                         | œ     | or   | œ            | सहस्र अविस | r     | ď     | o⁄      | ~       | n       | œ  |
| $\otimes$ | 8         | œ                        | œ               | œ              | or             | æ                  | or                        | œ     | 8    | W            | 8          | r     | m     | R       | Shee    | or      | R  |
|           | द्वापरहु  | 哥                        | काल धर्म        | मंदिर          | स्तर           | भ सनेत्र           | <b>一种</b>                 | भगति  | मुह  | मोहि प्रिय   | सहस अवस्य  | बिधि  | म     | वम्     | तह      | इषना    |    |
|           | 808-9     | <b>}-</b> 8० <b>}-</b> ୭ | <b>୭-%</b> 0}-୭ | ॐ० <b>४</b> -७ | 9c <b>}-</b> 9 | 9-208-9            | <b>70}-9</b>              | 208-9 | 2023 | K-808-9      | 3-808-9    | 808-9 | 802-5 | 6-088-3 | 8-088-9 | 6-688-0 |    |

| 8        |            |               |             |             | राम         | चार                 | ्तम             | निस        | क       | 1 41     | 0    | <b>!</b>          |            |       | 1            |
|----------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|------------|---------|----------|------|-------------------|------------|-------|--------------|
| · or     | œ          | œ             | <b>&gt;</b> | किमि होइ    | परमारथ      | œ                   | o,              | सहज(२)     | or      | 9        | 9    | जो विपय बस        | 9          | 9     | -            |
| e ×      | ×          | ×             | ×           | ×           | ×           | ×                   | ×               | ×          | ×       | ×        | ×    | ×                 | ×          | ×     |              |
| भावगायना | 中。         | किएज हिएज     | जानी        | <b>&gt;</b> | परमातम(२)   | r                   | <b>8</b>        | O.         | '信      | बसह      | 9 1  | ्रि<br>बिपया विवस | बिकाल      | नीति  |              |
| (da)     | × 6        |               | •           | (2)         | /परमार्थ    | <i>C</i> / <b>a</b> | <u> </u>        | (HEG)      | 1 "K" I | ۲ ۵      | · 6  | ۲ ۵               | <b>r</b> n | · 0   |              |
| જે '     | <b>Y</b> 6 | ro            | , ,         |             | , ts.       |                     | "               | •          |         | •        |      | 44                | • •        | , ,   | ,            |
| 8        | R (        | <b>1</b> 2′ ( | A L         | मानिह       | ት<br>የ<br>የ | , 0                 | ، م             | <b>Y</b> 0 | ~ (     | ~ (      | Y (  | ٧ ,               | o' (       | ۲ (   | ٧            |
| <b>⊛</b> | or .       | BY (          | ۲ (<br>ر    | × ~         | Y 6         | , e                 | ۰ ،<br><u>د</u> | <b>Y</b> ( | × (     | D 1      | D' ( | <b>1</b>          | n- (       | (a' ( | ( <b>3</b> ′ |
| _        | er         | ر<br>م        | किए, हिए    | P (         | or (        | *                   | पिसुनता स       | <b>1</b>   | महत     | ov'      | O,   | o                 | ው'         | ቡ′ (  | n′           |
|          |            |               | <u>.</u> ,  |             | hc/         | H                   | तामस            |            |         |          |      |                   | ाबस        | he:   |              |
|          | श्रवराधन   | मम            | कीए, हीए    | ज्ञानिन्ह   | क           | प्रमार              | बुन             | <u>8</u>   | सहन     | <u>भ</u> | बसब  | po de             | ७-११५ विषय | विवास | स्याप        |

| तामस' हो था।                    |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| -(१) मे भी पूर्व का पाठ भिनु ता | १-(१) मे पूर्व का पाट 'सहन' है। |
| णक्र 'कीए, हीए' ही था।          | कि होंद्रेथा।                   |

२—(१) में भी पूर्व का पाठ 'बदले जे' था।

|           |         |               |            |                                  |                  |                | पाठ-                 | चक्र    |      |          |        |           |           |           |            |
|-----------|---------|---------------|------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------------------|---------|------|----------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|
| (८, ६०)   | 9       | से प्रबीन (२) | 9          | 9                                | निरूपन(७)        | ~              | g                    | r       | m    | >0       | 'n     | ओ (२)     | m         | गहि से नर | 9          |
| <b>⊕</b>  | ×       | ×             | ×          | ×                                | ×                | ×              | ×                    | ×       | ×    | ×        | ×      | ×         | ×         | ×         | ×          |
| 9         | जाने ते | परबीन         | श्रवश्रीन  | बात                              | निरूपिनी         | 'n             | अजयारी,<br>निरुवारी  | >>      | m    | शान क पथ | भगति   | <u>ध</u>  | กร        | ~         | कब्रु नाही |
| (५)/(५য়) | œ       | or            | २/अवछीन    | or                               | œ                | 8/3            | or.                  | 8/8     | 2/3  | or       | ď      | R         | o'        | 8/8       | B'         |
| ⊛         | o       | O.            | or         | o-                               | O'               | ~              | or                   | जाह     | m    | o'       | O,     | o′        | m         | ~         | o.         |
|           |         |               |            |                                  |                  |                | 6                    |         |      |          |        |           |           |           |            |
| 8         | O,      | o'            | o'         | or                               | œ                | जासु           | o′<br>               | oʻ      | ρ′   | or       | o'     | o'        | oʻ        | वद्ल तेर  | 0'         |
| <b>€</b>  | म सम    | सु प्रबीन     | श्रविष्ठीन | जाइ                              | रूपिनी           | तासु           | डजियारा,<br>निरुवारा |         |      |          |        |           |           | यह में जे |            |
|           | 388-9   | 368-9         | 388-9      | <b>४-</b> ୭ <b>४</b> ४- <b>୭</b> | 9<br>%<br>3<br>9 | 9%<br>9.8<br>• | 8-2<br>3-3           | 2-288-5 | 2625 | 3-838-5  | 8-5669 | 83-023-51 | 08-828-50 | 28-628-5  | ११-१३      |

१-(१) में भी पर्वे का पाट 'तासु' था।

| १८१       | Ę        |       |             |          |         |           | रा   | मच                                    | रितः                                  | मान        | नस         | क        | ा प        | ाठ        |          |             |               |                                                                                  |
|-----------|----------|-------|-------------|----------|---------|-----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------|------------|-----------|----------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| (৫, ৰ৹)   | N        | œ     | श्रास्त (३) | अहिने    | 2       | 9         | 9    | œ                                     | गाता, पावा                            | . ඉ        | <b>)</b> : | 9        | 9          |           | O.       | 9           | 9             | रोग' था।<br>रोग' था।                                                             |
| (g)       | ×        | ×     | ×           | ;        | <       | ×         | ×    | ×                                     | ×                                     | ×          | <b>(</b> ) | ×        | ×          |           | ×        | ×           | ×             | ठ भलेहि<br>भलेही                                                                 |
| <u></u>   | न्य      | O.    | œ           | . 4      | 010     | डहरुआ     | जान  | वे 1टिन्हें                           | गाई, पाई                              | Au         | o (        | श्रातकरा | मलिहि )    | कुरोग 🤇   | मोहिते   | रघुनाथ कर   | कर            | २—(१) में भी प्रने का पाठ 'मलेहि<br>३—(३) में पूर्व का पाठ 'मलेही                |
| (५)/(५য়) | 8        | œ     | 3/2         | <u> </u> | œ       | R         | R    | o'                                    | , U.                                  | ٠ ،        | <b>3</b> ′ | O.       | ४/ मलेहि र | क्रांग 🤇  | or       | २/रघुनाथ कर | o             | ?—(१) में<br>३—(३) में                                                           |
| 8         | œ        | हर्य  | , ~         | Y        | O.      | œ         | œ    | <b>'</b> 6                            | · (*                                  | •          | ~          | o.       | मलही       | रोग (२) र | or or    |             |               | ाल लगाकर<br>ही सशोधित                                                            |
| (3)       | नित      | G     | Farre       | DINIK    | œ       | or        | (A)  | <b>(</b> )                            | <b>'</b> (3                           | <b>'</b> ( | 8          | b,       | E & (      |           | ,<br>18  | n'          | or            | था, हरताल<br>और यही                                                              |
| 8         | )<br>(r  | ⁄ (t  | •           | ~        | œ       | ß         | • 6  | ر د                                   | r 19                                  |            | <b>6</b> ′ | œ        | मले है से  | रोग र     | ø        | ' n'        | B.            | 'ञ्जारति'<br>नाया गया,<br>ाया ।                                                  |
| (સ્       | 印命       |       |             |          | तिन्हते |           |      | A.P                                   | Splice of                             | 5 5 5 T    | 5          | मतिपरी   | अलेहि)     | E         | 计能计      | रधनायक      | े<br>१४६<br>० | —(१) मे पूर्व का पाठ 'आरति'<br>उसके 'श्रनरथ' बनाया गय<br>पाठ (२) मे उतर श्राया । |
|           | 36.960.0 | 20000 | 04-44-9     | 6-828-30 | 8-828-9 | 16-929-34 | 0000 | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | Y-YY-9     | 6-828-2    | 9-556-91 | 1 666 41   | 3 1 1 3   | 10-923-3 | 16-93       | 8-88-8        | १—(१) में<br>उसके<br>पाठ (                                                       |

|            |                                        |             |          |        |              |          |               | 410     | )- <b>4</b> , | 4        |      |         |         |            |        |             | ,                 | -                |
|------------|----------------------------------------|-------------|----------|--------|--------------|----------|---------------|---------|---------------|----------|------|---------|---------|------------|--------|-------------|-------------------|------------------|
| (८, स०)    | मम तुम पर रे                           | सदा रहेहु ) | 9        | 20     | m            | œ        | 9             | m       | 10)           | 9        | 9    | or      | ഉ       | ඉ          | m      | 9           | उसका 'जाकी'       |                  |
| (B)        |                                        |             | ×        | ×      | ×            | ×        | ×             | ×       | ×             | ×        | ×    | ×       | ×       | ×          | ×      | ×           | या, ज्य           | । उतरा           |
| 9          | मा तो पर                               | सदा रह (३)) | मएऊ, दएऊ | 20     | or           | m        | सो देस जहां   | m       | m             | কাত<br>ব | क्र  | सम न    | पथ नाना | पावै, गावै | · 0.   | रघुपति      | का पाठ 'पाकी'     | 1, और यही (२) मे |
|            | 3/2                                    |             | œ        | ४/%    | 3/2          | ์<br>เกา | २/सो देस जहां | m       | ar '          | २/वह     | r    | or      | n'      | a          | œ      | ď           | २—(१) मे पूर्व का | बनाया गया        |
| 8          | ************************************** | <u> </u>    | or.      | ЛD     | m            | m        | œ             | m       | œ             | œ        | œ    | or      | œ       | œ          | r      | or          |                   |                  |
| <u>@</u>   | माहि तोहि पर                           | सदा रहेह    | œ        | ~~     | सुसत पुनीता  | मे, स    | or            | पाकी    |               | N        | œ    | œ       | œ       | or         | मजहि   | or .        |                   | ज्ञ, या          |
| 8          | 8                                      |             | B        | O      | a            | a        | N             | R       | œ             | 6        | U.   | 6       | a       | 6          | œ      | D,          | द्ध               | भीजश्र           |
| . <u>@</u> | मीपर सद्।                              | (हर्ड (ाम ) | भए, द्व  | मू     | संत सुपुनीता | सोइ, सोइ | देस सो जहं    | जाकी    | तेइ           | 45       | करी  | समान    | पंथाना  | पावा, गावा | मजिञ्ज | रघुकर       | पूर्व का पाठ पि   | भी पूर्व का पाठ  |
|            | 868-9                                  |             | 6-224-3  | 9-28-2 | 7-828-9      | 8-96 8-9 | 2988-9        | 9-968-9 | ७-४४८-७       | 268-9    | 5849 | 8-828-9 | 6-828-3 | १-१२१-७    | >988-9 | ৬-१३७ छ्रे० | ,—(३) मे          | ३—(३) मे         |

# परिशिष्ट (क)

#### श्रतिरिक्त पाठ-चक्र

|                | (२)                 | (१)                 | (ধস্ম)              | (v)                 | (६)         | (८)          |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| १-०-६ श्लो     | एकमेत्रहि           | २                   | २                   | एवभातिहि            | २           | રે           |
| १-२-१०         | सुलभ                | स (क) ल १           | 8                   | 8                   | 8           | 8            |
| <b>१-</b> ४-७  | गलहीं               | <b>२</b> २          | गरहीं               | <b>५</b> श्र        | <b>५श्र</b> | <b>५</b> श्र |
| १-१० छं०       | रघुबीर              | रघुनाथ <sup>३</sup> | 8                   | 8                   | 8           | 8            |
| १-१४-६         | सबनि                | २                   | २                   | २                   | सबहिं       | Ę            |
| १-१४-११अ       | [नहीं है]           | २                   | [ <del>है</del> ]   | ५श्र                | 2           | २            |
| १-२१-७         | गुन                 | २                   | २                   | गति                 | v           | O            |
| <b>१-२</b> ३-२ | निइबूते             | निज बूते            | 8                   | 8                   | 8           | 8            |
| १-२८-१०        | जानि<br>सिरोमनि     | ) जान<br>∫ सिरोमनि  | } १                 | 8                   | 8           | १            |
| १-२९-३         | श्रुति              | सुनि४               | 8                   | 8                   | 8           | 8            |
| १-३० <b>-१</b> | सुनाई, }<br>सुहाई } | २                   | सुनाई, }<br>सुनाई } | सुहाई, }<br>सुनाई } | v           | G            |
| १-३६-८         | सकल                 | सकिलि <sup>५</sup>  | 8                   | 8                   | 8           | १            |
| १-३६           | रुचि                | बर <sup>६</sup>     | 8                   | 8                   | 8           | 8            |

१-(१) में 'क' पहले छूटा था, वाद में बदाया गया है।

२—(१) में पहले 'गरहीं' था, उसको 'गलहीं' बनाया गया, श्रीर यही पाठ (२) में उतरा।

३-(१) में पूर्व का पाठ 'रशुबीर' था।

४-(१) मे पूर्व का पाठ 'श्रुति' था।

५-(१) में पूर्व का पाठ 'सकल' था।

६-(१) में पूर्व का पाठ 'रुचि' था।

|          | (२)                | (१)                  | (৭শ্ব)    | (७)          | <b>(</b> ६)   | (८)          |
|----------|--------------------|----------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| १-३६     | बिचार, रे          | २                    | २         | विचारि,      | } ७           | 9            |
|          | चारु ∫             |                      | ۰ ۵       | चारि         | ,             |              |
| १-४३-६   | मिटिइ              | मिटिहि (२)           | मिटहिं    | 4শ্ব         | ५श्र          | 4স           |
| १-४५     | श्रस               | 2                    | २         | २            | श्रसि         | ६            |
| १-४७-२   | मुसकाई             | मुसुकाई <sup>१</sup> | 8         | 8            | 8             | 8            |
| १-४७     | श्रव               | २                    | सो        | जेहि         | v             | v            |
| १-४७     | मिटिह              | २                    | २         | मिटै (२)     | मिटिहि        | २            |
| 8-42-6   | कै                 | २                    | करि       | ५श्र         | ५श्र          | ५श्र         |
| १-६०-४   | जोइ                | जाइ                  | 8         | 8            | 8             | 8            |
| १-६५-२   | सुरन्हि            | २                    | सुरन्ह    | ५श्र         | 4শ্ব          | ५श्र         |
| १-६७-७   | जो                 | 2                    | २         | जे           | <b>o</b>      | <b>o</b>     |
| १-६८-६   | सखी उद्धंग<br>बैठि | }                    | २         | २ स<br>बै    | खे उछंग<br>ठी | <b>}</b> &   |
| १-६९-४   | समान               | सम कह २              | 8         | 8            | 8             | 8            |
| १-७५-४   | जानिहु             | २                    | जानेहु    | <b>५</b> श्र | ५ শ্ব         | ५য়          |
| १-७८-१   | मूरतिवंत           | २                    | २         | २            | म्रितमंत      | ६            |
| १-७९-१   | दच्सुतिन्ह         | २                    | द्चसुतन्ह | ५श्र         | ५श्र          | <b>५</b> श्र |
| १-८६ छं० | श्रनिल             | श्रनल <sup>३</sup>   | 8         | 8            | 8             | 8            |
| १-९०-६   | कहा                | २                    | २         | २            | कहे हु        | २            |
| १-९०-६   | सो                 | २                    | सोइ       | ५ শ্ব        | ५श्र          | ५श्र         |
| १-९३ छं० | त्रसुर             | सुत्रर               | २         | १            | 8             | 8            |

१-(१) में पूर्व का पाठ 'मुसकाई' था।

२-(१) मे पूर्व का पाठ 'समान' था।

३—(१) मे पूर्व का पाठ 'श्रानल' था, तदनंतर 'न' में इकार की मात्रा लगाकर पाठ 'श्रानिल' बनाया गया, श्रीर (२) में यही पाठ उत्तरा, किन्तु (१) मे पुन. वह मात्रा निकाल दी गई है।

४-(१) में पूर्व का पाठ 'श्रसुर' था।

|                  | (२)         | (१)                | (ধষ্ম)       | (v)  | (६)    | (८)          |
|------------------|-------------|--------------------|--------------|------|--------|--------------|
| १-१३८            | श्चतध्र्यान | <b>अंतरधा</b> न    | १ २          | 8    | 8      | २            |
| १-१४१ <b>-</b> २ | वेहि        | २                  | जेहि         | ५श्र | ५য়    | ধস্স         |
| १-१४३-१          | तब          | बन <sup>२</sup>    | 8            | 8    | 8      | 8            |
| १-१४६            | नीरनिधि     | नीरधर <sup>३</sup> | 8            | 8    | 8      | 8            |
| १-१४९-६          | जान हिष्ठ   |                    | 8            | 8    | १५ न   | जानत         |
| १-१४९            | सत भाउ      | सति भाउ            | 8            | 8    | 8      | 8            |
| १-१५१            | विलास       | बिसाल <sup>इ</sup> | 8            | 8    | 8      | 8            |
| १-१५२-५          | जे          | २                  | २            | २    | जेहि   | जो           |
| १-१५७-४          | रिस भूप     | रिम बस भूप         | 8            | 8    | 8      | 8            |
| १-१६२-१          | बन          | जग <sup>७</sup>    | 8            | २    | 8      | 8            |
| १-१६४            | जनि         | २                  | जिनि         | २    | ५श्र   | <b>પ</b> श्च |
| १-१६७-८          | जल          | जलि <b>ध</b> ८     | २            | 8    | 8      | 8            |
| १-१७३-४          | पद          | २                  | २            | 2    | पग     | 2            |
| १-१७५-२          | तेही        | जेहीं ९            | 8            | 8    | 8      | 8            |
| १-१७७-२          | बल समेत     | बल दल समे          | Α .          | 8    | १      | 8            |
| १-१८३ छं०        | [हस्वतुकात  | ?                  | [दीघंतुकांत] | ५श्र | २      | २            |
| १-१८४-३          | जानहु       | २                  | २            | २    | जानेहु | २            |

१—(१) मे पूर्व का पाठ 'श्रतध्यांन' था।
२—(१) मे पूर्व का पाठ 'तव' था।
३—(१) में पूर्व का पाठ 'तीरनिधि' था।
४—(१) में पूर्व का पाठ 'जान हिश्र' था।
५—(६श्र) में पूर्व का पाठ 'जानहि' था।
६—(१) में पूर्व का पाठ 'विलास' था।
७—(१) में पूर्व का पाठ 'वन' था।
८—(१) में पूर्व का पाठ 'जल' था।
६—(१) में पूर्व का पाठ 'तहीं था।

| १-१८४ छ  | (२)<br>द वसाई,      | (१)<br>२          | (ধ <b>শ্ব</b> )<br>২ | (હ)<br>૨          | (६)<br>वसाइ      | (८)          |
|----------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| १-१८६ छं | सहाई<br>० न कोउ दूउ | ग २               | न दूजा               |                   | सहाइ             |              |
| १-१८६ छं |                     | ર                 | ર                    |                   | <b>ধষ্ঠা</b>     | ५अ           |
| 9-960-6  | फ <del>र</del> ेड   | ર                 | फिरे                 | <b>५</b> श्च      | न कळु पूज        |              |
| १-१९२ छं | <b>२</b> ,४[इस्व त  |                   | [दीघं तुकांत         | ने ५ऋ             | 7                | ५श्र         |
| १-१९५-२  | सारदृश              | ે ર               | 5                    | 5<br>.7 Ja        | ۶<br>عرب         | ५श्र         |
| १-१९९-५  | ऋति साभा            |                   |                      | ्<br>सोभा त्र्यति | साद्र            | Ę            |
| १-२०९    | भगति                | ર                 | भगत                  | ध्या आत<br>ध्या   | •                | २            |
| १-२१०-३  | कोही                | ર                 | कोही                 | ২৯<br>৬ৠ          | 2                | ५ऋ           |
| १-२१४-३  | नृत                 | नृप               | 8                    | 3                 | ۶<br>0           | ५श्र         |
| १-२१७-१  | सुनि                | मुनि <sup>२</sup> | 8                    | 8                 | 8                | 8            |
| १-२१७-१  | चरित                | चरन₹              | ,                    | 8                 | 8                | 8            |
| १-२२३    | जहां जहं            | २                 | ٠<br>۲               |                   | <b>१</b><br>=÷−÷ | 8            |
| १-२३९-१० | श्राइ               | ર                 | त्रानि               | 2                 | जहं जहं          | 2            |
| १-२४०-६  | जठर                 | जरठ४              | ₹                    |                   | ५श्र             | ५ अ          |
| १-२४१-२  | सागर स              | नागर नागर         | શે                   | २<br>१            | 8                | 2            |
| १-२४५    | के                  | के। ५             | 8                    |                   | ?                | 8            |
| १-२४९-३  | हमारि               | ٠<br>۶            | 2                    | 8                 | 8                | 8            |
| १-२५६-२  | श्रसि               | રે                | त्र<br>श्रस          | 2                 | हमार             | २            |
| १-२६१-३  | को                  | का                | 8                    | <b>ર</b>          | ५श्र             | <b>५</b> श्र |
|          | सिसु                | ससु               | 8                    | 2                 | 8                | 8            |
|          | 7 °                 | 9                 | 1                    | ?                 | 8                | 8            |

१—(१) में पूर्व का पाठ 'सादर' था, जिसका 'सारद' बनाया गया, श्रीर (२) में यही पाठ उतरा !
२—(१) में पूर्व का पाठ 'स्रुनि' था ।
३—(१) में पूर्व का पाठ 'चरित' था ।
४—(१) में पूर्व का पाठ 'जठर' था ।
५—(१) में पूर्व का पाठ 'के' था ।

| परिशिष्ट (क)                            |                                 |                                   |                                  |                               |                                    |                         |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|--|
| -२६८-५-६<br>१-२७०-४                     | (२)<br>रिस<br>लहि<br>स्राति     | (१)<br>२<br>लगि <sup>१</sup><br>२ | (५ <b>श्र)</b><br>रिसि<br>१<br>२ | (૭)<br>૨<br>૧<br>૨            | (६)<br>५ <b>त्र</b><br>२<br>बड     | (८)<br>भ्रञ्ज<br>१<br>२ |  |  |
| १-२८४-३<br>१-२८४-३                      | डेराना<br>श्राना                | सकाना <sup>२</sup><br>२<br>भइ     | <b>१</b><br>२<br>२               | १<br>जाना<br>१                | १<br>७<br>१                        | <b>१</b><br>७           |  |  |
| १-२८६-४<br>१-२९२-३<br>१-२९६-६           | भय<br>तिन्ह कहं<br>प्रीति के    | २<br>प्रीति कै                    | <b>२</b><br>१                    | 2                             | तिन्ह<br>१                         | <b>ર</b><br>१           |  |  |
| १-२९८-८<br>१-३०८-६                      | प्रीति )<br>बहु )<br>बंदेहु     | सब <sup>३</sup> ∫<br>२            | १<br>बंदे<br>२                   | १<br>५ <del>श्र</del><br>२    | १<br>२<br>पूंछत                    | १<br>५ <b>त्र</b><br>६  |  |  |
| १-३३३-१<br>१-३५६-३<br>२-१०-४            | बूमत<br>बरनि<br>बिसमड           | २<br>बर बरनि <sup>४</sup><br>×    | १<br>बिसमय                       | १<br>५ <u>ऋ</u>               | <sup>े</sup> १<br>५ <del>श्र</del> | १<br>२<br>५ <b>ञ</b>    |  |  |
| २-११<br>२-२०-६                          | काजु<br>फुरि                    | ×<br>×<br>×                       | श्राजु<br>फुर<br>तिन्ह           | <b>५%</b><br>২<br>५%          | २<br>५ <b>ग्र</b><br>५ <b>ग्र</b>  | २<br>५ <del>श्र</del>   |  |  |
| २-२१-७<br>२-२६-८<br>२-२७-४              | ते<br>परिहरहु<br>हृद् <b>ख</b>  | ×                                 | परिहरहि<br>हृद्य                 | ५য়<br>५য়                    | ५ <b>স</b><br>५স<br>५স             | ५য়<br>५য়<br>५য়       |  |  |
| २-२८-३<br>२-३१-१<br>२-३१ <sup>६</sup> २ | मूळहु<br>जरत<br><b>कुब</b> रि प | ×<br>×<br>भर ) ×                  | म्रूठेहु<br>२<br>कूबरीसान        | ५ <b>अ</b><br>२<br>५ <b>अ</b> | जर्ति                              | २<br>५श्र               |  |  |

१—(१) में पूर्व का पाठ 'लहि' था।
२—(१) में पूर्व का पाठ 'डेराना' था।
३—(१) में पूर्व का पाठ 'बहु' था।
४—(१) में पूर्व का पाठ 'बरिन' था।

### रामचरितमानस का पाठ

|                 | (२)         | (१) | (৭য়)           | (v)          | <b>(</b> ξ <b>)</b> | (८)          |
|-----------------|-------------|-----|-----------------|--------------|---------------------|--------------|
| <b>२-३३-३</b>   | प्रिय       | ×   | जिय             | <b>५</b> श्च | २                   | ५अ           |
| २-४६            | कटक लेइ     | ×   | कटक (२)         | कटकई         | v                   | o            |
| -c9 cg          | भूपति       | ×   | भूपतिहि         | ५श्र         | <b>५</b> श्र        | ५श्र         |
| २-६८-८          | निहीं है]   | ×   | [है]            | ५श्र         | ५श्र                | ५श्र         |
| २-१२२-६         | _           | ×   | २               | सा           | હ                   | 2            |
| २-१२५-७         | •           | ×   | बिस्व           | ५अ           | <b>ধ</b> শ্ব        | ५श्र         |
| <b>२-१२६-३</b>  |             | ×   | जिन्ह           | ५श्र         | <b>५</b> श्र        | <b>५</b> श्र |
| २-१३४-१         |             | ×   | २               | दिसिपाला     | 9                   | Q            |
| <b>२-१३</b> ४   | जाप         | ×   | जाग             | 4শ্ব         | ५श्र                | <b>५</b> श्र |
| <b>२-१३६-</b> ४ | भलि         | ×   | २               | भल           | <b>v</b>            | હ            |
| <b>२-१४</b> २   |             | ×   | भए              | २            | ५श्र                | ५्श्र        |
| <b>૨-१</b> 88-4 |             | ×   | कृपिन           | <b>પુત્ર</b> | <b>પ્</b> श्र       | २            |
| 7-885-4         |             | ×   | तल              | 4শ্ব         | ५ শ্ব               | ५अ           |
| २-१५३-३         |             | ×   | देखेड           | ५श्र         | ५श्र                | 4য়          |
|                 | र<br>वचनेहि | ×   | बचनहि           | ५अ           | ५श्र                | ধস্ম         |
|                 | [एक पाठ है] | ×   | श्चिन्य पाठ     | है] ५श्र     | ५श्र                | ५श्र         |
| 2-828-6         |             | ×   | सठु             | 4শ্ব         | ५अ                  | ५अ           |
| 2-969-          |             | ×   | बिचार           | ५ শ্ব        | ५श्र                | ?            |
| २-१९२           |             | ×   | मध्य गति        | ৭ স্থ        | <b>५</b> श्र        | ५श्र         |
| 2-894           |             | ×   | २               | २            | मोर                 | २            |
| २-२०३-          |             | ×   | á               | गरहिं        | 9                   | ૭            |
| २-२०७-          |             | ×   | तौ(२)           | २            | त                   | ६            |
| २-२०८-          |             | ×   | सुखु            | ५ শ্ব        | ५अ                  | ५श्र         |
|                 | ४ जानिहि    | ×   | जानहि           | २            | ५श्र                | ५श्र         |
| <b>२-२१९-</b>   |             | ×   | रघुपति ।<br>भगत | भगत<br>अभग   | त } <sup>ऽ</sup>    | ५%           |
| २-२२१           | सब          | ×   | २               | २            | वस                  | २            |

|                  | (२)              | (१)  | (ধষ্ম)       | (4)    | <u>(</u> ફ)  | (4)    |
|------------------|------------------|------|--------------|--------|--------------|--------|
| <b>२-२३</b> ४    | गुन              | ×    | गुनि         | ५अ     | ५अ           | ५श्र   |
| <b>२-२३५-३</b>   | मारी             | ×    | २            | २      | भारी         | २      |
| २- <b>२३६-</b> ३ | <b>बुक</b>       | ×    | २            | बुष    | v            | G      |
| २-२४१-३          | मतिहि श्रनुहरई   | ×    | मति श्रनुसर् | ५ अ    | ५श्र         | ৭স্ব   |
| २-२४३-६          | <b></b> ुटत      | ×    | २            | २      | लुठत         | Ę      |
| २-२४३-७          | बरषहिं           | ×    | २            | २      | बरिसहि       | ξ      |
| २-२४६-४          | दीख              | ×    | सीय          | ५श्र   | <b>५</b> श्र | ५श्र   |
| २-२४८-८          | सब               | ×    | P            | २      | बस           | २      |
| २-३७२-८          | मववा निजु रे     | ×    | २            | मघवान- | 0 9          | ৩      |
|                  | जानू 🤇           |      |              | जुवानू | }            |        |
| ३-५-१अ           | [नहीं है]        | २१   | [है]         | २      | 以羽           | ५श्र   |
| ३-१६-५           | कि               | २    | के           | ५श्र   | ५अ           | ५अ     |
| 3-9.0-83         | [नहीं है]        | २    | २            | २      | [है] ₹       | Ę      |
| ३-१5-९)          | - ·              | द्वी | २            | २      | 8            | 8      |
| ३-३४-८ )         |                  |      |              |        |              |        |
| ३-१९-६           | देहु, जाहु       | २    | देहिं, जाहु  | २ दे   | हें, जाहि    | ं २    |
| ३-२६-५           | देखी             | देखा | 8            | 8      | 8            | देखेसि |
| ३-२७             | सुर <sup>₹</sup> | २    | प्रभु        | ५अ     | ५য়          | ५अ     |
| <b>३-</b> २९-४   | करति             | २    | करत          | २      | ५अ           | २      |
|                  |                  |      |              |        |              |        |

१---(१) में यहाँ पर दो ऋदीलियाँ बढ़ाई थीं, किन्तु श्रव मिटा दी गई है।

२—(६) के श्रारख काड मे श्रान्य प्रचिप्त पंक्तियाँ भी हैं, किन्तु वे श्रान्य किसी प्रति मे नहीं मिलतीं, इसलिए यहाँ नहीं रक्खी गई हैं, परिशिष्ट (ख) मे दी गई है।

२--(१) में पूर्व का पाठ 'प्रसु' था, उसको 'सुर' बनाया गया था, श्रौर यही (२) में भी उत्तर श्राया।

|              | (2)         | (१)                      | (ধ্স্ব) | (v)   | (६)          | (১)  |
|--------------|-------------|--------------------------|---------|-------|--------------|------|
|              | ્(૨)        | • •                      | •       |       |              |      |
| <b>३-३</b> १ | कहहु        | २                        | २       |       | कहेहु        | Ę    |
| ३-३२छं०      | बसेउ        | बसउ                      | १       | १     | 8            | 8    |
| ३-३४-२ अ     | , [है] १    | [नहीं है]                | १       | 8     | 8            | २    |
| २ आ, २ इ     | { }         | _                        |         |       |              |      |
| 3.36         | ये          | श्राति                   | 8       | 8     | 8            | २    |
| ३-३८         | श्रिति      | ये                       | खल      | ५ শ্ব | <b>५</b> श्र | २    |
| 8-8-6        | तहं         | २                        | २       | २     | सत           | ×    |
| 8-6          | मोहि        | भीरु                     | 8       | 8     | 8            | ×    |
| ४-८-२        | <b>ਤ</b> ਮੈ | उभौ                      | २       | १     | 8            | ×    |
| ४८-६         | सबे गैर     | २                        | गई सब   | ५ऋ    | <b>५</b> श्र | ×    |
| 4-4-6        | दीखि        | २                        | दीख     | २     | <b>५</b> श्र | ५श्र |
| 4-93-6       | फिरि        | २                        | २       | २     | फिर          | ક્   |
| 4.98-9       | गाढी ?      | २                        | बाढ़ी   | ५श्र  | ५ য়         | २    |
| 4-98-9       | बादी ह      | २                        | ठाढ़ी   | ५ হ্য | <b>५</b> श्च | २    |
| 4-36         | भज भजही     | ) भजहु भज                | हिं } १ | 8     | 8            | 8    |
|              | जेहि सत     | र्जेहिं संत <sup>4</sup> | 5       |       |              |      |
| ५-४६ ६       | तुम्हारि    | २                        | २       | २     | तुम्हार      | २    |

१—(१) मे यहाँ पर तीन ऋर्कालियाँ बढ़ाई गई थी, वे (२) में भी उतर ऋर्डिं, यद्यपि उन पर श्रव (१) में हरताल लगा हुआ है।

२—(१) में पूर्व का पाठ 'गई सब' था, उसके स्थान पर पाठ 'सबे गै' बनाया गया, श्रीर यही (२) पर भी उतर श्राया।

३--(१) में पूर्व का पाठ 'बादी' या, उसको 'गादी' बनाया गया, श्रीर यही (२) में भी उतर श्राया।

४--(१) में पूर्व का पाठ 'ठाढ़ी' था, उसको 'बाढ़ी' बनाया गया, ऋौर यही (२) में भी उत्तर ऋाया।

५—(१) में पूर्व का पाठ 'मज मजहीं जेहि संत' था।

|                | (২)                | <b>(</b> १)           | (ধষ্ম)      | (v)                     | (६)          | (८)          |
|----------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|
| <b>५-५</b> ६   | सरासन              | सरानल१                | १ [चः<br>का | (ग्) ३ तथा<br>पाठ भिन्न | <b>₹</b> } { | 4 8          |
| ६-३-९          | कपिन्ह             | २                     | २           | २                       | कपि          | ६            |
| ६-४-५          | श्रति <sup>२</sup> | २                     | तनु         | ५ শ্ব                   | <b>५</b> श्र | <b>५</b> श्र |
| ६-६-१          | गएउ                | २                     | २           | 2                       | चला          | ६            |
| ६-६            | सौंपि              | २                     | सौपहु       | ५ऋ                      | ५श्र         | <b>५</b> श्र |
| <b>६-७</b> -६  | [है]               | २                     | २           | २                       | [नहीं है]    | २            |
| ६ १५-४         | मरुत               | मा्रुत                | १           | १                       | 8            | 8            |
| ६-१५/२         | [है]               | २                     | २           | २                       | [नही है]     | २            |
| ६-१६-४         | विलास              | बिसाल <sup>३</sup>    | १           | 8                       | र            | १            |
| ६-१९           | सुमिरि मन          | २                     | २           | २                       | संभारि उर    | Ę            |
| ६-२४-१३        | राखेड              | २                     | २           | राखा                    | G            | 9            |
| ६-३०           | जनकसुतर्हि         | २                     | २           | २                       | जनकसुता      | २            |
| ६-३१-१         | न कछू              | नहिं कछु <sup>४</sup> | कछु नहि     | ्रे ५श्र                | <b>५</b> श्च | ৭ষ           |
|                |                    |                       | (8)         | 5                       |              |              |
| ६-३२-१         | कीन्ह              | २                     | ₹           | ₹                       | कोन्हि       | २            |
| ६-३२-६         | तेहि लै            | २                     | २           | २                       | बहु कर       | ६            |
| <b>६-</b> ३३-३ | मक्टहीन            | ) २                   | २ म         | हि अकीस                 |              |              |
|                | करहुँ महि '<br>जाई | }                     |             | हरि फेरि<br>हाई         | ( ) (        | O            |
| <b>६-</b> ३३   | तिष्ठिति           | <b>तृषित</b> ५        | 8           | 8                       | 8            | 8            |

१-(१) मे पूर्व का पाठ 'सरासन' था।

२—(१) मे पूर्व का पाठ 'तन' था, उसको 'श्रिति' बनाया गया, श्रीर यही (२) मे भी उत्तर श्राया।

३-(१) में पूर्व का पाठ 'विलास' था।

४-(१) में पूर्व का पाठ या 'न कछू' था।

५-(१) में पूर्व का पाठ 'तिष्ठिति' था।

|               | (२)                    | (8) | <b>(</b> ৭স্থ) | (৩)                | (ξ)         | <b>(</b> ८) |
|---------------|------------------------|-----|----------------|--------------------|-------------|-------------|
| ६-३७-८        | श्रावत                 | २   | ેર             | श्रावइ             | v           | ર           |
| ६-४०-१        | सुना                   | २   | <b>ર</b>       | २                  | सुनेउ       | २           |
| ६-४१-८        | चलावहि १               | २   | ढहावहि         | 4য়                | <b>५</b> য় | 4য়         |
| ६-४१-छं०      | मंदिरन्ह               | २   | २              | २                  | मदिरन्हि    | Ę           |
| ६-४३          | सुना                   | २   | २              | सुने कि            | सुनेड कि    | Ę           |
| ६-४३          | रन                     | २   | २              | समर                | v           | Q           |
| ६-४५          | दलमलिर                 | २   | २              | P                  | दलमलेख      | ξ           |
| ६-४६-६        | लरत                    | २   | २              | २                  | लरहिं       | २           |
| ६-४६-६        | मानहिं                 | २   | २              | २                  | मानत        | २           |
| ६-४=          | तासों                  | २   | ×              | २                  | तेहि सन     | Ę           |
| ६-५३          | जनु                    | २   | २              | २                  | जिमि        | Ę           |
| ६-५३          | रह्यो                  | २   | २              | २                  | रह          | Ę           |
| ६-६४-९        | तै                     | २   | २              | २                  | तुम्ह       | Ę           |
| ६-६९-२        | <b>कियो</b>            | २   | ₹              | करि                | ৬           | ঙ           |
| ६-७३-१०       | सें                    | २   | ?              | सन                 | ৩           | २           |
| ६-७३-१२       | एक                     | २   | २              | रामु               | G           | (O          |
| ६-७३          | जासु                   | २   | २              | जाकर               | ७           | S           |
| ६-७४-८        | फिरायो, )<br>देखराया } | २   | २              | फिरावा,<br>देखरावा | } '\        | <b>O</b>    |
| ६-७६-१५       | श्रति                  | करि | १              | 8                  | 8           | १           |
| 8-00-8        | उठाया, आयो             | २   | ą              | उठावा, श्राव       | ग ७         | ×           |
| <b>१-७७-३</b> | पुनि                   | २   | २              | २                  | तेहि        | Ę           |

१--(१) में पूर्व का पाठ 'दहावहि' था, उसकी 'चलावहि' बनाया गया, श्रीर यही (२) में भी उतर श्राया।

२—(१) में पूर्व का पाठ 'दलमले' था उसको 'दलमलि' बनाया गया, श्रौर यही (२) में भी उत्तर श्राया।

१—(१) में पूर्व का पाठ 'ठएऊ', 'भएऊ' था। २—(१) मे पूर्व का पाठ 'भाखु किपि' था। ३—(१) मे पूर्व का पाठ 'कीस माखु' था। ४—(१) मे पूर्व का पाठ 'मंथर पर मंदर' था।

रामचरितमानस का पाठ २००

(८)

५अ

२

# परिशिष्ट (ख)

### सं० १७०४ की मित के मिक्षप्त अंश

(१) ३-१-१ के बाद श्रधिक :—

बिनु पराध प्रभु हतै न काहू। श्रवसर परे प्रसे सिस राहू। जब प्रभु लीन्ह सींक धनुबाना। क्रोध जानि भा श्रनल समाना।

(२) ३-२-८ के बाद अधिक :---

जिमि जिमि भाजत सक्रसुत ब्याकुल श्रित दुखदीन। तिमि तिमि धावत रामसर पाछे परम प्रबीन॥ बचिह उर्ग वरु प्रसे खगेसा। रघुवर सर छुटि बचव श्रॅंदेसा।

(३) ३-२-९ के बाद अधिक :-

दूरिहि ते कहि प्रभु प्रभुताई। भजे जात बहु बिधि समुभाई।

(४) ३-४-४ के बाद अधिक :-

जनम जनम तव पद सुखकंदा। बढ़े प्रेम चकोर जिमि चंदा। देखि राम सुनि बिनय प्रनामा। बिबिध भाति पाएउ बिस्नामा।

(५) ३-५-१ के बाद अधिक :---

जो सिय सकल लोक मुखदाता। श्रखिल लोक ब्रह्मांड कि माता। तेउ पाइ मुनिबर मुनिभामिनि। सुखी भई कुमुदिनि जिमि जामिनि।

(६) ३-५-३ के बाद श्रधिक :--

जाहि निरिष्त दुख दूरि पराहीं। गरुड़ जानि जिमि पन्नग जाहीं। ऐसे बसन बिचित्र सुठि दिए सीय कहं श्रानि। सनमानी प्रिय बचन कहि प्रीति न जाइ बखानि॥

(७) ३-५-११ के बाद श्रधिक .--

उत्तम मध्यम नीच लघु सकल कहौं समुभाइ। त्रागे सुनिहिं ते भव तरिहिं सुनहु सीय चितु लाइ॥

(८) ३-६ के बाद अधिक :--

मुनिहु कि श्रस्तुति कीन्ह् प्रभु दीन्ह् सुभग बरदान । सुमन वृष्टि नभ संकुल जय जय क्रपानिधान॥

(९) ३-७-५ के बाद श्रधिक :--

श्राश्रम बिपुल देखि मग माहीं। देव सदन तेहि पटतर नाहीं।

बहु तड़ाग सुंदिर श्रवॅराई। भॉित भॉित सब मुनिन्ह लगाई। तेहि दिन तहॅ प्रभु कीन्ह निवासा। सकल मुनिन्ह मिलि कीन्ह सुपासा। श्रानि सुश्रासन मुदित मन पूजि पहुनई कीन्ह। कंद मूल फल श्रमिय सम श्रानि राम कहँ दीन्ह॥ श्रनुज सीय सह भोजन कीन्हा। जो जेहि भाव सुभग वर दीन्हा।

श्रनुज सीय सह भोजन कोन्हा। जो जोह भाव सुमग बर दान्हा। होत प्रभात मुनिहु सिरु नावा। श्रासिरवाद सबन्हि सन पावा। सुमिरि उमा सिव सिद्धि गनेसा। पुनि प्रभु चले सुनहु उरगेसा। बन श्रनेक सुन्दर गिरि नाना। नांयत चले जाहि भगवाना।

(१०) ३-७-६ के दूसरे चरण तथा ३-६-७ के स्थान पर :---

गरजत घोर कठोर रिसाला।

रूप भयंकर मानहु काला। बेगवंत धायउ जिमि ब्याला। गगन देव मुनि किन्नर नाना। तेहि छन हृदय हारि कछु माना। तुरतिह सो सीतिह लै चलेऊ। राम हृदय कछु बिसमय भएऊ। समुक्ता हृदय केकई करनी। कहा श्रनुज सन बहु बिधि बरनी। बहुरि लखन रघुबरिह प्रबोधा। पाँच बान छाँड़े कर क्रोधा।

भए कुद्ध लखन संधानि धनु मारि तेहि ब्याकुल कियो।
पुनि उठा निसिचर राखि सीतिहि सूल ले छाँड़त भयो॥
जनु काल दंड कराल धावा बिकल सब खग मृग भए।
धनु तानि श्री रघुबंसमिन पुनि मारि तन जर्जर किए॥
बहुरि एक सर मारा परा धरनि घुनि माथ।
उठेड प्रबल पुनि गरजेड चलेड जहाँ रघुनाथ॥

वेठड प्रवल पुनि गरेजड चलड जहां रेजुनाव ।

ऐसै कहत निसाचर धाया। श्रव नहिं बचहु तुम्हिंह मैं खावा।
श्राव प्रवल एहि विधि जनु भूघर। होइहि काह कहिंह व्याकुल सुर।
तासु तेज सत मरुत समाना। टूटिंह तरु उड़ाहिं पाषाना।
जीव जन्तु जहाँ लिंग रहे जेते। व्याकुल मानि चले तहँ लेते।
उरग समान जोरि सर साता। श्रावत ही रघुवीर निपाता।
तुरतिहं रुचिर रूप तेहिं पाया। देखि दुखी निज धाम पठावा।
तासु श्रस्थि गाड़ेड प्रमु खनी। देवन्ह मुदित दुन्दुभी हनी।

सीता श्राइ चरन लपटानी। श्रनुज सहित तब चले भवानी। (११) ३-१०-८ के बाद श्रिधिक:—

सोख प्रिय श्रित पातकी जिन्ह कबहुँ प्रमु सुमिरन कर थो। ते श्राजु मै जिन नयन देखिहौ पुरित पुलिकत हिय भर थो।। जे पद सरोज श्रानेक मुनि कर ध्यान कबहुँ न श्रावहीं। ते राम श्री रघुवंसमिन प्रमु प्रेम तें सुख पावहीं।। पन्नगारि सुनु प्रेम सम भजन न दूसर श्रान। यह बिचारि मुनि पुनि पुनि करत राम गुनगान।।

(१२) ३-१०-१६ के बाद श्रिधिक :—
राम सु साहेब संत प्रिय सेवक दुख दारिद दवन।
मुनि सन प्रभु कह श्राइ उठु उठु द्विज मम प्रान सम।।

(१३) ३-११-२० के बाद श्रिधिक :-माया बस जग जीव रहि बिबस संतत मगन।

तिमि लागहु मोहि प्रीय कहनाकर सुंदर सुखद ॥

(१४) ३-११-२१ के बाद अधिक:—

राम भगति तिज चह कल्याना। सो नर अधम सृगाल समाना। (१५) ३-१२-१ के बाद अधिक:—

मुनि प्रनाम करि कह कर जोरी। सुनहु नाथ कछु बिनती मोरी। (१६) ३-१२-३ के बाद श्रिधिक:—

चले जात मग तव पद कंजा। देखिही जो बिराध मद गंजा।

(१७) ३-१२-५ के बाद श्रधिक :---

श्राश्रम देखि महा सुचि सुंदर। सरित सरोवर हरषित भूधर। बनचर जलचर जीव जहीं ते। बैर न करिहं प्रीति सबहीं ते। तरुवर बिविध बिहंगमय बोलत बिविध प्रकार। बसिहं सिद्ध सुनि तप करिहं महिमा गुन श्रागार।।

(१८) ३-१२ के बाद त्र्यधिक :—
पाइ सुथल जल हर्राषत मीना। पारसु पाइ सुखी जिमि दीना।

(१९) ३-१३-३ के बाद अधिक:—

निसिचर श्रव न बसिहं मुनिराई। जिमि पंकज बन हिम रितु श्राई। मुनि मुसुकाने सुनि प्रभुः बानी। पूळेड नाथ मोहिं का जानी।

(२०) ३-१३-५ के बाद श्रधिक :---

भृकुटी निरखत नाथ तव रहत सदा पद कमल तर। जिन डारे निज उदर मह विविध विधाता सिद्ध हर।।

श्रिति कराल सब पर जगु जाना। श्रीरो कहा सुनिश्र भगवाना।

(२१) ३-१३-१३ के बाद अधिक:--

जेहि जीव पर तव मया रहत तुम्हिं संतत विवस । तिन्हहुँ कि महिम न जान सेवक तुम्ह कहँ प्रान प्रिय ॥

(२२) ३-१३-१५ के बाद अधिक :--

गोदावरि पुनीत तहँ बहुई। चारिष जुग प्रसिद्ध सो ऋहुई।

(२३) ३-१३-१८ के बाद अधिक :---

दिच्य लता द्रुम प्रभु मन भाए। निरिष्ठ राम तेड भए सुद्दाए। लखन राम सिय चरन निहारी। कानन श्रव था भा सुखकारी।

(२४) ३-१७-१ के बाद श्रधिक .--

नाथ सुने गत मम संदेहा। भएउ ज्ञान उपजेउ नव नेहा। श्रमुज बचन सुनि प्रभु मन भाए। हरिष राम निज हृद्य लगाए।

(२५) ३-१७-६ के बाद अधिक:--

श्रधम निसाचर कुटिल श्रति चली करन उपहास । सुनु खगेस भावी प्रबल भा चह निसिचर नास ।।

(२६) ३-१७ १९ के बाद ऋधिक:-

बिथुरे कैस रदन बिकराला। भृकुटी कुटिल करन लगि गाला।

(२७) ३-१८-३ के बाद अधिक:--

चौदह सहस सुभट सँग लीन्हे। जिन्ह सपनेहु रन पीठि न दीन्हे।

(२८) ३-१८-६ के बाद अधिक :---

निज निज बल सब मिलि कहिं एकहिं एक सुनाह। बाजन लाग जुमाऊ हरष न हृदय समाह।। (२९) ३-१८-९ के बाद अधिक :---

कोड कह सुनहु सत्य हम कहहीं। कानन फिरहिं बीर कोड श्रहहीं। एके कहा मष्ट में रहहू। खर के श्रागे श्रस जिन कहहू। बहु बिधि कहत बचन रनधीरा। श्राए सकल जहाँ रघुबीरा।

(३०) ३-१९-७ के बाद श्रधिक:---

भए काल बस मृढ़ सब जानहिं नहिं रघुबीर। मसक फूँकि की मेरु उड़ सुनहु गरुड़ मतिधीर।।

(३१) ३-२२-८ के बाद अधिक :---

श्रित सुकुमारि पियारि पटतर जो गुन श्राहि कोछ। मै मन दीख बिचारि जहाँ रहे तहि सम न कोउ॥

श्रजहुँ जाइ देखब तुम्ह तबहीं। होइही विकल तासु बस तबहीं। जीवनमुक्त लोक बस ताके। दसमुख सुनु सुंदरि श्रसि ताके।

(३२) ३-२२-१० के बाद अधिक :-- ,

बितु अपराध श्रसि हाल हमारी। अपराधी किमि बचिह सुरारी। (३३) ३-२२-१२ के बाद अधिक:—

भएड सोच मन निहं बिश्रामा। बीतिहं पल मानहुं सत जामा। (३४) ३-२३-७ के बाद श्रिधिक:—

रथ अनूप जोरे खर चारी। बेगवंत इमि बिधि उरगारी।
उरगारि सम अति बेगु बरनत जाइ निहं उपमा कही।
सिर अत्र सोमित स्थाम धन जनु चँवर सेत बिराजही।।
एहि भाँति नाँघत सरित सैल अनेक बापी सोहहीं।
बन बाग उपबन बोटिका सुचि नगर मुनिमन मोहही।।
बहु तड़ाग सुचि बिहग मृग बोलत बिबिध प्रकार।
एहि बिधि आएउ सिंधु तट सत जोजन बिस्तार।।

सुंदर जीव बिबिध बिधि जाती। करिह कोलाहल दिनु श्रक राती। क्रदिह ते गर्जिह धन नाई। महाबली बल बरिन न जाई। क्रनक बालु सुंदर सुखदाई। बैठिह सकल जंतु तह जाई। तेहि पर दिब्य लता द्रुम लागे। जेहि देखत सुनि मनु श्रनुरागे।

गुहा बिविध बिधि रहिंह बनाई। बरनत सारद मित सकुचाई। चाहिय जहाँ रिषिन्ह कर बासा। तहाँ निसाचर करिंह निवासा। दसमुख देखि सकल सकुचाने। जे जड़ जीव सजीव पराने।

(३५) ३-३-५ के बाद ऋधिक :---

रा श्रस नाम सुनत दसकंघर। रहन प्रान नहिं मम उर श्रंतर। (३६) ३-२७-९ के बाद श्रधिक:—

श्रम किह चले तहाँ प्रभु जहाँ कपट मृग नीच। देव हरष बिस्मड बिबस चातक बरषा बीच।।

(३७) ३-२८-५ के बाद श्रिधिक :— चहुं दिसि रेख खचाइ श्रहीसा। बारहिं बार नाइ पद सीसा।

(३८) ३-२८-६ के बाद श्रधिक :---

चितविह लखन सीय फिरि कैसे। तजत बच्छ निज मातुहिं जैसे।
एक डर डरपत राम के दूसिर सीय त्रकेलि।
लखन तेज तन हत भयो जिमि डाढ़ी दव बेलि।।

(३९) ३-२८-१० के बाद अधिक :--

करि श्रनेक बिधि छल चतुराई। मॉगेड भीख दसानन जाई। श्रातिथि जानि सिय कन्द मूल फल। देन लगी तेहि कीन्ह बहुरि छल। कह दसमुख सुनु सुंदरि बानी। बॉधी भीख न लेहुं सयानी। बिधि गति बाम काल कठिनाई। रेख नॉधि सिय बाहर आई।

बिस्त्रभरिन श्रय दल दलिन करिन सकल सुरकाज। समुिक परी निहं समय तेहि बंचक सती समाज॥

(४०) ३-२८-१५ के बाद अधिक :--

बायस कर चह खगपति समता। सिंधु समान होहिं किमि सरिता। खरि कि होइ सुरधेनु समाना। जाहि भवन निज सुनु त्रज्ञाना।

(४१) ३-२९-३ के बाद श्रिधक :— कैकेइ के मन जो कछु रहेऊ। सो बिधि श्रानु मोहिं दुख दएऊ। पंचवटी के खग मृग जाती। दुखी भए जलचर बहु माती। (४२) ३-२९-१४ के बाद श्रिधक :— मम भुज बल निह जानत श्रावत तिपन सहाइ। समर चढ़े तो एहि हती जियत न निज थल जाइ।।

(४३) ३-२९-२० के बाद अधिक ---

दसमुख उठि क्रत सर संधाना। गीघ आइ काटेड धनुबाना। जेहि रावन निज बस किए मुनि गन सिद्ध सुरेस। तेहि रावन सन समर कर धीर बीर गिद्धेस।

सुस्त भए पुनि डिंठ सो धावा। मरै गीध सनसुख नहिं श्रावा। कीन्हेंसि बहु जब जुद्ध खगेसा। थिकत भएड तब जरठ गिधेसा।

(४४) ३-२९-१ के बाद अधिक :--

उहाँ बिधाता मन श्रनुमाना। स्रापित बोलि मंत्र 'श्रस ठाना। तात जनक तनया पिहं जाहू। सुधि न पाव जिमि निसिचर नाहू। श्रम किह बिधि सुंदर हिब श्रानी। सौपि बहुरि बोले मृद्र बानी। एहि मछन कृत छुधा न प्यासा। बरष सहस एह संसय नासा। सो प्रसाद तेइ श्रायसु पाई। चलेड हृदय सुमिरत रघुराई। कछु बासव निज माया मोई। रच्छक रहे गए तहं सोई। तद्पि डरत सीता पिह श्राएड। किर प्रनाम निज नाम सुनाएड। निसचय जानि सुरेस सुजाना। पिता जनक द्सरथ सम माना। किर परितोष दूरि किर सोका। हिबय खवाइ गएड निज लोका। (४५) ३-३०-३ के बाह श्रधिक:—

श्रहह तात भल कीन्हें हु नाहीं। सीय विना मम जीवनु बाहीं। एहि तें कविन बिपति बड़ि भाई। छांड़ेहु सीय काननहिं आई।

(४६) ३-३०-६ के बाद ऋधिक :--

कानन रहेड तड़ाग इव चक चकई सिय राम। रावन निसि बिछुरन भएउ सुख बीते चहुँ जाम॥

पर दुख हरन सो कस दुख ताही। भा बिषाद तिन्हहूँ मन माहीं। (४७) ३-३०-१५ के बाद श्रिधिक:—

फिन मिन हीन मीन जिमि त्यागत सीतल बारि। तिमि ब्याकुल भए लखन तहं रघुबर दसा निहारि॥ धरि उर धीर बुम्पाविह रामिह । तजिह न सोक श्रिधिक सुख धामिह । (४८) ३-३०-१७ के बाद श्रिधिक :—

सरवर श्रमित नदी गिरि खोहा। बहु बिधि लखन राम तह जोहा। सोच हृद्य कछु किह निह श्रावा। टूट धनुष सा श्रामे पावा। कहुँ कि सोनित देखिश्र कैसे। सावन जल भर डावर जैसे। कहत राम लिख्न मनिहं बुक्ताई। काहू कीन्ह जुद्ध एहि ठोई। (४९) ३-३६-९ के बाद श्रधिक:—

सब प्रकार तव भाग बड़ मम चरनिन्ह ऋनुराग। तव महिमा जेहि उर बसिहि तासु परम जग भाग।। बचन सुनत सबरी हरषाई। पुनि बोले प्रभु गिरा सुहाई। (५०) ३-३६-११ के बाद ऋथिक:—

रिषि मतंग महिमा गुन भारी। जीव चराचर रहत सुखारी। वैर न कर काहू सन कोऊ। जा सनु वैर प्रीति कर सोऊ। सिखर सुहावन कानन फूले। खग मृग जीव जंतु अनुकूले। करहु सफल श्रम सब कर जाई। तहं होइहिं सुप्रीव मिताई। (५१) ४-८-१ के बाद श्राधक:—

बालि दील सुप्रीवहि ठाढ़ा। हृदय क्रोध बहु बिधि पुनि बाढ़ा। (५२) ४-११-२ के बाद अधिक:—

पुनि पुनि तासु सीस उर धरई। बदन बिलोकि हृदय मो हर्नई। मै पित तुम्हिहि बहुत समुमावा। कालबस्य कछु मर्नाहं न भावा। श्रंगद कहं कछु कहइ न पाएहु। बीचिहि सुरपुर प्रान पठाएहु। (५३) ४-२७-५ के बाद श्रधिक:—

जो रघुपति चरनन चित लावै। तेहि सम श्रान न धन्य कहावै। (५४) ४-२७-६ के बाद श्राधिक:---

तेहि देखि सब चले पराई। ठाढ़े कीन्ह ते सपथ देवाई। (५५) ४-२८-१ के बाद अधिक:—

जो कछु करै राम कर काजू। तेहि सम धन्य श्रान नहिं श्राजू।

3

पाठ-विवेचन

## आवश्यक सूचनाएँ

१—पाठ-चक्रखंड के अनुसार ही इस खंड में मुख्य पाठ-चक्र के पाठभेदों का विवेचन मुख्यांश में और उसके परिशिष्ट (क) के पाठभेदों का विवेचन इस खंड के परिशिष्ट में किया गया है। पाठ-चक्र खंड के परिशिष्ट (स) के पाठभेदों का पाठ-विवेचन अनावश्यक समक्त कर ब्रोड़ दिया गया है।

२—इस पाठ-विवेचन में पहले तो कांड-क्रम का अनुसरण किया गया है—सारा विवेचन सात कांडों के अनुसार सात अध्यायों में विमाजित है। फिर, प्रत्येक कांड में पहले उन स्वीकृत पाठभेदों का विवेचन किया गया है जिनमें पाठ-सुधार परिलच्चित होता है, और तद्नतर अस्वीकृत पाठों का विवेचन किया गया है। पुनः स्वीकृत तथा अस्वीकृत पाठभेदों के अंशों में प्रतियों के अनुसार अलग-अलग पाठ-विवेचन किया गया है।

३—स्वाक्ठत पाठ वाले अंशों तथा अस्वीक्ठत पाठ वाले अंशों में प्रतियों का जो कम है, उसमें एक अंतर है: स्वीक्ठत पाठ वाले अंशों में क्रमशः सं॰ १६६१/१००४, कोदवराम, बंदन पाठक, रघुनाथदास, अक्कनलाल तथा १०२१ की प्रतियों के पाठमेंद लिए गए हैं, और अस्वीक्ठत पाठ वाले अंशों में क्रमशः सं॰ १०६२, १०२१, अक्कनलाल, रघुनाथदास, बंदन पाठक, कोदवराम तथा १६६१/१००४ की प्रतियों के पाठमेंद लिए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि १०२१ के स्वीक्रत पाठ तथा १०६२ के अस्वीक्रत पाठ परस्पर सिन्नकट रहें, क्योंकि एक सामान्य पाठमेंद-पमृह में से ही निकाल कर दोनों को एक-दूसरे से अलग किया गया है।

४—जैसा ऊपर कहा गया है, पाठ-सुधार वाले पाठभेदों में बाहुल्य ऐसे ही पाठभेदों का है जो स्पष्टतः अन्य पाठ की तुलना में उत्कृष्टतर प्रतीत होते हैं। किन्तु ऐसे भी कुछ पाठभेद अवश्य

रामचरितमानस का पाठ २१२

वधा % चिह्नों से चिह्नित कर दिया गया है।

है जो अन्य पाठ की तुलना में समान सगते हैं। पाठ-विवेचन में पहले प्रकार के पाठभेद तो चिह्नित नहीं है, किन्तु दूसरे प्रकार के पाठभेदों के विवेचन को × चिह्न से चिह्नित कर दिया गया है।

इसी प्रकार, अस्वीकृत पाठभेदों में कुछ अन्य पाठ की तुलना में समान, और कुछ उत्कृष्टतर भी प्रतीत होते हैं। इन्हें क्रमशः x

### बाल कांड

# सं० १६६१/१७०४ के स्वीकृत पाठमेद

सं॰ १६६१/१७०४ के निम्निलिखित पाठ ऐसे हैं जो विवेचनीय शेष प्रतियों में नहीं मिलते। किंतु, यह पाठ कुछ अन्य प्रतियों में भी मिलते हैं—केवल एक प्रति का उल्लेख यथेष्ट होगा, यह सं॰ १६०४ की है। इन पाठों के संबंध में एक बात और ध्यान देने की हैं। उक्त शेष प्रतियों में जोपाठ इनके स्थान पर मिलते हैं, उनकी तुलना में यह उत्कृष्टतर झात होते हैं।

- (१) १-६-द: 'किन न होडँ निह चतुर प्रवीनू। सकल कला सब विद्याहीनू।' १६६१/१७०४ में 'चतुर' के स्थान पर 'बचन' पाठ है। 'चतुर' और 'प्रवीनू' प्रायः समानार्थी हैं, इसलिए उक्त पाठ में पुनकिक सी होती है। 'बचन' पाठ में यह पुनकिक नहीं है।
- (२) १-१२- : 'एते हु पर किर्हि जे असंका। मोहि तें अधिक ते जड़ मितरंका।' १६६१/१७०४ में 'जे' के स्थान पर 'ते' तथा 'ते' के स्थान पर 'जे' पाठ है। पहते पाठ में 'असंका' करनेवाले 'जड़' और 'मितरंक' होने का अभिशाप सा पाते हुए प्रतीत होते हैं, जो प्रसंग में अपेचित नहीं झान होता। दूधरे पाठ में उनकी 'जड़ता' और 'मितरंकता' सहज और स्वभाव गत सी है।
- (३) १-१८: 'गिरा अरथ जल बीचि सम देखिश्रत भिन्न न भिन्न।' १६६१/१७०४ में 'देखिश्रत' के स्थान पर 'किह्मत' पाठ है। दिए हुए अशस्तुतों में से 'गिरा' और 'अरथ' देखने के विषय नहीं हैं, और 'जल' और 'बीचि' तो देखने में भी सर्वथा भिन्न नहीं लगते, इसलिये 'देखिश्रत' के स्थान पर 'किह्श्यत' श्रिधक समीचीन है—उनकी नाम-मात्र की भिन्नता तो प्रकट है।

- (४) १-२०-३: 'कहत सुनत समुमत सुिठ नीके। राम लसन सम प्रिय तुलसी के।' १६६१/१७०४ में 'समुमत' के स्थान पर पाठ 'सुमिरत' है। 'सममने' का प्रसंग बाद में आया है: 'समुमत सिस नाम अह नामी।' (१-२०-१) यहाँ पर तो 'राम' नाम के दोनों अन्तरों की मधुरता—जिसका संबंध 'कहने' और 'सुनने' से हैं—और उनके 'स्मरण' से सुल-साधन का प्रसंग है। इस प्रसंग में फलत: 'समुमत' की अपेन्ना 'सुमिरत' अधिक उपयुक्त है। कहा जा सकता है कि 'सुमिरत' तो पूर्ववाली अर्द्धालयों में आ चुका है, पुनः इसे न आना चाहिए था, किंतु इस अर्द्धाली में उपर की दोनों अर्द्धालयों का सार पुनः उल्लिखित हुआ है, इसिलए इसमें यह पुनहित आवश्यक और उचित है।
  - (४) १-२८-११: 'रीमत राम सनेह निसोतें। को जग मंद मिलन मन मो ते।' १६६१/१७०४ में 'मन' के स्थान पर पाठ 'मित' है। आगे ही आने वाला दोहा इस प्रकार है:

सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिहहि राम ऋपाल। उपल किए जलजान जेहि सचिव सुमति कपिभालु॥

'सुमिति' की तुलना में 'मिलिन मन' की ऋपेचा 'मिलिन मिति' को ऋधिक उपयुक्त पाठ मानना पड़ेगा।

(६) १-४१-७: 'रामितलक हित मंगलसाजा। परव जोग जनु जुरेज समाजा।' १६६१/१७०४ में 'जुरेज' के स्थान पर पाठ 'जुरे' मिलता है। एक एकवचन रूप है, तो दूसरा उसीका बहुवचन रूप। प्रथ में 'समाजा' का एकवचन प्रयोग तो मिलता ही है, बहुवचन प्रयोग भी पाया जाता है, यथा:

पथिक समाज सोह सरि सोई । १-४१-३
सुनि दास्त दुःख दुहूँ समाजा । १-३१७-६
इस्रिक्स प्रयोग-सम्मत दोनों ही हैं, फिंतु दूसरे पाठ में 'मंगलसाज'

की 'विविधता' तथा 'आत्यंतिकता' की जो ध्वनि है, वह अधिक संगत जगती है।

- (७) १-४१: 'कलि खल अघ अवगुन कथन ते जलमला खग क्या ।' १६६१/१७०४ में 'किलि अघ खल अवगुन कथन' पाठ है, पहले पाठ में 'अघ-कथन' और 'अवगुन-कथन' दोनों का 'किलि' तथा 'खल' दोनों के साथ समास लगाया जा सकता है, जो कदाचित् अपेन्नित नहीं है। 'किलि-अघ' और 'खल-अवगुन' पाठ अधिक निश्च में हैं।
- (=) १-४७-१: 'जैसे' मिटइ मोह भ्रम भारी।' १६६१/१७०४ में 'मोह' के स्थान पर पाठ 'मोर' है। 'मोह' श्रौर 'भ्रम' प्रायः समानार्थी हैं, इसलिए प्रथम पाठ में पुनरुक्ति प्रतीत होती है। 'मोर' पाठ इस त्रुटि से मुक्त है।
- (६) १-४६-८: 'कबहूं जोग बियोग न जाके। देखा प्रगट दुसह दुख ताकें।' १६६१/१६०४ में 'दुसह' के स्थान पर पाठ 'विरह' है। सीता के विरह में राम को सती ने व्यथित पाया था, उसी के संबंध में प्रस्तुत उक्ति है। 'जोग बियोग' के साथ 'दुसह दुस्त' की संगति उतनी नहीं है, जितनी 'विरह दुस्त' की; 'दुसह दुस्त' अन्य कारगों से भी हो सकता है, 'विरह दुस्त' केवल 'वियोग' से संभव है।
- × (१०) १-४२-८: 'श्रस किं जपन लगे हिरिनामा। गईं सती जहं प्रमु सुखधामा।' १६६१/१७०४ में 'जपन लगे' के स्थान पर पाठ 'लगे जपन' है। यह प्रकट है कि उक्त कथन से इस 'जप' का कोई संबंध नहीं था, और साधारणतः यह 'जप' चलता ही रहता' था। इस तथ्य की व्यंजना 'जपग लगे' के स्थान पर 'लगे जपन' हारा कदाचित् श्रिधक स्पष्ट ढंग पर होती है। श्रन्यथा दोनों पाठ समान हैं।
- (११) १-६२-८: 'कह प्रमु जाहु जौं बिनहिं बुताएं। नहिं भित्त बात इमारेहिं भाएं।' १६६१/१७०४ में 'इमारेहिं' के स्थान पर पाठ 'इमारे' मिलता है। 'हमारेहिं' के 'हिं' = 'हीं' की प्रस्तुत प्रसंग में कोई आवश्यकता नहीं है, यह स्वतः प्रकट है।
  - × (१२) १-६३-६: 'पाङ्गिल दुख अस हृद्यं न ज्यापा। जस

येह भएउ महा परितापा।' १६६१/१७०४ में 'श्रस हृद्यं न' के स्थान पर पाठ है 'न हृद्यं श्रस'। 'श्रस' 'ब्यापा' का किया-विशेषण है, इसलिए उसका उसके निकट होना ही श्रिषक उपयुक्त प्रतीत होता है। श्रन्यथा दोनों पाठों में श्रंतर नहीं है।

× (१३) १-६-६: 'प्रगटेसि तुरत रुचिर ऋतुराजा। ऋसुमिति
नव तरु जाति बिराजा।' १६६१/१७०४ में 'जाति' के स्थान पर शब्द
'राजि' है। प्रसंग से प्रतीत होता है कि 'जाति' शब्द का प्रयोग यहाँ
पर 'समूह' के ऋथे में किया गया है। 'जाति' शब्द का प्रयोग कभीकभी 'समूह' के ऋथे में भी मिलता है, यद्यपि उन्ही पदार्थों के
संबंध में जिनकी जातियाँ पाई जाती हैं, यथा:

चित्रकृट के बिहंग मृग बेलि बिटप तुन जाति। २१३८

संकुल मकर उरग ऋष जाती। श्रांति श्रगाध दुस्तर एव भावी। ५-५०-६ इस्रालए 'जाति' पाठ प्रयोग-सम्मत है। 'राजि' भी 'समूह' के श्रश्रं में प्रयोग-सम्मत है, यथा:

#### रोमराजि ऋष्टादस भारा । ६-१५-७

(१४) १-६४-२: 'वरु वौराह बरद असवारा।' १६६१/१७०४ में 'बरह' के स्थान पर पाठ 'बसह' है। 'बरद' का प्रयोग प्रंथ भर में अन्यत्र नहीं हुआ है, श्रीर 'बसह' का प्रयोग इस प्रसंग में ही अन्यत्र मिलता है:

कर त्रिसूल ग्रह डमर विरावा । चले क्सर चढ़ि बावि बावा । इसंलिए 'बंसह' त्रिधिक प्रयोग-सम्मत प्रतीत होता है ।

× (१४) १-१०२: 'जननिहि बहुरि मिलि चली उचित असीस सब काहूँ दईं। फिरि फिरि बिलोकत मातुतन जब सखीं लै सिव पिंह गईं।' १६६१/१७०४ में दूमरे चरण के 'जब' के स्थान पर पाठ 'तब' हैं। अर्थ के ध्यान से दोनों पाठों में कोई अंतर नहीं हैं, अंतर केवल बाक्य के रूप में मिलता हैं। पहले पाठ में वाक्य का रूप मिश्र बाक्य का है: 'जब' से प्रारम्भ होने वाला उपवाक्य किया-विशेषण उपवाक्य जैसा प्रतीत होता है, यद्यपि अर्थ में वह संयुक्त वाक्य

ही है; दूसरे पाठ में उसका रूप भी संयुक्त वाक्य का है। 'प्रसंग' से 'फिरि फिरि बिलोकित मातु तन' श्रीर 'सबीं लै सिव पिह गई' का एक दूसरे से स्वतंत्र होना प्रकट है, व गेंकि उनमें कार्य-कारण भाव नहीं है—पहला माताश्रों से विदा होने का एक स्वाभाविक श्रतुभाव मात्र है।

(१६) १-११०-१: 'जद्रिप जोषिता अनअधिकारी। दासी मन क्रम बचन तुम्हारी।' 'अनअधिकारी' के स्थान पर १६६१/१७०४ में पाठ 'निह अधिकारी' है, पहले पाठ में क्रिया की हानि है: 'अन-अधिकारी' से 'अनिधकारी है', यह आशय स्वतः नहीं निकलता है। 'निह अधिकारी' में यह कठिनाई नहीं है। 'निहं' में 'नहीं है' का माव अनिवार्य रूप से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त 'अन-अधिकारी' का शब्द-संगठन त्रुटिपूर्ण हैं: होना चाहिए 'अनिधकारी'। कितु इससे एक मात्रा की कमी पड़ती हैं; 'निहं अधिकारी' पाठ में यह त्रुटि भी नहीं है।

(१७) १-११४-३: 'जिन्हिंह न सूफ लाभु निह हानी।' १६६१/ १७०४ में 'जिन्हिंह न' के स्थान पर पाठ 'जिन्हकें' है। 'निहं' बाद में आता ही है, इस लिए 'न' अनावश्यक है। 'जिन्हकें' का प्रयोग 'जिनको' के अर्थ में अन्यत्र भी हुआ है, यथा:

रामकथा के तेइ अधिकारी। जिन्हके सतस गति अति प्यारी। १-१२७-६

(१८) १-२-६३-३: 'सखिन्ह सहित हरषीं ऋति रानी। सूखतं वान परा जनु पानी।' १६६१,१७०४ में 'ऋति' के स्थान पर पाठ 'सब' हैं। 'ऋति' प्रायः ऋनावश्यक हैं, क्योंकि 'हरषी' के संबंध की अप्रस्तुतोक्ति से उसकी व्यंजना पर्याप्त रूप में हो जाती है। ऋत्य पंक्तियों में भी 'ऋति' या किसी उसके समानार्थी का प्रयोग इस प्रसंग में नहीं हुआ है: अप्रस्तुतोक्ति से ही उसकी व्यंजना की गई है, यथा:

जनक लहेउ सुखु सोच बिहाई। पैरत थके छाह जनु पाई।

श्रीहत भए भूप धनु दूटें। जैसे दिवस दीप छित्र छूटें। १-२६२-४,५ इसकें अतिरिक्त रानियाँ कई थीं, एक नहीं। इसिलए भी 'सब' पाठ यहाँ अधिक उपयुक्त लगता है।

### कोदवराम के स्वीकृत पाठमेद

कोद्वराम के निम्निलिखित पाठ ऐसे हैं जो यद्यपि १६६१/१७०४ तथा उपयुक्त १६०४ में मिलते हैं, विवेचनीय शेष प्रतियों में नहीं मिलते। इन पाठों के संबंध में भी यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त शेष प्रतियों के पाठों की तुलना में यह उत्कृष्टतर लगते हैं।

(१) १-१२-७ . 'समुिक विविध विनती अब मोरी। कोड न कथा सुनि देइहि खोरी।' कोदवराम में 'विविध विनती अब' के स्थान पर 'विविध विधि विनती' पाठ है। प्रसंग म 'अब' अनावश्यक लगता है, क्योंकि प्रस्तुत के पूर्व यही कहा गया है:

जी अपने अवगुन सब कहऊं। बादइ कथा पार निह लहऊं। ताते मैं अति अलप बखाने। थोरेहि मह जानिहिह सयाने। 'बिधि' उसकी अपेत्ता कम चिंत्य है, क्यों कि यद्यपि इससे अर्थ में कोई विशेषता नहीं आती, यह प्रसंग में खप जाता है।

(२) १-१४: 'सो न होइ बिनु बिमल मित मोहि मित बल श्रित शर। करहु कुपा हरिजम कहीं पुनि पुनि कहीं निहोर॥ कोद्वराम 'कहीं निहोर' के स्थान पर पाठ 'करों निहोर' है। पहले पाठ में एक तो दूसरे चरण के 'थोर' के साथ 'निहोरि' का तुक नहीं मिलता है, और दूसरे 'कहीं' तीसरे चरण में आ चुका है, इसलिए 'कहीं निहोरि' पाठ में उसकी पुनरुक्ति हो रही है। कोद्वराम का पाठ इन श्रुटियों से मुक्त है। प्रयोगसम्मत दोनो ही हैं, यथा:

मैं अपनी दिसि कीन्ह निहोरा। १-५-१
देखि देव पुनि कहि निहोरा। २-१२-२ सुमिरि महेसि कहह निहोरी। २-४४७
देखॐ बेगि सो जतन करु सखा निहोरॐ तोहि। ६-११६

(३) १-२०-४: 'बरनत बरन प्रीति विलगाती। बृह्य जीव इव सहज संघाती।' कोद्वराम में 'इव' के स्थान पर पाठ है 'सम'। 'इव' का प्रयोग प्रायः वर्ण्य की किसी विशेष प्रकार की कार्यशीखता, अथवा किसी विशेष कार्य के लिए उसकी ज्ञमता की ही व्यंजना के लिये अप्रस्तुत लाने में किया गया है, जब कि 'सम' का प्रयोग साधम्य की व्यजंना के लिए किया गया है, यथा: बिकुरत दीन दयाल प्रिय तन तृन इव परिहरेड । १-१६ लुबुध मधुप इव तबह न पासू। १-१७ ४ खोजह सो कि अज इव नारी। १-५१-२ कु द इंदु सम देह उमारमन करना अयन। १-१-४

तपइ अवां इव उरश्रिधकाई । १-५८-४ फिनमिनिसमिनि गुन श्रनुसरहीं । १-३-१० उदय केंद्र सम हित सबहीके । कुंमकरन सम सोवत नीके । १-४-६ प्रहाँ पर प्रसंग साधम्ये का है, इसलिए 'सम' पाठ अधिक उपयुक्त

प्रतीत होता है।

(४) १-२७-३ · 'द्वापर परितोषन प्रमु पूजें।' कोद्वराम में 'परि-तोषन' के स्थान पर पाठ 'परितोषत' है। पहले पाठ में 'परितोषन' से 'परितोष होता था' अर्थ लेना पड़ता है, और 'प्रमु' को उसके पूर्व ला कर 'प्रमु' और 'परितोषन' में समास की कल्पना करनी पड़ती है। 'परितोषत' पाठ में यह त्रृटियाँ नहीं है। 'परितोषत' = '[प्रमु] परितुष्ट होते थे' या 'वे [प्रमु को] परितुष्ट करते थे' संगत और समर्थ है।

(४) १-२६: 'तुलसी कहीं न राम से साहिब सीलनियान।' कोदव-राम में 'कहीं' के स्थान पर पाठ 'कहूं' है। 'कहीं' का प्रयोग प्रन्थ भर में एकाघ ही स्थान पर मिलता है, यथा'—

नर पीडित रोग न भोग नहीं। श्रिमिमान विरोध श्रकारनहीं। ७-१०२-३ श्रन्यथा सर्वत्र 'कहूँ' या 'कहुँ' का प्रयोग हुत्रा है, यथा:— पाएउ परम बिसाम राम समान प्रभु नाहीं कहूँ। ७-१३० छं०

सोमा श्रिस कहुँ सुनियत नहीं। १-२२०-६ संत मिलन सम सुख कहुँ नाही। ७-१२१-१३ श्रिस सुभाउ कहुँ सुनहुँ न देखउँ। ७-१२४-४ फलतः 'कहूँ' पाठ श्रिधिक प्रयोग-सम्मत लगता है।

(६) १-२४-२: 'पुनि सब हीं प्रनवीं कर जोरी। करत कथा जेहिं लाग न खोरी।' कोदवराम में 'प्रनवीं' के स्थान पर पाठ 'बिनवीं' है। प्रसंग यहाँ पर विनय करने का ही है—अपनी रारज 'करत कथा जेहि लाग न खोरी' उसी साँस में कह दी गई है—प्रणाम करने का नहीं। इसलिए 'प्रनवीं' की अपेचा 'बिनवीं' पाठ अधिक प्रसंग-सम्मत लगता है।

- × (७) १-३६-६: 'सोइ सादर मज्जन सर करहें।' कोद्वराम में 'मज्जन सर' के स्थान पर पाठ 'सर मज्जन' है। पहले पाठ में 'मज्जन' को 'सर' की अपेचा अधिक प्राधान्य मिल जाता है, क्योंकि वह पहले आ जाता है, किंतु वर्ण्य 'सर' या 'मानस' ही है, जैसा प्रसंग में देखा जा सकता है। दूसरे पाठ में यह त्रृटि नहीं है। अन्यथा दोनों पाठ एक से हैं।
- (म) १-४६-१: 'सतीं समुिक रघुवीर प्रमाऊ। भयवस प्रभु सन कीन्ह दुराऊ।' कोदवराम में 'प्रमु' के स्थान पर 'सिव' पाठ है। प्रथम चरण में 'रघुवीर' शब्द आता है, और उनके 'प्रभाव' का उल्लेख है, इसलिए पहले पाठ में 'प्रमु' से 'रघुवीर' का भ्रम होने की संभावना यथेष्ट है। 'सिव' पाठ में इस प्रकार का कोई भ्रम नहीं हो सकता। 'प्रमु' से 'सिव' का ही अर्थ लिया जाना चाहिए, यह प्रसंग से प्रकट है।
- × (६) १-४६: 'परम प्रेम तिज जाइ निहं किएं प्रेम बड़ पाप।' कोद्वराम में 'तिज जाइ निहं' के स्थान पर पाठ 'निहं जाइ तिज' है। अर्थ में दोनों के कोई अंतर नहीं है—अतर जो कुछ है वह है राब्दों के आगे-पीछे होने के कारण उनके बल में। 'तजने' के स्थान पर 'तजने' की 'असम्मावना' पर बल देना प्रसग से अधिक समीचीन प्रतीत होता है, इसलिए पहिले 'तिज' और उसके अनंतर 'जाइ निहं' की अपेचा पहिले 'निहं जाइ' और उसके अनंतर 'तिज' आधिक उपयुक्त लगता है।
- (१०) १-६६-द : 'समरथ को निह दोष गुसाई'।' कोदवराम में 'को' के स्थान पर पाठ 'कहुं' है। 'को' का प्रयोग इस स्थल पर कमें कारक की विभक्ति के रूप में हुआ है, यह प्रसंग से प्रकट है, अर्थ है—'समर्थ को दोष नहीं होता है।' किन्तु प्रन्थ भर में 'को' का प्रयोग कमें की विभक्ति के रूप में न हो कर दो ही ढंग से हुआ हैं। या तो 'कौन' के अर्थ में, और या तो संबंध कारक की विभक्ति के रूप में। 'दोष' अथवा 'कलंक' के साथ भी ऐसे अवसरों पर 'कहुँ' का ही प्रयोग हुआ है, यथा:—

नयन दोष जा कहुं जब होई। पीत बरन सिस कहुं कह सोई। १-७२-३
तुम्ह कहुं भरत कलंक येह हम सब कहं उपदेसु। २-२०८
इस्रिलिए 'कहुं' पाठ ही प्रयोग-सम्मत है।

- (११) १-७०: 'श्रस किह नारद सुमिरि हिर गिरिजिह दीन्ह श्रसीस। होइहि श्रव कल्यान सब संसय तजहु गिरीस।' कोदवराम में 'श्रव कल्यान सब' के स्थान पर 'यह कल्यान श्रव' पाठ है। प्रसंग यहाँ पर केवल गिरिजा के विवाह का है, इसी की चिंता हन के माता-पिता को है, 'सब प्रकार के' या किसी श्रन्य प्रकार के कल्याण की नहीं। इसलिए दूसरा पाठ श्रधिक प्रसंगोचित है।
- (१२) १-७६-७ 'नारद कहा सत्य हम जाना। बिनु पंखन्ह हम चहाँ ह उड़ाना।' कोदवराम में 'सत्य हम' के स्थान पर 'सत्त सोइ' पाठ है। पहले पाठ में 'हम' के दोबारा दूसरे चरण में आने से पुनरुक्ति प्रकट है। दूसरे पाठ में यह पुनरुक्ति नहीं है, और हसकी संगति भी लग जाती है। 'सत्त' रूप अवश्य अन्यत्र नहीं आया है, 'सत्य' ही प्रयुक्त हुआ है।
- × (१३) '१-८०-४: सुनत बचन कह बिहंसि भवानी।' कोद्व-राम में 'बचन कह बिहंसि' के स्थान पर 'बिहंसि कह बचन' पाठ है। पहले पाठ में 'बचन' श्रागे पड़ता है श्रीर 'बिहंसि' गीछे— इसलिए 'बचन' को प्रधानता मिल गई है, श्रार 'बिहंसि' गीण सा है; दूसरे पाठ में 'बिहंसि' श्रागे पड़ता है श्रीर 'बचन' पीछे, इस-लिए 'बिहंसि' श्रपेदाछत प्रधान है श्रीर 'बचन' श्रपेदाछत गीण। अन्यथा दोनों पाठ एक से हैं।
- (१४) १-८१-२: 'अब मैं जन्म संसु सें हारा।' कोदवराम में 'सें' के स्थान पर 'हित' पाठ है। पहले पाठ में ध्वनि यह हो सकती है कि 'अपना जीवन शंसु के कहने पर या उनकी इच्छा के अनुसार-मैंने शंसु को दे दिया है।' किन्तु, अभी तक तो पार्वती शिव के संपर्क में आई नहीं हैं, इसिवए दूसरा पाठ ही अधिक समीचीन होगा, आशफ यह होगा कि 'अपना जीवन मैंने शंसु के लिए ही हसार्ग कर रक्सा है।' तुलनीय प्रयोग गंध में नहीं हैं।

× (१५) १-८२-८: 'तब विरंचि पहि जाइ पुकारे। देखे विधि सब देव दुखारे।' कोदवराम में 'पिह' के स्थान पर 'सन' पाठ है। दोनों पाठों में विशेष अंतर नहीं प्रतीत होता है। 'पिहं पुकारे' में ध्विन कुछ यह अवश्य प्रतीत होती है कि जिसके पास जाकर पुकार लगाई गई, वह विपत्ती की अपेत्ता अधिक बलशाली है, और उसको दंढ देने को शक्ति रखता है। 'सन पुकारे' में इस प्रकार को ध्विन नहीं प्रतीत होती। ब्रह्मा मे इस प्रकार की को। शिक्त नहीं थी कि वह स्वतः उस रात्तस को उड दे सकते, इसिलए दूसरा पाठ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। कितु तुलनीय प्रयोग अन्थ मे नहीं मिलते, इसिलए आवश्यक निश्चय के साथ यह बात नहीं कही जा सकती।

(१६) १-८४-२: 'परिहत लागि तजै जे देही। संतत सत प्रसंसिंह तेही।' कोदवराम में 'तजैं जे' के स्थान पर 'तजै जो' पाठ है। 'तेही' = 'तेहि' एकवचन के लिए एकवचन 'जो' ही शुद्ध है, बहुवचन 'जे' नहीं, इसलिए दूसरा ही पाठ समाचीन प्रतीत होता है।

(१७) १-५४-३: 'श्रस किह चलेड सबिह सिर नाई। सुमन धतुष कर लेत सहाई।' कोदवराम में 'लेत' के स्थान पर 'सहित' पाठ है। पहले पाठ में 'लेत' को देहरी-दीपक के रूप में प्रयुक्त मानना पड़ता है, श्रीर उसे 'सुमन धनुष कर' तथा 'सहाई' दोनों कर्मों की किया मानना पड़ता है। 'सिहत' पाठ में यह किठनाई नहीं है। श्रथं की पूरी रह्मा तो हुई ही है, पाठ भी सुलमा हुश्रा है।

(१८) १-६१-६: 'जाइ विधिह तिन्ह दीन्ही पार्ता।' कोदवराम में 'दीन्ही' के स्थान पर 'दीन्हि सो' पाठ है। यह पत्रिका कोई नई नहीं थी; यह वही थी जिसे सप्तर्षियों ने हिमालय से लग्न के संबंध में प्राप्त किया था। इसलिए यह प्रकट है कि दूसरा पाठ अधिक प्रसंगोचित है।

(१६) १-१=२-४: 'गर्जत गर्भ खनत सुररवनी।' कोदवराम में 'सवत' के स्थान पर पाठ 'खनहिं' है। कर्जा 'सुररवनी' बहुवचन ही होना चाहिए, क्योंकि किसी विशेष सुररमणी के संबंध में कुछ कहा नहीं गया है, इसलिए उसके लिए किया भी एकवचन 'खनत'

की श्रेपेचा बहुबचन 'स्रवहि' ही श्रधिक समीचीन है। श्रन्यत्र भी इस प्रकार के स्थलों पर 'स्रवहिं' श्राया है:—

गर्भ सविह स्रविनप स्विन सुनि कुठार गति घोर । १-२७६ गर्भ सविह सुनि निसिचर नारी । ५-२८-१ स्वविह गर्भ रजनीचर घरनी। ५-३६-७०

× (२०) १-२०२: 'महीस'। कोदवराम में इसके स्थान पर 'महीप' पाठ मिलता है। दोनों के ऋथीं में किसी प्रकार का ऋंतर नहीं है। यह ऋवश्य है कि 'महीप' प्रन्थ में 'महीस' की ऋपे हा ऋषिक प्रयुक्त हुआ है।

(२१) १-३०४-द . 'मुद्ति बराती हने निसाना ।' कोद्वराम में 'बराती' के स्थान पर 'बरातिन्ह' है । यह बात किसी विशेष 'बराती' के लिए कही नहीं गई है, यह प्रसंग से सिद्ध है; श्रीर 'हने' किया भी बहुवचन है, एकवचन नहीं । इसलिए बहुवचन रूप 'बरातिन्ह' श्रिधक उपयुक्त प्रतीत होता है ।

× (२२) १-३३४: 'हरिष उठेउ रिनवास।' कोद्वराम में 'उठेउ' के स्थान पर पाठ 'उठी' है। 'रिनवास' का प्रयोग प्रंथ में क्षांबिंग में भी मिलता है, यथा:—

ाजा सब रिनवासु बोलाई। जनकपत्रिका बाचि सुनाई। १-२९४-१ श्रीर पुलिंग में भी, यथाः—

येहि अवसर मगल परम स्नि रहसेउ रनिर्वासु। सोभत लखि निधु बढत जनु बारिधि बीचि बिलासु॥ २-७ फलतः दोनों पाठ समीचीन लगते हैं।

(२३) १-३६०-१: 'सुदिन साधि कल कंकन छोरे।' कोदब-राम में 'साधि' के स्थान पर पाठ 'सोधि' है। प्रंथ में दोनों प्रकार के प्रयोग ऐसे प्रसंगों में मिलते हैं, यथा :—

सुदिन साधि तृप चलेउ बजाई । १-१५४-५ सुनि सिख पाइ श्रमीस बिड़ जनक बोलि दिन साधि । २-३२३ सुदिन सोधि सबु साजु सजाई । २-३१-८ सुदिन सोधि मुनिबर तब आए । २-१७१-२ और वस्तुत: दोनों में कोई श्रंतर नहीं प्रतीत होता है ।

# बंदन पाठक के स्वीकृत पाठमेद

बंदन पाठक की प्रति में एक ही पाठ ऐसा है जो कोदवराम, १६६१/१७०४ तथा १६०४ की प्रतियों में मिलता है, यद्यपि चौबे जा द्वारा डिल्लिखित शेष प्रतियों में नहीं मिलता। यह पाठ भी अन्य पाठ की तुलना में उत्कृष्टतर प्रतीत होता है:

(१) १-३६-७: ते नर यह सर तजिह न काऊ । जिन्हकें रास-चरन भल चाऊ । बंदन पाठका में 'चाऊ' के स्थान पर पाठ 'माऊ' है। 'चाऊ' का प्रयोग प्रंथ भर में 'उत्साह' श्रीर 'उमंग' या 'प्रसन्नता' के आर्थ में हुआ है, 'प्रेम' अथवा 'मिक्ति' के श्रथ में नहीं; और यहाँ पर प्रसग 'प्रेम' श्रीर 'मिक्ति' का ही है, जिसके लिए 'माऊ' प्रयुक्त हुआ है:

सब के उर श्रंतर बसहु जानहु भाउ कुभाउ। २-२५७ दिन दिन स्य गुन भूपति भाऊ। १-३६०४ जों कृपाल मोहि ऊपर भाऊ।७-१२१-१

फलतः 'माऊ' पाठ का समोचीनता प्रकट है। रघुनाथदास के स्त्रीकृत पाठमेद

रघुनाथदास की प्रति में भी, इसी प्रकार, निम्नलिखिति पाठ ऐसे हैं जो बंदन पाठक, कोदबराम, १६६१/१७०४ तथा उपर्युक्त १६०४ में मिलते हैं, यद्यपि शेष विवेचनीय प्रतियों में नहीं मिलते, और उक अन्य प्रतियों के पाठों की तुलना में उत्क्रष्टतर प्रतीत होते हैं:

(१) १-४-२: 'बायस पिल अहिं अति अनुरागा। होहिं निराभिर कबिंहें कि कागा।' रघुनाथदास में 'कबिंह' के स्थान पर पाठ 'कबहें' है। 'कबिंह' का प्रयोग प्रथ मर में केवल एक बार हुआ है, और वह भी 'कब' के अर्थ में, 'कभी' के अर्थ में नहीं:

कहतु तात जननी बितहारी। कबिहें लगन मुद मंगलकारी। २-५२-५ 'कभी' के अर्थ में 'कबहुं' का ही प्रयोग प्रंथ में मिलता है, यथा:—

> सहज एकाकिन्ह के भवन कबहुं कि नारि खटाहिं। १-७६ कबहुं कि कांजीं सीकरनि खीरसिंधु विनसाइ । १-२३१

जन सन कबहुं कि करडं दुराऊ। ३-४२-३ तात कबहुं मोहि जानि श्रनाथा। करिहहिं कृपा भानुकुलनाथा। ५-७-२ इसिलिए वह समीचीन है।

× (२) १-६: 'प्रहिंह' के स्थान पर रघुनाथ दास में 'गहिंह' पाठ है। 'प्रहिंह' पाठ प्रंथ भर मे एकाध ही स्थलों पर अन्यत्र मिलता है, अन्यथा सामान्यत 'गहिंह' ही मिलता है, यथा:

प्रहइ श्रान बिनु बास अप्रसेषा। १-११८-७ गुंजा प्रहइ परस मिन खोई। ७४४-३ भगत हेतु लीला तनु गहई। १-१४४-७ पतित्रत धर्म छाडि छल गहई। ३-५-१८ करि माया नम के खग गहई। ५.३-१ गहइ छाह सक सो न उडाई। ५.३३

- (३) १-१७: 'प्रतवीं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घर। जास हृदय आगार बसिंह राम सर चाप घर।' रघुनाथदास में 'ज्ञान घर' के स्थान पर 'ज्ञान घन' पाठ है। तीसरे चरण में 'घर' का एक समानाथीं 'आगार' आया हुआ है, इसिलए पहिले पाठ में पुनकित्त स्पष्ट है। 'घन' पाठ में यह पुनकित्त नहीं है, यद्यपि अर्थ में उनसे कोई अतर वस्तुत. नहीं पड़ता है।
- (४) १-२०-८: 'जन मन कंज मजु मधुकर से। जीह जसोमित हरि हलघर से।' रघुनाथदास में 'कंज मंजु' के स्थान पर पाठ 'मंजु कंज' है। 'मधुकरों' की 'मंजुता' की अपेता 'कंजो' की 'मंजुता' अधिक समीचीन लगती है, इसलिए 'मंजु मधुकर' की अपेता 'मंजु कंज' पाठ अधिक समीचीन प्रतीत होता है।
- (४) १-२०: 'तुलसी रघुबर' नाम के बरन बिराजित दोख।' रघुनाथदास में 'बिराजित' के स्थान पर पाठ 'बिराजत' है। 'बिराजित' = 'बैठे हुए' का कोई प्रसंग नहीं है, 'बिराजत' = 'विशेष रूप से राजते–शोभा देते—हैं,' प्रसंग तो इस का है, इसिलए रघु नाथदास का पाठ ही प्रसंग-सम्मत है।

(६) १-२२-४ : 'साधक नाम जपिं ली लाए। हो हि सिद्ध अनिमादिक पाएं।' रघुनाथदास में 'ली' के स्थान पर पाठ 'लय' है। प्रसंग से अर्थ इस शब्द का 'तन्मयता पूर्वक ध्यान' होना चाहिए, और 'तन्मयता पूर्वक ध्यान' के अर्थ में शंथ भर में 'लय' शब्द का प्रयोग हुआ है, यथा:

राम काज लय लान मन बिसरा तन कर छोह। ४-२३ ते नर धन्य जे ध्यान एहि रहत सटा लय लीन। ६-११ ब्रह्मानद सदा लय लोना। ७-३२-४ केवल राम चरन लय लागो। ७-११०-६

केवल एक स्थान पर 'लौ' शब्द का प्रयोग हुआ है.

सब तिज तुम्हिह रहिह लड लाई। तेहि के दृदय वसहु रघुराई। २१३१६ इसिलिए रघुनाथदास का पाठ अधिक प्रयोग-सम्मत प्रतीत होता है।

- (७) १-२२: 'हमरे मत बड़ नाम दुहूँ ते।' रघुनाथदास में हमरे' के स्थान पर पाठ 'मोरे' है। प्रसंग भर में प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है ( यथा . १-२३-३; १-२३-४), इसिलए उसी के अनुरूप यहां भी प्रथम पुरुष एक वचन 'मोरे' अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।
- (=) १-२७-४: 'नाम काम तरु काल कराला । सुमिरत सक्त समन जजाला ।' रघुनाथदास मे 'सकल' श्रीर 'समन' परस्पर स्थानं तरित है। 'सकल' 'जंजाला' का विशेषण है, इसलिए जैसा ए। नाथदास मे है, उसका 'जजाला' के पास होना ही श्रधिक उप युक्त है।
- (६) १-२७-४: पुनः उसी ऋद्यां में रघुनाथदास में 'जजाल' के स्थान पर 'जग जाला' पाठ है। प्रसंग नाम की महत्ता का है: 'जंजालों' को शमन करने में उसकी वैसी महत्ता नहीं प्रतिपादित होती है जैसी 'जगजाल' को शमन करने में, क्योंकि 'जंजालों' के शमन के लिए तो अनेक उपचार हो सकते हैं, 'जग जाल' ही दुद्मनीय होता है। इसलिए 'जग जाला' पाठ अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

- (१०) १-५3-७: 'निज माया बल हृद्यॅ बखानी। बोले बिहंसि राम मृदु बानी। जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू। पिता समेत लीन्ह निज नामू।' रघुनाथदास में 'हरि' के स्थान पर 'निज' पाठ है। 'राम' और 'प्रभु' लगातार आ चुके हैं; उनके बाद ही समानार्थी 'हरि' का आना उतना ठीक नहीं प्रनात हाता जितना उसके स्थान पर 'निज' सब नाम का। इसलिए रघुनाथदास का पाठ अधिक उपयुक्त लगता है।
- × (११) १-४७: 'जलु पय सिरस विकाइ देखहु प्रांति कि रीति भिता विलग होत रस जाइ कपटु खटाई परत पुनि।' रघुनाथदास में 'होत' के स्थान पर पाठ 'होइ' है। 'विलग होना' श्रीर 'रस का नष्ट हो जाना' दोनों परिणामो का कारण एक ही है: खटाई पड़ना'। 'होत' पाठ से प्रतीत यह होता है कि 'खटाई पड़ना' श्रीर 'विलग होना' श्रालग-श्रालग कारण हैं। किर 'विलग होत' के 'खटाई परत' के पहले श्राने से यह भ्रम हो सकता है कि 'विलग होना' 'खटाई पड़ने' के पहले या साथ-साथ होता है। श्रन्यथा दोनो पाठ एक-से लगते हैं।

(१२)१-६१: 'क्रपा अयन' के स्थान पर रघुनाथदास में 'क्रपा-यतन' पाठ है। 'क्रपा अयन' प्रांथ भर मे अन्यत्र कही नहीं मिलता

है, 'क्रुपायतन' अनेक स्थाना पर मिलता है, यथा:

चितई सीय कृपायतन जानी बिकल बिसेषि । १-२६० तुम्हरी कृपा कृपायतन श्रब कृतकृत्य न मोह । ७-५२

'करुणा श्रयन' का प्रयोग श्रवश्य प्रंथ में मिलता है, किंतु यह ध्यान देने योग्य है कि केवल तीन स्थलों पर यह मिलता है, श्रीर तीनों स्थलो पर तुक की श्रावश्यकताश्रों के कारण इसे रखना पड़ा है: एक स्थान पर 'मयन' से तुक मिलाया गया है (१-१-सो•), श्रीर दो स्थानों पर 'बयन' से (२-१००; २-१३६)। यहाँ पर ऐसी कोई श्रावश्यकता नहीं थी।

(१३) १-६६-६: 'सैलराज बड़ आदर कीन्हा। पद पखारि तब आसतु दीन्हा।' रघुनाथदास में 'तब' के स्थान पर पाठ 'बर' है। 'पद पखारि' के बाद 'तब' न केवल श्रानावश्यक है, बल्कि उसके श्राने से यह ध्विन सभव है कि शैलराज ने उनके यिद पद न पखारे होते, तो वे उन्हें श्रासन न देते, जो कि ठीक नहीं है। 'पद पखारना' तथा 'श्रासन देना', दोनो केवल 'श्रादर' की भावना से शैलराज ने किया है। बर' पाठ में यह त्रुटि नहीं है।

× (१४) १-७१ २: 'नाथ न मै बूमें मुनि बैना।' रघुनाथदास में 'बूमें' के स्थान पर पाठ 'समुमें' है। इस प्रसंग में 'बूमें' और 'समुमें' एक-से लगते हैं, क्यों कि दोनो प्रथ भर मे समानार्थी की मॉित प्रयुक्त हैं, यथा:

समुभी निह हिर गिरा निगृदा। १-१३३-२ बिनु समुभे निज श्रघ परिपाकू। २-२६१-६ समुभी निह तिस बालपन। तब श्रांत रहेउं श्रचेत। १-३० को मै चलेउं कहा निह बूभा। ३-१०११ एहि पापिनिहि बूभि का परेऊ। २४७-२

- (१४) १-७१ : 'प्रिया सोच अब परिहरहु सुमिरहु श्री भगवान।' रघुनाथ दास में 'अब' के स्थान पर 'सबु' पाठ है। 'अब' पुन: बाद वाली अर्द्धाली में ही आया हुआ है, इसलिए वह ठीक नहीं प्रतीत होता। उसके स्थान पर 'सबु' प्रसंग में खप जाता है, और उसमें पुनकक्ति भी नहीं है।
- (१६) १-७२-४: 'श्रस बिचार सब तजहु श्रसका। संबहि माँति संकर श्रकलंका।' रघुनाथदास में 'सब' के स्थान पर 'तुम्ह' पाठ है। 'सब' पूर्व वाली श्रद्धांली में श्रा चुका है, श्रीर 'सबहि' के रूप में इस श्रद्धांली में भी बाद को श्राता है, इसलिए 'सब' के पुनरुक्तिपूर्ण पाठ की श्रपेचा 'तुम्ह' पाठ श्रधिक दपयुक्त प्रतीत होता है। प्रसंग में दोनों पाठ ठीक लगते हैं।
- (१७) १-७४-४: 'आवे पिता बोलावन जबहीं। इठ परिहरि घर जाएहु तबहीं। मिलिहिं जबहिं अब सप्त रिषीसा। जानिहु तब प्रमान बागीसा।' रघुनाथदास में 'मिलिहि जबहिं अब' के स्थान पर पाठ 'मिलिह तुम्हिं जब' है। पूर्व बाली श्रद्धीली में 'जबिहें' आ

प्रथमिह जिन्ह कहुँ श्रायेस दीम्हा। १-१८२-२ निसि प्रवेस मुनि श्रायेस दीन्हा। १-२२६-१ जो मुनीस जोहि श्रायेस दीन्हा। २-७-१ स्खा श्रनुज सिय सहित बन गवन कीन्ह रघुनाथ। २-१०४ श्रस कहि राम गवन तब नीन्हा। २-४६-५ बिप्रन्ह सहित गवन गुर कीन्हा। २-२०३-२ इसि (दीन्हा) श्रीर कीन्हा) पाठ ही शुद्ध लगता है।

# छकनलाल के स्वीकृत पाठमेद

छ सनलाल की प्रति में भी इसी प्रकार कुछ पाठ ऐसे हैं जो यद्यपि रघुनाथदास, बंदन पाठक, कोदवराम, १६६१/१७०४ की प्रतियों में मिलते हैं, विवेचनीय शेष दो—श्रर्थात् १७२१ श्रीर १७६२ —में नहीं मिलते। इन पाठों की भी विशेषता यह है कि यह अन्यों की उपेचा उत्कृष्टतर लगते हैं।

- (१) १---१: 'गुरु पद मृदु मंजुल रज अंजन। नयन अमिश्र हगदोष बिमंजन।' अकनलाल में 'मृदु मंजुल रज' के स्थान पर 'रज मृदु मंजुल' पाठ है। प्रसंग से यह प्रकट है कि 'पद' तथा 'रज' का समास होना चाहिए, कितु पहले पाठ में दोनों एक दूसरे से इतने दूर पड़ रहे है कि कुछ इस प्रकार के अर्थ का अम होना संभव है: 'गुरु के मृदु चरणों में लगा हुआ मंजुल रज का श्रंजन'। दूसरे पाठ में इस प्रकार के अम की कोई संभावना नहीं है, और 'पद-रज' का समास स्वतः लग जाता है।
- (२) १-१६-५: 'जान आदि किन नाम प्रभाऊ। भएउ सुद्ध कि उत्तरा नाऊ।' छक्कनलाल में 'प्रभाऊ' के स्थान पर 'प्रतापू' तथा 'किह उत्तरा नाऊ' के स्थान पर 'करिउत्तरा जापू' है। 'प्रभाऊ' ऊपर वाली अर्द्धाली में तुक के रूप में आता है, इसलिए प्रस्तुत अर्द्धाली में उसका पुन प्रयुक्त होना—सो भी तुक के ही रूप में—ठीक नहीं तगता। 'प्रतापू' पठ में यह पुनरुक्ति नहीं है। शेष पाठभेद 'प्रतापू' के साथ तुक मिलाने के लिए ही कदाचित् आवश्यक हैं, अन्यथा

उससे ऋर्थ में कोई ऋंतर नहीं पड़ता। 'प्रताप' ऋौर 'प्रभाव' में प्रयोग-सम्मत दोनों हैं: यथा:

नारद जानेउ नाम प्रतापू। १-२६-३ नाम प्रभाउ जान सिव नीको। १-१८-८ भव भय भंजन नाम प्रतापू। १-२३-६

निरगुन तें इहि भॉति बड नाम प्रभाउ ऋषार। १ २३

- (३) १-२६-४: 'ध्रुव सगलानि जपेड हरि नाऊं। थापेड अचल अन्पम ठाऊं'। अकत्तलाल में 'थापेड' के स्थान पर 'पाएड' पाठ है। 'थापेड' में ध्वनि यह प्रतीत होती है कि उक्त 'अचल' और 'अनुपम' स्थान ध्रुव को पहले से ही प्राप्त था, 'हरिनाम जप' से वह सुरिच्चत हो गया। कितु यह ध्वनि अपेच्चित नहीं है, यह बात 'सगलानि' किया-विशेषण से प्रकट है। 'पाएड' पाठ अतः 'थापेड स्थान पर इस प्रसंग में अधिक समीचीन लगता है।
- (४) १-३७-३: 'राम सीय जस सितत सुधा सम। उपमा विमत वितास मनोरम।' इकानतात में 'विमत' के स्थान पर पाठ 'वीचि' है। 'वितास' से 'तहरियों' का अर्थ निकातने में—जो कि उक्ति की पूर्ति के तिए आवश्यक है—कुछ दूर का अञ्यय तेकर 'सितत' के साथ उसका संबंध लगाना पड़ता है। 'वीचि' पाठ में इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं उपस्थित होती।
- (४) १-४६-८ ' 'नारि बिरह दुख लहे ड अपारा । भए रोषु रन रावन मारा ।' छक्कनलाल में 'भए' के स्थान पर पाठ 'भएउ' है । यह शंकात्मक कथन राम के संबंध में उपस्थित किया गया है । 'भए रोष' पाठ से ध्वान यह ली जा सकती है कि 'रुष्ठ होने पर' ही उन्होंने 'रावण का वध किया', अन्यथा सभव है उसका वध वे न करते । किंतु यह ध्विन प्रसंग में अपेन्तित नहीं है । शंका तो इस बात को लच्य करके उपस्थित को गई थी कि अववेश कुमार राम के तो समस्त आचरण मानवीय थे : ईश्वर काम और कोध से अभिभूत नहीं हो सकता, किंतु वे तो काममोहित होने के कारण ही नारि के विश्ह दु:स्वी हुए थे, और कोधाभिभूत होने के कारण ही उन्होंने

रावण का बध किया था। 'भएड' पाठ में उपर्युक्त श्रम की संभावना नहीं है, इसलिए वह अपेचाकृत अधिक सभीचीन प्रतीत होता है।

- (६) १-४६-७: 'बिरह बिकल इव नर रघुराई। खोजत फिरत वििष दोड भाई।' छक्कनलाल में 'इव नर' के स्थान पर 'नर इव' पाठ है। 'इव नर' पाठ में 'नर' को 'रघुराई' के विशेषण के रूप में मान लेने की सभावना है, जो कि किव को अभीष्ट नहीं हो सकती थी। 'नर इव' पाठ में इस अम की संभावना नहीं है, यद्यपि अर्थ में दोनों के कोई अन्तर नहीं है।
- (७) १-४० १: 'सभु समय तेहि रामहि देखा। उपजा हिय तेहिं हरषु विसेषा।' छक्कनताल में दूसरे 'तेहिं' के स्थान पर 'ऋति' पाठ है। 'तेहि' का प्रयोग प्रथ भर में 'उसने' के ऋथे में अन्य पुरुष एकबचन कर्त्ता के लिए ही हुआ है, यथा:

तेहि सब लोक लोकपित जीते । १-८२-६ तेहि तपु कीन्ह संभु पित लागी । १-८३-३ तेहि दोउ बंधु बिलोके जाई । १-२२८-८ बस सुभाउ उत्तर तेहि दीन्हा । १-२८२-२

शिव के लिए उसका प्रयोग खटकता है, क्यों कि उस प्रसंग में ही उनके लिए बहुवचन कत्ती का रूप श्राया है:

चले जात सिव सती समेता ।१-५०-४
भए भगन छुनि तासु निलोकी । ५-५०-८
तिन्ह नृप सुतन्ह कीन्ह परनामा । १-५०-८
बोले विहंसि महेस हरि माया बलु जानि जिळा। १-५१

दूसरे पाठ में यह त्रुटि नहीं है, और वह प्रसंग में भी खप जाता है, इसलिए वह अपेचाकृत अधिक समीचीन प्रतीत होता है।

(द) १-६६: 'जौं ऐसिंह हिसिया करिंह नर बिबेक श्रिममान। परिंह कलप मिर नरक महुँ जीव कि ईस समान।' इकनलाल में पहले दो चरणों का पाठ इस प्रकार है:

जौं श्रस हिसिया करहिं नर जड़ विवेक श्रमिमान।

इसके पूर्व ही नारद ने कहा है कि यदि सामर्थ्यवान लोग एक बार कोई अनुचित आचरण भी करें, तो बुद्धिमान लोग उन्हें दोबी नहीं ठहराते, और इस संबंध में वे 'रिव' 'पावक' और 'सुरसि' का उदाहरण देते हैं, किंतु पुनः वे इन पिक्तयों में सावधान करना चाहते हैं कि 'भानु' और 'कुसानु' का अनुकरण करके यदि कोई ज्ञानाभिमानी मनुष्य सर्वरसभत्ती हो जाने, अथवा यदि वह 'सुरसि' का अनुकरण करके शुचिता-अशुचिता का ध्यान न रक्खे, तो उसे तो कल्प पर्यन्त नर्क में निवास करना पड़ेगा। इस प्रकार का ज्ञानाभिमानी वास्तव में 'ज्ञानी' नहीं 'जड़' ही होगा, इसलिए 'जड़' युक्त दूसरा पाठ अधिक युक्तियुक्त लगता है। 'ऐसिह' और 'अस' का अंतर केवल छद की गित के अनुसार किया गया प्रतीत होता है।

- (६) १-७३-८ 'त्रिय परिवार पिता श्रह माता। भएउ विकल मुख श्राव न बाता। 'झकनलाल मे 'भएउ' के स्थान पर 'भए' पाठ है। 'भएउ' क्रिया के कर्त्ता कई हं, इनलिए उसका यह एकवचन रूप श्रशुद्ध है, उसका 'भए' बहुवचन रूप ही व्याकरण-सम्मत है।
- (१०) १-१०६-७: 'हर गिरिजा बिहार नित नयऊ। एहि बिधि बिपुल काल गयऊ। जब जनमें पटबदन कुमारा। तारकु असुर समर जेहिं मारा।' छकनलाल में 'जबा' के स्थानपर पाठ 'तब' है। पहले पाठ में 'जब' किसी क्रिया-विशेषण उपवाक्य का वाचक नहीं है, वरन दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने भर का वाचक है, यह प्रसंग से प्रकट है। 'तब' इस कार्य को और अच्छी तरह करता है, इसलिए बह अधिक उपयुक्त है।
- × (११) १-१२६-३ : 'चली सुहाविन त्रिबिध बयारी। काम कुसानु जगाविनहारी।' छक्कनलाल में 'जगाविन' के स्थानपर पाठ 'बढ़ाविन' है। दोनो पाठ समान रूप से संगत प्रतीत होते हैं। प्रंथमें तुलनीय प्रयोग नहीं मिलते हैं।

(१२) १-१६४-४: 'चलै न ब्रह्म कुल सब बरिष्ट्राई।' छक्कन लाल में 'चलै' के स्थान पर पाठ हैं 'चल'। 'चलैं' पाठ का 'ऐ' छंद की गित के लिए प्रायः उच्चरित नहीं होता है। 'चल' में यह त्रुटि नहीं है, श्रीर इसी प्रकार 'चलैं' के ऋर्थ में अन्यत्र वह प्रयुक्त हुआ भी है:

कबहुँ प्रबल चल मारुत जह तह मेघ बिलाहि। ४-१५ श्राजु सबन्हकह भच्छुन क्रऊं। दिन बहु चल श्रहार बिनु मरऊ। ४-२६-३

(१३) १-२४२-३ : 'सिसु सम प्रीतिन जाति बखानी।' 'जाति' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ 'जाइ' है। जाति बखानी' प्रंथ मर में अन्यत्र नहीं मिलता है जब कि 'जाइ बखानी' अन्यत्र भी आया है:

> परेउ दंड जिमि घरिनतल दसा न जाइ बलानि । र-११० जाइ न कोटिहुं बदन बलानी । १-६६-८ सिय सोभा नहि जाइ बलानी । १-२४६-१ सगुन सुगंध न जाइ बलानो । १-३४५-७

इसिलए दूसरा पाठ अधिक प्रयोग-सम्मत प्रतीत होता है।

(१४) १-२५७-७: 'आजु लगे कीन्हेउं तुम सेवा।' 'कीन्हेउं' के स्थानपर अक्कनलाल में पाठ है 'कीन्हिउ'। 'सेवा' प्रंथभर में स्त्रीलिंग है, यथा:

करइ सटा नृप सब कै सेवा। १ १५५-४ मुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा। २-१०६-६ हैं तुम्हरी सेवा बस राऊ। २-२१-⊏ तोषे राम सखा की सेवा। २-२२१-३

कर्म के स्नीलिंग होते हुए भूतकाल की सकमक किया का भी स्नीलिंग होना ही समीचन है। 'कीन्हें उ' का प्रयोग प्रंथ में पुलिलग रूप में हुआ है, कहीं भी उसके साथ स्नीलिंग कर्म नहीं आया है। इसलिए स्नीलिंग रूप 'कीन्हें उ' ही यहाँ समीचीन है।

(१४) १-२७४: 'गाधिसूनु कह हृदय हॅसि मुनिहि हरिश्चरें सूम।' 'हरिश्चरें' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ है 'हरिश्चरें'। पहला रूप सप्तमी का है, अर्थ होगा 'हरियाली में' ही, जो प्रसंग में स्थानिट नहीं है। अपेलित अर्थ है 'हरियाली ही' जो प्रसंग से

प्रकट है। इसलिए इसका बोध कराने वाला 'हरिश्ररे' पाठ ही। प्रसंग सम्मत होगा।

- (१६) १-३०१-१: 'गरजिह गज घटा धुनि घोरा। रथ गज बाजि हिंसिंह चहुं स्रोरा।' 'हिसिंह' के स्थान पर छक्कनताल में पाठ है 'हिंस'। 'घटा धुनि' स्रोर 'रथरव' के साथ एकरूपता 'बाजि हिंस' में ही मिलता है, 'बाजि हिंसिंह' में नहीं। स्रन्यथा दोनो पाठों में स्रांतर नहीं है।
- (१७) १-३४४-३: 'जनु उछाह सब सहज सुहाए। तनु धरि धरि दसरथ गृह छाए।' 'छाए' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ है 'आए'। 'छाए' में कभी-कभी एक 'जबरदस्ती' की ध्वनि भी हो सकती है, जो 'आए' में संभव नहीं है। प्रसग यहाँ पर 'उछाह' का है, इसलिए 'आए' अधिक उपयक्त लगता है।

## १७२१ के स्वीकृत पाठमेद

सं॰ १७२१ की प्रति में भी कुछ पाठ ऐसे हैं जो यद्यपि स॰ १७६२ की प्रति में नहीं मिलते, पर ऊपर जिन प्रांतयों के पाठांतरों का विवेचन हो चुका है, उन सभी में मिलते हैं। कितु इन पाठांतरों में सभी ऐसे नहीं है जो नवीन पाठ प्रस्तुत करते हों — ऐसे तो दो ही हैं जो निम्नलिखित हैं। जो शेष संख्या ऐसों की है जो १७६२ की प्रति के लिपि-प्रमाद बाले स्थलों पर वास्त्विक पाठ मात्र देते हैं।

(१) १-१४६-१. 'सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी। बोली श्रांति बिनीत मृदु बानी।' १७२१ में 'बोली' के स्थान पर पाठ 'बोले' है। प्रसंग मनु-सतरूपा की वर-याचना का है। उनसे राम ने वर मॉगने के लिए कहा है, श्रौर उसी के उत्तर में निवेषन किया जा रहा है। श्रसंग से प्रकट है कि यह निवेदन मनु कर रहे हैं, क्योंकि यह कहने पर कि

एक लालमा बांड़ उर माही । सुगम श्रगम कि जात सो नाहीं।

सो जानहु तुम श्रंतरजामी । पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी।
राम कहते हैं:

सकुच बिहाइ मांगु नृप मोहीं। मोरे नहिं श्रदेय कळु तोही।

श्रीर इसी श्रादेश पर मनु विवेचनीय पंक्ति से श्रमीष्ठ वर की याचना प्रारम्भ करते हैं। सतरूपा से राम ने त्रालग र की याचना करते का आदेश किया है.

सतरूपहि बिलोकि कर जोरे। देवि मांगु बरु जो रुचि तोरे। श्रीर सतरूपा ने उसी पर कहा है:

जो वह नाथ चतुर नृप मांगा। सोइ छ रात मोहि अति प्रिय लागा। किंतु, मनु कत्ती के साथ किया 'बोले' ही होगी, 'बोली' नहीं। कहा जा सकता है कि उसके साथ 'मृदु बानी' जो आया है, उसके कारण स्त्रीतिङ्ग रूप होना चाहिए। किंतु यह ठीक नहीं है। 'बोनना' या 'करना' किया के साथ 'मृदु बानी' यंथ भर में अनेक स्थलों पर आया है, कितु उस के साथ किया का रूप पुल्लिङ ही है--कारण यह है कि 'मृदु बानी' वहाँ कर्म के रूप में नहीं, किया-विशेषण के रूप में प्रयुक्त है, यथाः

बोले ऋति पुनीत मृदु बानी। १-४५-६ कहेउ मातु सन ऋति मृदु वानी। २-५३-५ पुनि तापस बोलेउ मृदु बानी। १-१५६-२ बिहंसि लखन बोले मृदु बानी। १-२७२ कपट बोरि वानी मृदुल बोले जुगुति समेत । १-१६०

(२) १-२१०-१०: 'धनुष जज्ञ कहं रघुकुल नाथा। हरिष क्ले मुनिबर के साथा।' १७२१ में 'कहं' के स्थान पर पाठ 'सुनि' है। 'कहं', का अर्थ को'—अथवा इस प्रकार के प्रसंगों में 'के लिए'— होगा, इसिकाए 'कह' पाठ से यह भ्रम हो मकता है कि राम म्वतः धनुष यज्ञ करने के लिए चले। 'सुनि' पाठ में इस भ्रम की संभावता नहीं है।

१७६२ के अस्वीकृत पाठमेद

- (१) १-८-१४: 'सज्जन सकृत सिंधु सम कोई। देखि पूर बिधु बाढ़इ जोई ।' 'सक्रत' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'सक्रति'। 'सकृति' यहाँ पर अर्थ हीन है। 'सकृत' = 'एकाघ' ही ठीक है, यह प्रसंग से प्रकट है।
- (२) १-२६-८: 'राज सभा रघुबीर बखाने।' १७६२ में 'राज-सभा' के स्थान पर पाठ है 'राम समा'। 'राम समा' में रघूवीर

बलान करे, यह पुनरुक्तिपूर्ण हैं: 'राजसभा' ही शुद्ध पाठ प्रतीत होता है।

(३) १-७५: 'चिदानंद मुखधाम सिव बिगत मोह मद काम। बिचरहिं महि धरि हृद्य हरि सकल लोक अभिराम।' १७६२ में 'काम' के स्थान पर पाठ हैं 'मान'। 'मान' और 'अभिराम' का तुक नहीं बैठता, और प्रस ग में भी 'काम' अधिक उपयुक्त लगता है. क्योंकि आगे कि अद्धीली ही इस प्रकार हैं:

जदिप श्रकाम तदिप भगवाना । नारि बिरह दुख दुखित सुजाना ।

- (४) १-१००- : 'जाइ न कोटिहुं बदन बखानी।' १७६२ में 'कोटिहुं' के स्थान पर पाठ 'कोटि बहु'। 'कोटि बहु' पाठ में या तो एक मात्र। बढ़ जाती है, या किसी दीर्घ को ह्रस्व की माँति पढ़ना पड़ता है। 'कोटिहु' पाठ में यह दोष नहीं है, यद्यपि अथे में कोई वास्तविक अंतर दोनों में नहीं है।
- (४) १-१२४-१: 'तासु स्नाप हरि कीन्द्र प्रवाना।' १७६२ में 'कीन्द्र' के स्थान पर पाठ 'दी-ह्र' है। 'दीन्द्र प्रवाना' या उसका कोई रूप प्रंथ में कहीं नहीं मिलता, सर्वत्र 'प्रवानकरना'ही मिलता है, यथा:

बरष चारि दस बिपिन बिस करि पितु बचन प्रमान । २-५३ तृपहि बचन प्रिय निह प्रिय प्राना । करहु तात पितु बचन प्रमाना । २-१७४-५

- (६) १-१२७- : 'बार बार बिनवों मुनि तोही ! जिमि यह चिरत सुनापहु मोही । तिमि जिन हिरिह सुनावहु कबहूं ।चलेहुं प्रसग दुरापहु तबहूँ ।' १७६२ में 'सुनापहु' स्थान पर भी पाठ 'सुनावहु' है । यह वाक्य शंकर ने नारद से कहे हैं । 'दुरापहु' के भविष्य कालिक रूप से 'सुनापहु' के भविष्य कालिक रूप से 'सुनापहु' के भविष्य कालिक रूप की सभीचीनता प्रकट है; उसके साथ वर्त्तमान कालिक रूप 'सुनावहु' नहीं हो सकता ।
- (७) १-१३१-८: 'हे बिधि मिलइ कवन बिधि बाला।' 'हे' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'हैं'। दोनों 'विधि' एक ही अर्थ में प्रयुक्त नहीं हो सकते। 'उपाय' के अर्थ में दूसरा ही 'विधि' है, यह 'कवन' विशेष्ण से प्रकट है; इसलिए पहला 'बिधि' 'विधाता' के अर्थ में ग्रयुक्त

ज्ञात होता है। एसी दशा में सबीवनात्मक 'हे' ही समीचीन होना

चाहिए, क्रिया 'हैं' नहीं।

(न) १-१४२- : 'सत समाज नित सुनहि पुराना।' 'सत' के स्थान पर १७६२ मे पाठ है 'सत'। पढ़ने म छद की गति की रहा क लिए 'सत' को 'सॅत' की भॉति पढ़ना ऋनिवाय है, जो ठीक नहीं लगता है। 'सत' पाठ में यह दाप नहीं है, यद्यपि दोनों के अर्थों में श्रतर नहीं है।

(६) १-१४०-४ . प्रमु परतु सुचि होत ढिठाई । जद्पि भगत हित तुम्हिह सुहाई। 'भगत' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'भगति', 'भगति हित' का कोई प्रसग नहीं है; प्रसग यहाँ पर भक्त की बर-याचना का है, जिसमे 'भगत हित' ही समीचान प्रतीत होता है।

(१०) १-१८४ छ० . इस छद के चरण दीर्घ के स्थान पर १७६२ में ह्रस्व तुकात है। छंद' मध भ कई बार आए हैं, किन्तु सनके चरण सवत्र दीधं तुकात है हस्य तुकात नहीं। यहा पर हस्य तुकांत चरण होने का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता।

(११) १-१८६ छ०: इस छद के भा कतिपय चरण १७६२

ह्रस्व तुकांत है, यद्याप अन्य दार्घ तुकात है, यथाः

जेहि सुव्टि उपाई त्रिबिध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करहु अधारी चित हमारी जानित्र भगति न पूजा। अतः यहाँ चरणों के ह्रस्व तुकांत होते का कोई कारण नहीं

दिखाई पड़ता। अन्यत्र भी प्रंथ भर में 'छद' दीर्घ तुकात हैं।

(१२) १-२३४-४: 'परबस सिखन्ह तसी जब सीता । भएउ गहर सब कहिं सभीता। पुनि आउब एहि बेरियां काली। अम किह मन बिहंसी एक आली।' १७६२ में 'मएड' के स्थान पर पाठ हैं 'मए'। 'भए' पाठ में 'कहहिं' का कोई कर्म नहीं रह जाता, और वान्य अध्रा रह जाता है। यदि यह कहा जाने कि 'पुनि श्राडन एहि नेरिश्रां काली' 'कहिंद' का कर्म है, तो यह इसलिए ठीक नहीं है कि फिर 'कहिंद' किया कर्महीन हो जाती है। 'भएउ' पाठ में यह दोष नहीं है।

(१३) १-२६०-७: 'खेलत रहे तहां सुधि पाई। आए भरत सहित हित भाई।' १७६२ में 'हित' के स्थान पर पाठ 'दोड' ह। राम और लक्ष्मण मिथिला मे थे, यहाँ पर केवल भरत और शत्रुझथे। इसलिए 'दोड' पाठ की असगित प्रकट है। 'हित' 'शुभाकांची' पाठ प्रसंग में खप जाता है, और प्रयोग-सम्मत भी है:

मोरे हित हरि सम नहि कोई ।१-१३२-२

बारेहि तें निज हित पित जानी। लिख्नमन राम चरन रित मानी। १-२६८-३ (१४) १-२६२-७: 'सकै उठाइ सरासुर मेरू। सो हिय हारि गएउ किर फेरू।' 'सरासुर' के स्थान पर १७६२ में पाठ हैं 'सुरासुर'। वाणासुर और रावण शिव के धनुष को देख कर ही वापस चले गए थे, उसी की आर यहाँ संकेत किया गया है। रावण की वापसी का संकेत बाद वाली पिक में हैं: 'जेहि कौतुक सिव सैल उठावा। सोड 'तेहि' सभा पराभव पावा।' इस पंक्ति में 'वाणासुर' की वापसी की ओर सकेत हैं, यह प्रकट हैं। किंतु 'सुरासुर' पाठ से वह अर्थ नहीं निकलता, 'सरासुर' से ही वह अर्थ निकलेगा।

- (१४) १-३४२- : 'बिनर्ता बहुत भरत सन कीन्ही।' 'बहुत' के स्थान पर १७६२ में पाठ हैं 'बहु'। 'बहु' पाठ से छंद की गति ठीक नहीं बैठती, क्योंकि एक मात्रा कम पड़ जाती है। 'बहुत' पाठ में यह दोष नहीं है, यद्यपि छर्थ में दोनो अभिन्न है।
- (१६) १-३४६-६: 'छुद्दे पुरट घट सहज सुहाए। मदन सकुन जनु नीड़ बनाए।' 'सकुन' के स्थान पर १७६१ मे पाठ है 'सकुच'। 'नीड़' 'मदन' या 'सकुच' नहीं, 'सकुन'= 'पत्ती' ही बनाता है, इसिलए 'सकुन' पाठ को समीचीनता प्रकट है।

१७६२ के कुछ पाठ ऐसे है जो श्रशुद्ध ज्ञात होते हैं, किंतु १७२१ में भी जिनके स्थान पर १७६२ का ही पाठ है: इन पर नीचे विचार किया जाता है।

(१७) १-२७-४: 'साधु चरित सुभ सरिस कपासू। १७६२/१७२१ में पाठ है: 'साधु चरित सुभ गरित कपासू।' दूसरे पाठ में 'चरित' की श्रनावश्यक पुनरुक्ति प्रकट है।

- (१८) १-१३-१०: 'मुनिन्ह प्रथम हिर कीरित गाई। तेहिं मग चलत सुगम मोहि भाई'। 'सुगम' के स्थान पर १७६२/१७.१ में पाठ 'सुत्तम' है। 'मग' के प्रसग में 'सुगम' ही युक्तियुक्त प्रतीत होता है, 'सुत्तम' नहीं।
- (१६) १-१४-७ ' सोड महेस मोहि पर ऋतुकूता। करिहि कथा मुद्मगल मूला।' 'सोड' के स्थान पर १७६२/१७२१ में पाठ है 'होड' तथा 'करिहि' स्थान पर है 'करहु'। पूर्व की पंक्ति है:

अनिमल आखर अरथ न जापू। प्रगट प्रभाउ महेस प्रतापू। और बाद की पंक्ति है:

सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ। बरनौं राम चरित चित चाऊ। पूर्व की पंक्ति में 'महेस' की प्रमिविष्णुता का उल्लेख किया गया है, इसिलए विवेचनीय पिक में उनके लिए 'साउ' विशेषण लाने से पूर्व की पंक्ति के उक्त कथन के साथ प्रासिगकता स्थापित होती है। इसी प्रकार बाद की पिक में 'पाइ पसाऊ' तक का उल्लेख हो जाता है, इसिलए विवचनीय पंक्ति में पूर्ण निर्भरता सूचक किया 'करिहिं' अधिक प्रसंग-सम्मत लगती है। 'होड' और 'करहु' पाठ कुछ असंगत से लगते हैं।

(२०) १-१०२ छ०: 'जाचक सकत संतोपि संकर उमा सहित भवन चले।' 'भवन' के स्थान पर १७६२/१७२१ में पाठ है 'भवनहि'। यद्यपि दोनों पाठ प्रयोग-सम्मत है, यथा:

> निज लोकि विरंचि देवन्ह इहै सिखाइ। १-१८७ गए देव सब निज निज धामा। १-१८८-१

कितु दूसरे पाठ में एक मात्रा बढ़ जाने के कारण छंद की गति बिगड़ जाती है, जब कि पहले पाठ में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है।

(२१) १-१८४-३: 'जिन्ह के यह आचरन भवानी। ते जानहु निसिचर सम प्रानी।' 'सम' के स्थान पर १७६२/१७२१ में पाठ है 'सब'। पूत्र की पक्तियाँ हैं:

> बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। जे लंपट पर धन पर दारा। मानहिं मातु पिता नहिं देवा। साधुन्ह सन करवावहिं सेवा।

निशिचरों का स्वतंत्र रूप से विस्तारपूर्वक उल्लेख इसके पूर्व हो चुका है। यहाँ तो प्रसंग ऐसे खलों का है जो—उनके अनु-करण में समवतः—उनके समान ही अनाचार और अत्याचार करने लग गए थे, और जो इसलिए पृथ्वी के लिए भारस्वरूप होने लग गए थे। अतः 'सम' ही प्रसंगसम्मत लगता है, 'सब' नहीं।

(२२) १-१८८-४: 'गिरि कानन जहं तहं भिर पूरी। रहे निज निज अनीक रचि करी।' १७६२/१७२१ में 'रचि' के स्थान पर पाठ 'किच' है। 'करी किच' का यहाँ प्रसंग नहीं है, प्रसंग यहाँ 'करी अनीकों' का है यह प्रकट है—आशय है 'देवतागण वानरों का शरीर घारण कर अनुपमेय दल बल बना कर रामावतार की प्रतीचा करने लगे थे।' इसलिए 'रचि' पाठ ही सगत लगता है।

## १७२१ के अस्वीकृत पाठभेद

सं०१७२१ की नित में कुछ अरवीकृत पाठ और आते हैं। नीचे इन पर हम विचार करेंगे।

(१) १-६-=: 'कासी मग सुरसिर क्रमनासा।' १७२१ में 'क्रम-नासा' के स्थान पर पाठ हैं 'किबनासा'। कितु 'किबनासा' अर्थहीन है। यद्यपि किसी-किसी टीकाकार ने 'क' से 'कर्म' और 'बिनासा' से 'बिनाश करनेवालो' का अर्थ लगाया है, किंतु 'क' का यह अर्थ न किसी कोश-प्रंथ में मिलता है, और न तुलसादास में ही अन्यत्र मिलता है। 'क्रम' के लिए 'क्रम' शब्द का प्रयोग अवश्य बराबर मिलता है, यथा:

> राम भगत तुम्ह मन क्रम बानी । १-४७-३ मन क्रम बचन सत्य ब्रतु एहू । १-५६-५ दासी मन क्रम बचन तुम्हारी । १-११०-१

मन बच क्रम बानी छाड़ि सयानी सरन सकल सुर जूथा। १-१८६ छ०

(२) १-६-११: 'सत्य कहौं लिखि कागर कोरे।' 'कागर' के स्थान पर १७२१ में पाठ है 'कागद'। मंथ में तुलनीय प्रयोग नहीं मिलते, किंतु तुलसीदास के समय में 'कागर' के ही प्रचलित होने के

प्रमाण मिलते हैं, 'कागद' के नहीं। सूरदास ने कई स्थलों पर इसी का प्रयोग किया है, और बाद के भी किवयों में भी बहुत काल तक इसी का प्रयोग पाया जाता है।' 'कागद' पाछे का प्रचलन ज्ञात होता है।

\* (३) १-६४-४. 'काटिया तासु जीभ जो बसाई।' १०२१ में 'काटिया' के स्थान पर पाठ 'काढ़िया' है। यद्यपि दोनो पाठ अथे में एक से हैं, किंतु दूसरा अधिक प्रयोगसम्मत ज्ञात होता है:

तत्र धरि जीभ कढ़ावी तोरा। २-१४--जी न उगरी तव दस जीहा। ६ ३४-७

- (४) १-६१-७: 'सैलराज वड़ आदर कीन्हा। पद पखारि तब आसनु दीन्हा। नारि सिहत मुनि ५द सिक नावा। चरन सिलल सबु भवन सिचावा।' १७२१ में उपर्युक्त दूसरी अद्धीली के 'सबु' के स्थान पर पाठ 'तब' है। 'तब' पूर्व की अद्धीली में ही आ चुका है, इसिलए दूसरे पाठ में अनावश्यक पुनरुक्ति होती है। 'तब' का अपेता 'सब' खाधक सामिप्राय भी है: 'सब' भवन सिचाने में अद्धा की भावना कुछ और विशेष प्रतीत होती है।
- (४) १-८६-६: 'प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा। इसुमित नव तरु जाति विराजा।' १७२१ में 'जाति' के स्थान पर पाठ 'सखा' है। आगो की ही पक्ति में त्रिविध समीर को काम का सखा कहा गया है:

सीतल सुगध सुमद मारुत मदन अनल सला सही।

यह 'सखा' केवल 'कुसुमित नव तरु' पर ही 'विराजे', यह बुद्धिसम्मत नहीं है। 'जाित' [तथा एक अन्य पाठभेद 'राजि'] की सार्थकता पर अपर विचार हो चुका है।

(६) १-६१-७: 'जाइ बिधिह तिन्ह दीन्हि सो पाती। बांचत ग्रीति न हृदय समाती। लगन वाँचि अज सबहिं सुनाई। हरषे मुनि सब सुर समुदाई।' दूसरी अर्द्धाली के 'अज' के स्थान पर १७०१ में पाठ है 'वि:घ'। 'विधिहि' पूर्व वाली अर्द्धाली मे आ चुका है,

१-देखिए 'हिदी शब्दसागर' में 'कागर' शब्द ।

२ - देखिए ऊपर १६६१।१७०४ के स्वीकृत पाठ, यही स्थल ।

इसिंक्षए दूसरे पाठ में अनावश्यक पुनरुक्ति है। पहला पाठ इस त्रुटि से मुक्त है। अर्थ में दोनों पाठ अभिन्न हैं।

- (७) १-१०७-४: 'पित हिय हेतु अधिक मन सानी। विहंसि हमा बोली मृदु बानी।' १७२१ में 'मन माना' के स्थान पर पाठ 'मन माहीं' तथा 'मृदु बानी' के स्थान पर 'हर पाहीं' है। पहला ही पाठ सार्थक लगता है, दूसरा निरर्थक प्रतीत होता है। पहले पाठ का आशय होगा, पित के हृदय में [अपने प्रति] प्रेम मन में अधिक मान कर "', और दूसरे का होगा 'पित के हृदय के लिए अपने मन में अधिक', जो निर्थक है।
- (प) १-११२: 'राम क्रपा तें पारवित सपने हु तव मन माहि। स्रोक मोह सदेह भ्रम मम विचार कक्षु नाहिं।' 'पारवित' के स्थान पर १०२१ में पाठ है 'हिमसुता'। यद्यिन कोशों में 'हिमजा' पार्वती के श्रर्थ में मिलता है, किंतु तुलसीदास ने कहीं भी इसका प्रयोग नहीं किया है, जबकि 'पारविती' का प्रयोग बहुधा किया है:

पारबती भल श्रवसर जानी। १-१०७-३

पारवती तपु कीन्ह स्रापारा । १-८६-२ जनमी पारवती तनु पाई । १-६४-६ पारविदि निरमएउ जेहि सोइ करिहि कल्यान । १-७१

इसलिए 'पारबति' पाठ ही प्रयोगसम्मत प्रतीत होता है।

(६) १-११६-२: 'रघुवर बस उर अंतरजामी।' १०२१ में 'बस' के स्थान पर पाठ 'सब' है। दोनों पाठ संगत लगते हैं: पहले में 'उर' 'बस' के कर्म के रूप में है, और 'अंतरजामी' स्वतत्र है— अर्थ होगा 'हदयों में स्थित हैं, और अत करण की जानने वाले हें।' कृत, 'उर अंतरजामी' 'सब उर अतरजामी' और 'सकल उर अंतरजामी' के रूपों में 'उर' और 'अंतरजामी' के समासयुक्त पाठ राम को संबोधित करके उनसे किसी वर की याचना अथवा उनसे किसी कामना का निवेदन करने के ही प्रसग में अन्यत्र आए हैं— ध्विन उन स्थलों पर यह है कि 'आप तो सब के हदय की जानने वाले हैं, मेरे हदय की भी आप जानते ही हैं, फिर भी आपके आदेश—

के अनुसार में निवेदन कर रहा हूँ।' किंतु इस प्रकार का कोई प्रसग यही नहीं है, इसलिए पहला पाठ अधिक समीचीन लगता है।

(१०) १-१४२-=: तेहि मनु राज कीन्ह बहु काला। प्रमु श्रायेसु सब बिधि प्रतिपाला।' १७२१ में 'सब' के स्थान पर भी पाठ 'बहु' है। 'बहु' पूर्ववर्ती चरण में ही श्रा चुका है, इसिलए दूसरे पाठ में व्यथे की पुनरावृत्ति है। पहला पाठ इस त्रृटि से मुक्त है।

(११) १-१४३-१: 'बरबस राज सुतिहि तव दीन्हा। नारि समेत गवन बन कीन्हा।' 'तब' के स्थान पर १७२१ में पाठ है 'नृप'। किंतु प्रसंग में 'तब' आवश्यक लगता है। पूर्व की पिक्तयाँ हैं: तेहि मनु राज कीन्ह बहुकाला। प्रमु आयेसु सब बिधि प्रतिपाता।

होइ न विषय विराग भवन बसत मा चौथपतु। हृद्य बहुत दुख लाग जनम गयउहरि भगति बिनु॥

'सब विधि प्रमु आयेसु का प्रतिपालन' करने पर भी जब विषय बिराग नहीं हुआ तब पुत्र को बरबस राज देकर उन्होंने बन को प्रस्थान किया।' 'नृप' पाठ से इस प्रकार पूरी संगति नहीं लगती।

(१२) १-१०६- में 'कुपारहित हिसक सब पापी। बरिन न जाइ बिस्वपरितापी।' १०२१ में 'जाइ' के स्थान पर पाठ 'जाई' है। प्रथम पाठ के अनुसार आश्य उपर्युक्त अद्धीली का यह होगा ' यों तो ] यह सभी राच्य कुपारहित और हिंसापरायण थे, किंतु विशव-परितापी—विश्व भर को पीड़ित करने वाले—रावण का तो वर्णन ही नहीं हो सकता!' दूसरे पाठ में सभी राच्चसों को 'विश्वपरितापी' कहा गया है और उन्हें 'कुपारहित' और 'हिंसक' कहते हुए भी 'अवर्णनीय' कहा गया है। स्पष्ट ही यह दूसरा कथन वैसा युक्ति युक्त नहीं लगता जैसा पहला है।

(१३) १-१८८ ४: 'गिरि कानन जहं तहं भरि पूरी। रहे निज निज अनीक रचि करी।' 'भिरि' के स्थान पर १७२१ में पाठ 'मिहे' है। पहले पाठ का आशय यह होगा कि 'जहाँ पर गिरि-कानन थे, वहां पर जहाँ तहाँ [ बानर शरीरघारी देवगण ] पूर्ण क्रप से भर

१---वया : १-१५०-६, २-७२-६; ५-४६-५; ७-५४-५।

कर श्रौर श्रपनी-श्रपनी सुंदर सेनाश्चों की रचना कर [ राम के श्रागमन की प्रतीक्षा में ] रहने लगे। दूसरे पाठ का श्राशय होगा '.... वे समस्त मही में पूरित होकर...रहने लगे। दूसरा कथन स्पष्ट ही वास्तविक नहीं है, श्रौर इसलिए श्रसगत है। पहले की सगित प्रकट है।

- (१४) १-२० द-४: 'सब सुन प्रिय प्रान की नाई ।' १७२१ में 'प्रिय' के स्थान पर पाठ है 'प्रिय मोहि'। पहले पाठ में 'प्रिय' को 'प्रीय' की मॉति पढ़ना पड़ता है—तब छंद की गति ठीक होती है। दूसरे में यह कठिनाई नहीं है, यद्यपि अर्थ में पहले से वह अभिन्न है।
- × (१४) १-२२६-४: 'गुरु पद कमल पलोटत प्रीते।' १७२१ में 'कमल' के स्थान पर पाठ 'पदुम' है। अर्थ में दानों अभिन्न है। दूसरे में अनुप्रास अवश्य आ गया है।
- (१६) १-२६४-४: 'मिह पाताल नाक जसु ब्यापा।' 'नाक' के स्थान पर १७२१ में पाठ हैं 'ब्योम'। ब्योम' का अर्थ होता हैं 'आकाश'। किंतु 'शून्य' में यश व्याप्त होने का कोई अर्थ नहीं हैं; यश तो वहाँ पर व्याप्त होना चाहिए जहाँ कुछ समर्थ या भले लोग रहते हो। यहाँ पर इसिलए प्रसंग से स्वर्गलोक या देवलोक का वाचक कोई शब्द होना चाहिए, यह प्रकट हैं। 'नाक' पाठ ही से 'देवलोक' का बोध हो सकता है। 'आकाश' कहीं भी देवताओं के लोक या निवास-स्थान के रूप में नहीं आया है, बल्कि वह उससे भिन्न रक्ला गया है, यथा:

कौतुक देखि सुमन बहु बरषो। नभ तें भवन चले सुर हरषो। ५-२४-५ प्रथ में देवगण नरलोक की लीलाओं को देखने मात्र के

तिए 'नभ' तक श्राया करते हैं, वहाँ रहते नहीं हैं।

\*(१७) १-२६७-४: 'हरिंपद विमुख परा गति चाहा।'१७२१ में 'परा गति' के स्थान पर पाठ हैं 'मुगति जिमि'। प्रंथ में अन्यत्र 'परा गति' का प्रयोग नहीं मिलता, यद्यपि वह संगत हैं, 'मुगति' का ही मिलता है, यथा: सबरी गीव सुसेवकिन सुगति दीन्द्रि रघुनाथ । १-२४ स्वाद तोष सम सुगति सुधा के ।१-२०-७ सपनेहु सो सुख सुगति न लह्हीं । २-१६६-४

इसितए 'सुगति' पाठ अधिक प्रयोगसम्मत लगता है।

(१८) १२०४-६: 'खर कुठार मैं अकरन कोही।' १७२१ में 'अकरन' के स्थान पर पाठ है 'अकरन'। कोषों में 'अकरन' के तीन अर्थ मिलते हैं: (१) कर्म हीनता की दशा, (२) अकरणीय, तथा (३) इंद्रियहीनता। किंदु इनमें स कोई अर्थ प्रस्तुत प्रसंग में नहीं ठीक बैठता। 'अकरन' की संगति प्रकट है।

- (१६) १-२००. 'लपन कहेउ हंसि सुनहु मुनि कोघ पाप कर मूल। जेहिबस जन अनुचित करिह चरिह बिस्व प्रतिकूल।' 'चरिह' के स्थान पर १७२१ में पाठ है 'होहि'। 'चरिह' का अथ है 'आवरण करते हैं।' कोघ के आवेश में 'विश्व के प्रतिकूल' होने की अपेचा 'लोकविरुद्ध आचरण' करना अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है, और वही यहा पर अधिक प्रसंगसम्मत भी है, क्यों कि परशुराम केवल प्रतिकृत होकर रह जाने वाले व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने उसी के अनुकृष आचरण भी किया था, और इस समय भी परशु दिसा कर उसी प्रकार के आचरण की धमकी दे रहे थे।
- \*(२०) १२६७-२: 'बिघु बदनी मृग बालक लोचिन ।' 'बालक' के स्थान पर १७२१ में पाठ है 'सावक'। प्रंथ में अन्यत्र भी 'मृग सावक' ही अ.या है' 'मृग बालक' नहीं:

वहं किलोक मृगसावक नयनी। १-२३२-२ विधु बद्नी मृगसावक नयनी। २-८ ६

- ः इसलिए 'सावक' पाठ 'बालक' की श्रपेत्रा श्रधिक प्रयोगसम्मत सगता है।
- (२१) १-३१४.७: 'मरकत कनक बरन बर जोरी।' १७२१ में 'बर' के स्थान पर पाठ 'तन' है। प्रसंग विवाह का है। राम और अरत मरकत बर्ण के हैं, और लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न कनक वर्ण के; 'मरकत और कनक वर्ण की यह दोनों जोड़ियाँ उत्कृष्ट हैं,' पहले पाठ का आशय यह है। दूसरे पाठ का 'तन' यहाँ असंगत लगता है।

\*(२२) १-३२२: 'नवसत्त माजे सुंदरी सब मत्त कुंजर गामिनी।' 'सत्त' के स्थान में १७०१ में पाठ सप्त' है। 'सत्त' प्रंथ में अन्यत्र नहीं श्राया है, श्रीर 'सप्त' आया है; इसिवये 'सप्त' श्रधिक प्रयोगसम्मत है। थथा:

सत प्रबंध सुभग सोपाना । १-३७-१ संवत सत सहस्र पुनि रहे समीर अधार । १-१४४

सत प्रस्न मम कहहु बखानी । ७-१२१-२ येहि महं चित्र सत सोपाना। ७-१२६-३

(२३) १-३३२-४: 'भरि भरि बसह ध्रपार कहांरा। पठईं जनक अनेक सुमारा।' 'सुसारा' के स्थान पर १७२१ में पाठ हैं 'सुआरा'। 'सुसारा'='स्ंदर सामग्री' की संगति प्रकट हैं। 'सुआरा'='रसे:इया' की संगति भी लग सकती हैं। किंतु 'सुआरा' पुल्लिंग कमें के साथ 'पठई' क्लोलिंग किया अशुद्ध हो जाती हैं। यदि यह कहा जावे कि 'पठई' का संबंध उत्पर की अर्द्धाली से हैं:

वि'बध भाँति मेवा पकवाना। भोजन साजु न जाइ बखाना। तो यह भी ठीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह कर्म भी पुर्लिजग है। 'सुत्रारा' पाठ यहाँ फलतः किसी प्रकार भी ठीक नहीं बैठता है।

(२४) १-३४४-२: 'मांम भेरि डिंडिभी सहाई। सरस गग बाजिह सहनाई।' 'भेरि' के स्थान पर १७२१ में पाठ है 'बीरि'। 'भेरि' की साथ कता प्रकट है, यद्यपि उस में पुनिकिक अवश्य है, क्योंकि वह पूर्ववाली अर्द्धाली में आ चुका है:

हने निसान पवन बर बाजे। भेरि संखधुनि हय गय गाजे। किंतु 'बीरि' शब्द ऋर्थ होन है, और वह किसी कोश में भी नहीं दिखाई देता है।

### इकनलाल के अस्वीकृत पाठमेद

छक्कनलाल के कुछ अस्वीकृत पाठ तो १७६२, तथा १७२१ के ऊपर विवेचित अस्वीकृत पाठों में से हैं, और कुछ उनके अतिरिक्त हैं। नीचे इन पर विचार किया जावेगा।

(१) १-३-६: 'पारस परस कुधातु सुहाई।' 'परस' के स्थान पर इकत्तताल में पाठ 'परसि' है। 'पारसपरस' का अर्थ होगा 'पारस के स्पर्श से', ख्रीर 'पारस परिस' का श्रर्थ होगा 'पारस का स्पर्श करके'। कुधातु स्वतः पारस का स्पर्श नहीं करती, उसे पारस का स्पर्श कराया जाता है, इसिलए 'परिस' की ख्रपेचा 'परस' पाठ अधिक समीचीन लगता है। अन्यथा दोनों पाठों में अंतर नहीं प्रतीत होता है।

- (२) १-२३-३: 'प्रौढ़ि सुजन जिन जानि जन की। कहरूँ प्रतीति भीत रुचि मन की।' 'प्रौढ़ि' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ है 'प्रौढ़'। 'प्रौढ़ि' का अर्थ 'प्रौढ़ोक्ति' अर्थात् 'बढ़ाकर कही हुई बात' है, और यह प्रकट है कि प्रसंग में वह ठीक भी है; 'प्रौढ़'= 'परिपक्व' का यहाँ कोई प्रसंग प्रतीत होता नहीं है।
- (३) १-६६-४: 'जौ ऋहि सेज सयन हरि करहीं। बुघ कछु तिन्ह कर दोष धरहीं।' 'कर' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ है 'कहुं'। दूसरे का आशय होगा 'बुद्धिमान लोग दोष उनको बिल्कुल नहीं रखते', जबकि पहले का आशय होगा 'बुद्धिमान लोग उनका यह दोष बिल्कुल नहीं मानते'। 'दोष उनको बिल्कुल नहीं रखते' या तो ऋथहीन है, या कम से कम ठीक मुहावरा नहीं है। 'उनका यह दोष बिल्कुल नहीं मानते' ही संगत प्रतीत होता है। एक स्थान पर 'दोष' के साथ 'कहं' अवश्य आया है:

समरथ कहुँ नहि दोष गुसाईं। १-१६६-८

किंतु 'कहुं' यहाँ लुप्त क्रिया 'होना' के साथ है—आशय है कि 'समर्थ को दोष नहीं [होता]'; 'धरना' क्रिया के साथ 'कहुँ' की समस्या इससे भिन्न है।

- (४) १-६२: 'होहिं सगुन मंगल सुमद करिं अपछरा गान।' अक्रनलाल में 'सुमद' के स्थान पर पाठ है 'सुमग'। राकुनों और मंगलों के प्रसंग में 'सुमद' = 'कल्याणकारी' ही सार्थक है, 'सुमग' = 'सुंदर' नहीं।
- (१) १-६७-१: इकनकाल में 'काह' के स्थान पर पाठ 'कहा' है। यद्यपि दोनों के अर्थों में कोई अंतर नहीं है, किंतु गोस्वामी जी

ने प्रायः सर्वत्र 'काह' का प्रयोग किया है। 'काह' का प्रयोग तो कम से कम तीन दर्जन स्थलों पर प्रथ में मिलता है, यथा:

श्रव धौं विधिहि काह करनीया। १-२६७-७ करउं काह मुख एक प्रस्ता। १-२८५-५ श्रायेसु काह कहिश्र किन मोही। १-२७१-२ तो मैं काह कोप करि कीन्हा। १-२७६-८

कितु 'कहा' निर्विवाद रूप से केवल एक बार प्रयुक्त हुआ है:

दसरथ गुन गन बरिन न जाहीं।

श्रिधिक कहा जेहि सम जग नाहीं। २-२०६-८
इसिलिए काह' पाठ अधिक प्रयोगसम्मत लगता है।

(६) १-१११-६: 'प्रस्त उमा के सहज सुहाई।' 'के' के स्थान पर झकतलाल में पाठ 'कर' है। श्रांतर दोनों में लिंग का है: 'के' स्त्रीलिंग का रूप है, श्रीर 'कर' पुल्लिंग का है यथाः

जानि कृपा कर किकर मोहू । १-८-३
विमल कथा कर कीन्द्र ऋरंमा । १-३५-६
राम नाम कर ऋमित प्रभावा । १-४६-२
मैं संकर कर कहा न माना । १-५४-१
भामिनि भइउ दूघ के माखी । २-१६-७
जनम लाभ के ऋविध ऋघाई । २-५२-८
नीति निपुन जिन्द्र के जग लीका । १-१३१-२
तिन्द्रकइ गित मोहि संकर देऊ । २-१६८-८
और 'प्रस्न' सर्वेत्र स्त्रीलिंग है. यथा:

कीन्हि प्रस्न जेहि भांति भवानी । १-३३-१ कीहिंदु प्रस्न मनहु ऋति मूदा । १-४७-४ कीहिंदु प्रस्न जगत हित लागी । १-११२-८ प्रस्न तुम्हारि मोहि ऋति प्यारी । ७-६५-१ सुनि तब प्रस्न सप्रेम सुहाई । ७-६५-३ कहेउं तात सब प्रस्न तुम्हारी । ७-११४-१६ इसलिए 'कै' पाठ ही समीचीन है, 'कर' नहीं । (७) १-११२-६: 'धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम्ह समात निहं कोड उपकारी।' 'उपकारी' के स्थान पर छक्षनलाल में पाठ 'ऋधिकारी' है। प्रसंग से पहला ही पाठ सिद्ध है, क्योंकि अगली पंक्तियों में कहा जाता है:

पूंछेहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकन लोक जग पाविन गंगा। तुम रघुवीर चरन श्रनुरागी। कीन्हहु प्रस्त जगत हित लागी। 'श्रिधिकारी' का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है।

(८) १-१२०-३: 'नाथ कृपां अब गएड बिषादा। सुली भइडं प्रमु चरन प्रसादा।' 'प्रमु' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ 'अब' है। 'अब' अर्छाली के प्रथम चरण में आ चुका है, इमलिए दूसरे पाठ में पुनिरुक्ति प्रकट है। इसके अतिरिक्त 'अब' पाठ से 'चरन' निर्विशिष्ट रह जाता है, और यह नहीं ज्ञात होता कि किसका 'चरन' कहा गया है।

(१) १-१२१ १: 'सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए । बिपुल बिसद निगमागम गाए।' 'सुहाए' द्यौर 'गाए' के स्थान पर इकन-लाल में पाठ है 'सुहावा' तथा 'गावा'। 'राम चरित' को गोस्वामो जी ने द्यनेक मानकर इस प्रकार के प्रसंगों में सर्वत्र उसको बहु-वचन की क्रिया के कर्म के रूप में बहुवचन विशेषणों के साथ रक्खा है, यथा:

कलप मेद हरि चरित सुहाए। भाति अपनेक सुनीसन्ह गाए। १-३३-७ राम नाम गुन चरित सुहाए। जनम करम अगनित सुति गाए। १-११५-६ रामचंद्र के चरित सुहाए। कलप कोटि लगि जाहि न गाए। १-१४१-६ बाल चरित अति सरल सुहाए। सारद सेष संसु सुति गाए। १-२०४-१

इसिलए यहाँ पर भी बहुवचन पाठ ही समीचीन लगता है, एकवचन नहीं।

(१०) १-१२८-४: छीरसिंघु गवने मुनिनाथा। जहँ बस श्रीनिवास श्रुतिमाथा। हरिष मिले डिठ छुपानिकेता। बैठे आसन रिषिहि समेता। अक्षनलाल में 'मिले डिठ' के स्थान पर पाठ है 'डेठे प्रभु'। हर्षित होकर डठना मात्र—आद्र प्रदर्शन की भावना से मी— तुलसीदास के समय के शिष्टाचार में नहीं था। उठने के अनंतर मिलना ही समीचीन लगता है।

\* (११) ११३१-द: 'जप तप कछु न हो इते हि काला। है बिधि मिलै कवन विधि वाला।' ते हि' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ है 'ये हि'। प्रसग नारद मोह का है। पूर्व तथा अनंतर की पंक्तियाँ यह हैं:

करों बाइ सोइ जतन वि नारी। जेहि प्रकार मोहि बरै कुमारी। १-१३१-७ येहि अवगर चाहित्र परम सोमा रूप विसाल। बो विलोकि र में कुआंरितन मेले जयमाल।।

हरि धन मामी सुदरताई । होइहि जात गहरु श्राति भाई । १-१३२-१

यह पंक्तियाँ नारद के मुख से कहलाई गई हैं। इसलिए विवेचनीय पंक्ति भी नारद की कही हुई मानी जानी चाहिए, और नारद ने स्वतः ऊपर उद्धृत दोहे में 'येहि अवसर' शब्द रक्खे हैं; इसलिए 'येहि काला' 'तेहि काला' की अपेचा अधिक संगत लगता है।

- (१६) १-१४८-३: 'तब तब कथामुनीसन्ह गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई।' 'पुनीत' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ 'बिचित्र' है। रामकथा-प्रबंध के प्रसंग में 'पुनीत' विशेषण जितन' समीचीन लगता है, 'बिचित्र' उतना नहीं।
- (१३) १-१४३-१: 'बरबस राज सुतिह तब दीन्हा। नारि समेत गवन बन कीन्हा।' 'तब' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ 'पुनि' है। प्रसंग में 'तब' की आवश्यकता पर ऊपर विचार किया जा चुका है।' 'पुनि' उसका वास्तविक समानार्थी नहीं है। 'पुनि' में आतिरिक्ता, तथा आवर्तन आदि की ध्वनियाँ होती हैं, जो प्रसंग में अपेन्तित नहीं हैं। इसलिए 'तब' पाठ ही समीचीन लगता है।
- (१४) १-१४१-१: 'सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बच रचना। कृपा-सिंधु बोले सुदु बचना।' छक्कन जाल में 'बच' के स्थान पर पाठ है 'बर'। प्रसंग शतरूपा की वर-याचना का है; 'वच-रचना' = 'वचन-रचना' द्वारा ही उसका निर्देश किया जा सकता है, केवल 'रचना

१—देखिये जपर १७२१ के अस्वीकृत पाठ, यही स्थल।

द्वारा नहीं । इसके ऋतिरिक्त 'रुचिर' के होते हुए 'वर' ऋनावश्यक हो जाता है । पहला ही पाठ इसलिए समीचीन लगता है ।

#(१४) १-१८२-८: 'देइ देवतन्ह गारि पचारी।' 'पचारी' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ है 'प्रचारी' अन्यत्र मंथ में तत्सम पाठ ही मिलता है, इसनिए वह प्रयोग की दृष्टि से अधिक समीचीन ज्ञात होता है।

(१६) १-१८३-१: 'इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ। सो सब जनु पहिलेहिं करि रहेऊ।' छक्कनलाल में 'पहिलेहिं' के स्थान पर पाठ 'पहिले' है। उक्ति का चमत्कार 'हिं ='ही' में ही निहित है, यह स्पष्ट है, इसलिए पहला पाठ श्रधिक समीचीन लगता है।

(१७) १-१८४ : 'अतिसय देखि धरम के हानी। परम सभीत धरा अकुलानी।' 'हानी' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ 'ग्लानी' है। प्रसंग में दोनों पाठ एक से बैठते हैं, किंतु प्रयोग-सम्मत 'हानी' ही प्रतीत होता है; अन्यत्र वही आया है:

जब जब होइ घरम के हानी। १-१२१-६

(१८) १-१६४-२: 'ब्रह्मानंद मगन सब लोई।' 'सब' के स्थान पर ब्रह्मनलाल में पाठ है 'नर'। 'लोई' 'लोक' का श्रपभ्रंश है, श्रीर इसमें स्वत: 'नर' की भावना निहित है। 'नर' श्रीर 'नारी' भेद का भी कोई प्रसंग यहाँ नहीं है। इसलिए 'सब' पाठ ही प्रसंगसम्मत श्रीर युक्ति-युक्त लगता है।

× (१६) १-१६४: 'गृह गृह बाज बधाव सुभ प्रगटेड प्रमु सुख-फंद्।' 'प्रगटेड प्रमु' के स्थान पर अक्कनताल में पाठ हैं 'प्रमु

प्रगटे'। दोनों पाठ प्रयोगसम्मत है, यथाः

प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला । १-१३२ ३

भगत बङ्कल प्रभु कुरानिधाना। बिस्वनास प्रगटे भगवाना। १-१४६-८ जग निवास प्रभु प्रगटे श्रिखिल लोक बिसाम। १-१६१

(२०) १-१६६-४: 'परमानंद प्रेम सुख फूले। बीथिन्ह फिरहिं मगन मन भूले।' 'मगन मन' के स्थान पर छक्कनलाल में है 'सकल-रस'। 'रस' का प्रयोग गोस्वामी जी ने शृंगारादि केवल पार्थिव रसों के लिए नहीं, वरन् 'शांत रस', 'राम भिक्त रस', 'राम ध्यान रस', 'बाल केलि रस', 'ज्ञान बिराग भगति रस', आदि अपार्थिव रसों के लिए भी किया है। इसलिए 'परमानंद प्रेम'= 'राम प्रेम' या 'राम भिक्त' के रहते हुए 'सकल रस' की असंगति, और 'मगन मन'= 'आह्वाद पूरित मन' की संगति स्पष्ट है।

×(२१) १-२०३: छक्कतलाल में 'भाजि' के स्थान पर पाठ 'भागि' है। दोनों पाठ प्रंथ भर में मिलते हैं, इसलिए दोनों प्रयोगसम्मत हैं। अर्थ मे तो दोनो अभिन्न हैं ही।

×(२२) १-२१३-२: 'मनिमय जनु विधि स्वकर सवारी।' इक्कनताल में 'जनु विधि' के स्थान पर पाठ है 'विधि जनु'। दोनों पाठो में कोई वास्तविक झंतर नहीं है, कितु सामान्यतः वाचक का उक्ति के प्रारंभ में ही आना ठीक लगता है, इसलिए पहला पाठ अधिक समीचीन माना जा सकता है।

(२३) १-२२६-१: 'देखन बागु कुं अर दुइ आए।' 'दुइ' के स्थान पर अक्कनलाल में पाठ है 'दोड'। 'दोड' = 'दोनों ही' के 'ही' का कोई अवसर नहीं है। 'ही' तब ठीक लगता जब कि इसके पूर्व ही दोनो राजकुमारो की चर्चा उन्ही ओताओं-वक्ताओं के बीच हो गई रही होती। कितु वस्तुस्थित इससे भिन्न है। अभी तक इनकी कोई. चर्चा नहीं थी, यही से वह प्रारम होतो है। इसलिए पहला ही पाठ. समीचीन लगता है, दूसरा नहीं।

(२४) १-२३१-४: 'फरकिं सुभद झंग सुनु भ्राता।' 'सुभद'' के स्थान पर झक्कनलाल में पाठ है 'सुभग'। प्रसंग यहाँ 'नख शिख' की भाँति किसी ऋग के वर्णन का नहीं है। प्रसंग यहाँ पर ऐसे झंगों का है जिनका फड़कना 'शुभद'= 'कल्याणकारी' माना जाता है। इसिलए पहला ही पाठ प्रसगसम्मत है' दूसरा नहीं।

(२४) १-२३१-४: 'रघुवंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मन कुपंथ पग धरै न काऊ।' दूसरे चरण का पाठ छक्दनलाल के अनुसार है 'भूलि न देहिं कुमारग पाऊ।' आगे की पिक में कहा गया है:

मोहि श्रितसय प्रतीति मन केरी। जेहिं सपनेहु पर नारि न हेरी।

'श्रितिसय प्रतीति' की बात 'मन' के संबंध में इस पंक्ति में कही ही न जाती —वह श्रसंगत होती—यदि उसने संबंध में कोई सामान्य प्रतीति की बात पहले न कही गई होती। इसलिए पहला ही पाठ प्रस गसम्मत लगता है, दूसरा नहीं।

- (२६) १-२३६-२: 'गुच्छ बीच बिच कुमुम कलो के ।' छक्कन-लाल में 'गुच्छ बीच बिच' के स्थान पर पाठ हैं 'गुच्छे बिच बिच'। 'गुच्छे' रूप पश्चिमी हिंदी का है, इसलिए प्रंथ की सामान्य भाषा अवधी होने के कारण वह ठीक नहीं लगता। 'गुच्छ' में इस प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है।
- (२७) १-२३४-२: 'प्रभु जब जात जानकी जानी। सुख सनेइ स्रोभा गुन खानी।' 'गुन' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ है 'कै'। स्रीता का अनेक स्थलों पर 'गुन की खानि' कहा गया है, यथा:

सिय सोभा निह जाइ बलानी। जगदिवका रूप गुन लानी। १-२४७-१ हा गुनलानि जानकी सीता। रूप सील व्रत नेप पुनीता। ३-३०-७ राम बाम दिसि सोमित रमा रूप गुन लानि। ७-११-३

यहाँ पर भी वह सगंत लगता है; उन्हें केवल 'सुख-सनेह-सोभा की खानि' कहना उतना ठीक नहीं लगता है।

- (२=) १२२४-३: 'परम प्रेम मय मृदु मिस कीन्ही। चाह चित्त भीती लिखि लान्ही।' 'भीती' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ है 'भीतर'। यहाँ पर उक्ति है सीता की सुंदर मूर्ति को अकित करने की। चित्रांकन किसी भित्ति पर ही होगा, किसी वस्तु के भीतर न होगा। इसलिए 'चित्त भीती' की सगित तथा 'चित्त भीतर' की ग्रंसगित प्रकट है।
- (२६) १-२५२-२: 'रही चढ़ाउब तोरब माई। तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई।' 'सके' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ है 'सकेड'। यह कथन किसी विशेष राजा के संबंध में नहीं, बरन समस्त राजाओं के संबध में किया जा रहा है—श्रीर बतुष को भूमि से डठाने के लिए समस्त राजाओं का सम्मिलित

प्रयास भी इसके पूर्व वर्णित है, इसलिए बहुवचन क्रिया 'सके' एक-वचन क्रिया 'सके उ' की ऋपेचा श्रधिक संगत लगती है।

× (३०) १-२४३-४: 'जौ तुम्हार अनुसासन पावौँ। कंदुक इव ब्रह्मांड उठावौ। कांचे घट जिमि डारौं फोरी। सक्षौं मेरु मूलक जिमि तोरी।' दूसरे जिमि' के स्थान पर छक्कनलाल मे पाठ है 'इव'। 'इव' तथा 'जिमि' द.ना का ही प्रयोग इसके पूर्व हुआ है, इसलिए पुनरुक्ति दोनों मे है। अर्थो मे भी दोनो के कोई वास्तविक अतर यहाँ नहीं ब्रात होता है।

#(३१) १ ९४६ ४: 'सांख बिधिगति कक्कुजाति न जानी।' 'जाति' के स्थान पर इक्षनलाल में पाठ है 'जाइ'। 'जाति' तथा 'जाइ' में श्रंतर केवल काल का है, पहली सामान्य वर्ष मान की किया है, दूसरी श्रासत्र वर्ष्तमान की; पहली का श्रर्थ है 'जानी नहीं जाती' श्रोर दूसरी का है, 'जानी नहीं जा रही है'। किंतु 'जाइ' पाठ श्रिधक प्रयोग सम्मत लगता है, क्योंकि 'जानना' के साथ 'जाइ' के ही प्रयोग - मिलते हैं:

जानि न जाइ नारि गति भाई। २४७ ८ जानि न जाइ काह परिनामा। १५६४ जानि न जाइ निसाचर माया। ५-४३-६ जानि न जाइ राम भ्युताई। ७-८६-६ जिस करतव कर्षु जाइ न जाना। २-५८-४

(३२) १-२४७-३: 'सखी बचन सुनि मै परतीती। मिटा विषाद्
बढ़ी अति प्रीती। 'बढ़ी अति' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ है 'भई
मन'। एक तो, पूर्व वाले चरण में 'मै'= 'भई' आ चुका है, जिसके
कारण दूसरे पाठ में अनावश्यक पुनरुक्ति है; दूसरे, 'प्रीति' अब नहीं
हत्पन्न हो रही थी; यह अवसर तो धनुमँग का है, इससे बहुत पूर्व
फुलवारी प्रकरण में ही प्रीति पुरानी हो रही थी: 'प्रीति पुरातान लखे
न कोई।' (१-२२६-८) और रनेहाधिक्य के कारण उसके अनेक
अनुभाव बरवस प्रकट हो रहे थे; यथा: 'अधिक सनेह देह मह

भोरी। सरद सिसिह जनु चितव चकोगे। (१-२३२-६ , इसिलए दूसरा पाठ असगत लगता है, और पहला ही संगत लगता है।

×(३३) १-२४५-८: 'लव निमेष जुग सय सम जाहीं।' 'सय' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ है 'सत'। 'सय' और 'सत' दोनों प्रयोग-सम्मत हैं, यथा:

> दिन दिन सय गुन भूपित भाऊ । १-३६०-४ कामधेनु सय सरिस सुद्दाई । २-२६६-१ रामचरित सत कोटि महं लिय महेस जिय जानि । १-२५ जपहु जाइ संकर सत नामा । ११३८-५

#### अर्थ मे वे अभिन्न हैं ही।

- (३४) १-२४८ : 'प्रमुहि चितइ पुनि वितव महि राजत लोचन कोल।' इक्कनलाल में 'चितइ' के स्थान पर भी पाठ 'चितव' है। पहले पाठ का आशय है 'प्रमु को देख कर [लड़ आ या त्रोड़ावशा ?] सीता पृथ्वी का ओर देखने लग जाती है...' दूसरे पाठ का आशय होगा 'प्रमु को देखती है, और तदनतर पृथ्वी की ओर देखती है...'। दोनों पाठो से सर्गात लगाई जा सकती है, किंतु दूसरे पाठ से कुछ ऐसा लगता है जैसे प्रमु की श्रार देखना और पुनः पृथ्वी की ओर देखना एक दूसरे से नितांत असबद्ध और निर्पेच काये हैं, जो प्रसंग से सिद्ध नहीं है। पहले में यह त्रुटि नहीं है, इसलिए पहलो ही पाठ समीचीन लगता है।
- (३४) १-२६१-१: 'देखी बिपुत विकल बैदेही। निमिष विहात कल्प सम तेही।' 'बिपुत बिकल' के स्थान पर अक्कनताल में पाठ 'बिकल अतिहि है'। पहले पाठ की त्रुटिहीनता प्रकट है। दूसरा पाठ अन्वय की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। 'बिकल अतिहि' के स्थान पर 'अबिहि बिकल' बिना किसी अंद भंग के भी पाठ हो सकता था।
- (३६) १-२६१: 'संकर चापु जहाजु सागर रघुवर बाहुबलु। बूड़ सो सकल समाजुचढ़ा जो प्रथमिह मोह वस। छक्षनलाल में 'बूड़ सो' के स्थान पर पाठ 'बूड़ा' है। दोहे के चतुर्थ चरण में जो 'जो'

अप्राता है, उससे प्रकट है कि उसके सहचर 'सो' से संयुक्त पाठ हो। ठीक है।

- (३७) १-२६४-३: नाचिह गाविह विबुध बधूरा। बार बार कुमुमंजित कूटी। 'कुमुमंजित' के स्थान पर अक कनलाल में पाठ है कुमुमावित'। प्रसंग से यह प्रकट है कि देवबधुएँ उक्त अवसर पर अपर आकाश से पुष्पवर्षा कर रही हैं, फ नतः 'कुमुमांजित' पाठ की प्रासंगिकता और युक्तियुक्तना प्रकट है, 'कुमुमावित' कूटने में वैसी सहेतुकता और समादर की धानि नहीं है, और इसलिए वह यहाँ असगत लगता है।
- (३८) १-२६८-१: 'खरभर देखि विकल पुरनारी। सब मिलि देहिं महीपन्ह गारा।' 'पुरनारी' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ है 'नरनारीं'। 'बिकलता' की श्रवस्था में 'गारो' देने की बात नरवर्ग में वैसी नहीं, नारावगे में ही प्राय देखी जाती है। इसलिए दूसरा पाठ उतना समीचीन नहीं लगता जितना पहला।
- (३६) १-२६८-७. 'बृषम कंध उर बाहु बिसाला। चार जनेड माल मृग झाला।' 'जनेड माल मृगझाला' के स्थान पर झक्कन-लाल में पाठ हैं 'जनेऊ कटि मृगझाला'। किंतु अगले ही चरण में आता है 'कटि मुनि बसन तून दुइ बांचे।' कटि में ही मृगचर्म भी हो और मुनिवसन भी, यह बुद्धिसम्मत नहीं हैं। पहला ही पाठ इसलिए समीचीन है।
- × (४०) १-२७०-७: 'विधि अब सबरी बात बिगारी।' 'अब संवरी' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ है संवारि सब'। दोनो पाठ एक से लगते हैं।
- (४१) १-२७२: 'मातु पितिह जिन मोचबस करिस महोप किसोर।' 'करिस' के स्थान पर छक्कनताल में पाठ 'करिह' है। दोनो में से पहला ही पाठ प्रयोगसम्मत है, यथा:

श्राइ पार पुनि देखिहों मन जिन करिस मलान। २-५३ सीते पुत्रि करिस जिन त्रासा। ३-२६-६ जिमहिंहें पंख करिस जिन चिता। ४-२८-६ इसिंतए वही समीचीन है, दूसरा नहीं।

(४२) १-२७८: 'सुनि लिछिमनु बिहंसे बहुरि नैन तरेरे राम।
गुर समीप गवने सकुचि परिहरि बानी बाम।' 'सकुचि' के स्थान
पर छक्षनलाल में पाठ हैं 'बहुरि'। किंतु 'तरेरे नैनों' द्वारा राम
के मना करने पर लहमण का 'सकुचना' जितना उनके चरित्र के
अनुकूल लगता है, उतना 'न सकुचना' नहीं। दूसरे, 'बहुरि' दोहे
के पहले चरण में आ चुका है, इसलिए दूसरे पाठ में अनावश्यक
पुनरुक्ति भी है।

\*( ४३ ) १-२८४: 'जोरि पानि बोले बचन हृदय न प्रेम श्रमात । 'श्रमात' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ है 'समात'। दोनों के श्रशों में कोई श्रंतर नहीं है। किंतु प्रंथ में 'समाना' का ही प्रयोग मिलता है, इसलिए दूसरा पाठ श्रधिक प्रयोगसम्मत लगता है।

( ४४ ) १-२६६-३ र 'भुवन चारि दस भरा उछाहू। जनकसुता रघुबीर बिद्याहू।' 'भरा' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ है 'भएउ'। इसी प्रकार के एक अन्य प्रसंग में भी 'भरना' क्रिया मिलती है :

हर गि।रजा कर भएउ विवाह । सकल भुवन भरि रहा उछाहू । १-१०१-६ अवतः पहला पाठ अधिक प्रयोगसम्मत लगता है ।

(४४) १३२२-६: 'नारि वेष जे सुरबर बामा। सकत सुभाय सुंदरी स्थामा। तिन्हिह देखि सुखु पार्वीह नारी। बितु पहिचानि शान तें प्यारी।' 'पहिचानि' के स्थान पर छक्कनताल में पाठ हैं 'पहिचान'। अंतर दोनों में भाषा का है—पहला अवधी का रूप है, और दूसरा परिचमी हिंदी का रूप। प्रंथ की सामान्य भाषा अवधी है, इसलिए पहला अधिक समीचीन लगता है।

(४६) १-३२८-७: 'सूपकारी' अन्य पाठ है, उसके स्थान पर इक्सनताल में पाठ हैं 'सूपकारक'। 'कारक' प्रत्यय मंथ में एकाभ ही बार आया है, अन्यथा 'कारी' ही प्रत्यय मिलता है; इसलिए पहला पाठ अधिक प्रयोगसम्मत लगता है।

(४७) १-३३२-१: 'जनक सनेहु सीलु करत्ती। नृप सब राति सराह बिभूती।' 'सराह बिभूती' के स्थान पर झकनलाल में पाठ है 'सराहत बीती'। पहले पाठ में 'नृप' कर्ता और 'सराह' उसकी किया है; दूसरे पाठ में 'बीर्ता' किया और 'राति' उसका कर्ता है। किंतु दूसरे पाठ में 'नृप' शेष शब्दावली से असंबद्ध हो जाता है, इसलिए दूसरा पाठ सदोष है।

(४८) १-३३३-४: 'भरि भरि बसह अपार कहारा। पठई' जनक अनेक सुसारा। इक्कनलाल में 'पठई' के स्थान पर पाठ 'पठए' तथा 'सुसारा' के स्थान पर पाठ 'सुआरा' है। पहला ही पाठ बुद्धिसम्मत लगता है, क्योंकि यदि अनेक 'सुसारा' = 'सुंदर सामग्री' नहीं भेजी गईं, तो 'बसह भर भर कर' और 'अपार कहारों' द्वारा कौन सी वस्तु गई ? 'सुआर'='रसोइए' तो इस भॉति 'बसह भर भर कर' तथा 'कहारों द्वारा' भजे नहीं जा सकते थे।

(४६) १-३३६-४: 'राड अवधपुर चहत सिधाए। बिदा होन हम इहाँ पठाए।' 'हम इहाँ' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ हैं 'हित हमहिं'। पहिले पाठ का आशय हैं. 'बिदा होने के लिए हम यहाँ (राजा के) भेजें हुए हैं,' और दूसरे का आशय होगा '(स्वतः) अपनी विदाई के लिए (राजा ने) हमको भेजा है।' कहने की आवश्यकता नहीं कि पहला ही आशय प्रसंगसम्मत है।

(४०) १-३४४-२: 'मांम भेरि डिडिमी सुहाई'। सरस राग बाजिह सहनाई'।' 'भेरि' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ 'बीन' है। 'बीन' के साथ 'मांम', 'डिडिमी' श्रीर 'सहनाई' जैसे शोर करने वाले बाजे श्रंथ में कहीं नहीं श्राए हैं, यह तो 'भेरी' के साथ ही मिलते हैं। तुलनीय स्थल निम्नलिखित हैं:

बीना बेनु संख धुनि द्वारा । २-३७-५ बाजिह ताल पखाउज बीना । ६-१०-६ फाफ मृदंग संख सहनाई । भेरि दोल डिडिमी सुहाई । १-२६३-१ मधुकर मुखर मेरि सहनाई । ३-३८-६ मुखहि निसान बजाविह मेरी । ६-३६-१० बाजिह मेरि नफीरि श्रपारा । ६-४१-३ मेरि नफीरि बाज सहनाई । ६ ७६-६

×(४१) १-३४६-४: 'ऋच्छत श्रंकुर रोचन लाजा। मंजुल मंजरि तुलसि बिराजा।' 'मंजरि' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ है 'मंगल'। यहाँ पर वर्णन उन मंगल द्रव्यों का किया जा रहा है जिन्हें रानियाँ परिछन के लिए सज रही हैं। 'मंगल' शब्द एक बार पुनः हो अर्द्धाली बाद आया है: 'मंगल सकल सजिहें सब रानी।' इसिलए विवेचनीय स्थल पर बिना 'मंगल' के भी अर्थ लग जाता हैं। कितु 'मंगल' का वहाँ होना भी अर्थ लगाने में बाधक नहीं है। 'तुलसी' और 'तुलसी मंजरी' में यहाँ कोई भेद नहीं प्रतीत होता है।

×( ४२ ) १-३४३-४: 'बिप्र बधू सब भूप बोलाई'। चैल चार भूषन पहिराई'।' छक्कनलाल में 'चैल' के स्थान पर पाठ 'चीर' है। तुलनीय प्रयोग 'मानस' में नहीं है। कितु दोनों समानार्थी प्रतीत होते हैं।'

(४३) १-३४८-६: 'बंदि मागधिन्ह गुनगन गाए।' बंदि माग-धिन्ह' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ है 'बंदी मागध'। किसी विशेष 'बंदी' या 'मागध' से खाशय न होने के कारण तथा 'गाए' किया के बहुवचन होने के कारण 'मागधिन्ह' पाठ जितना उपयुक्त लगता है, 'मागध' उतना नहीं।

# रघुनाथदास के अस्वीकृत पाठमेद

रघुनाथ दास के अस्वीकृत पाठों में से अंशतः १७६२, १७२१, तथा अक्कनलाल के हैं, और अंशत. उनके अतिरिक्त हैं। इन पर तीचे विचार किया जाएगा।

(१) १-२-११: 'बदु बिस्वास अचल निज धरमा। तीरथ साज समाज सुकरमा।' 'साज' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ हैं 'राज'। पहले पाठ का आशय होता है 'सुकर्मियों के समाज (संत समाज) में [ उक्त ] तीर्थ का साज इस प्रकार है।' यह उस उक्ति के मुख्य की कड़ी है जिसमें पहले तो संत समाज में तीर्थराज प्रयाग के समस्त प्रमुख उपकरण दिखाए गए हैं, और तदनंतर संत समाज

वुलना की जिए : पीत निर्मल चैल मनहुँ मरकत सैल

पृथुल दामिनि रही छाइ तिज सहज ही। गीता० ७-६। कीर के कागर त्यो नृपचीर विभूषन उप्पम श्रंगनि पाई। कविता० २-१। कागर कीर क्यों भूषन चीर सरीर लस्यो तिष नीर क्यों काई। कविता० २-२

में उक्त तीर्थराज से भी कुछ विशेषताऍ दिखाई गई हैं। उक्ति का प्रारंभ निम्निलिखित पंक्ति से होता है:

मुद् मंगल मय संत समा त्। जो जग जंगम तीरथराजू। यहाँ से लेकर विवेचनीय स्थल तक उपमेय और उपमान की समा-नता बताई गई है, किंतु इसके बाद ही उपमेय की विशेषता इस प्रकार कही गई है:

सबिह सुलम सब दिन सब देसा। सेवत सादर समन कलेसा। श्रवध्य श्रलीकिक तीरथ राज। देइ सद्य फल प्रगट प्रभाज। श्रवः 'साज' पाठ की संगति स्पष्ट है। 'राज' पाठ से उक्ति रूपक मात्र रह जाती है, जो वस्तुस्थिति से भिन्न है। 'जगम तीरथराज' से ही यह प्रकट हो जाता है कि तीरथराज से कुछ विशेषना संतस्माज में किव प्रतिपादित करने जा रहा है, श्रीर श्रंत की पंक्तियों से तो यह नितांत स्पष्ट हो जाता है कि वह उसे तीर्थराज से बढ़ा-चढ़ा कहता है। फलतः पहला ही पाठ समीचीन लगना है।

- (२) १-७: 'सम प्रकास तम पाख दुहुँ नाम भेद बिधि कीन्ह। स्रिस पोषक सोषक समुक्ति जग जस अपजस दीन्ह।' 'पोषक सोष क' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ हैं 'सोषक पोषक'। पहले पाठ की संगति और दूसरे पाठ की असगति स्पष्ट है, क्योंकि शशि का पोषक होने के कारण हा शुक्त पत्त को यश और शशि का शोषक होने के कारण ही कुष्ण पत्त को संसार अपयश देता है।
- (३) १-१०: 'गिरा प्राम्य सियराम जस गाविह सुनिह्
  सुजान।' रघुनाथदास में 'प्राम्य' के स्थान पर पाठ 'प्राम' है। पाठ
  यदि 'प्राम गिर।' होता तो समास मान कर संगति लग सकती थी,
  श्रौर छंद-संबंधीं कोई बाधा भी 'प्राम गिरा' पाठ को में न होती।
  किंतु ऐसा नहीं है, इसलिए 'गिरा प्राम' पाठ को श्रशुद्ध मानना पड़ेगा।
- (४) १-१२-६: 'ताते मैं अति अलप बलाने। थोरेहिं महं जानिहिह सयाने।' थोरेहि' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ हैं 'थोरे'। अपर आए हुए 'अति अलप' के अनुरूप 'थोरेहिं' ही है, 'थोरे' नहीं, इसलिए वही ठीक लगता है।

(४) १-१२-८: 'एतेडु पर करिहिह ते असंका। सोहि ते आधिक जे जड़ मितरंका।' 'आसंका' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'संका'। यहाँ पर प्रसंग 'संदेह' का है, यह स्वतः देखा जा सकता है, और 'सदेह' के पर्याय के रूप में मंथ में 'असका' का प्रयोग हुआ है, यथा:

श्रम बिचारि तुम्ह तबहु श्रमंका। १-७२-४ तक्षि श्रमका कीन्हिहु सोई । १-९१३-१ दूसरी श्रोर, कहीं भी 'सदेह' के श्रथ में 'संका' का प्रयोग नहीं हुआ है। इसिलए पहला ही पाठ प्रयोगसम्मत है।

(६) १-१४: 'करहु छपा हरि जस कहीं पुनि पुनि कहीं निहोरि।' रघुनाथदास में 'निहोरि' के स्थान पर पाठ 'निहोर' है। 'निहोर' संज्ञा कहीं भी 'कहना' किया के कर्म के रूप में नहीं आई है। 'निहोरि' किया-विशेषण अवस्य 'कहना' किया के साथ आया है, यथा:

देखि देव पुनि कहि निहोरी । २-१२-२ सुमिरि महेसिह कहह निहोरी । २-४४-७

×(७) १-२२: 'प्रेम' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ 'प्रेम' हैं। दोनों रूप प्रंथ भर में मिकते हैं, यथा:,

सियराम पेम पियूष पूरन होत जनसुन भरत को। २-३२६ छ० पूरन राम सुपेम पिऊषा। २-२०६ ५ प्रेम पात्रु तुम्ह सम कोउ नाहीं। २-२०८-३ तात किएं प्रिय प्रेम प्रमादू। २-७७-४ नेसु प्रेम संकर कर देखा। १-७६-४

इसितए दोनों प्रयोगसम्मत हैं।

(८) १-२४ ४: 'राम सकल कुल रावन मारा।' 'सकल कुल' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'सकुल रन'। यहाँ पर प्रसंग राम-पच्च श्रीर नाम-पच्च की तुलना का है। ऊपर की पंक्ति राम-पच्च की समानांतर पंक्ति यह है:

सेवक सुमिरत नाम सप्रीती। बिनु खम प्रवल मोह दल जीती।

तुलनीय यहाँ हैं राम और नाम, रावण श्रीर मोह, उसका कुल, श्रीर मोह का दल। प्रथम पाठ की संगति इसलिए प्रकट है। दूसरे पाठ में 'रन' शब्द भी राम-पन्न में श्रा जाता है, जिसका समानांतर नाम-पन्न में कुछ नहीं है, इसलिए दूसरा पाठ ठीक नहीं झात होता।

- (६) १-२६-३: 'भगित भोरि मित स्वामि सराही।' 'भोरि' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है मोरि'। पहले पाठ का आशय होगा 'भिक्त में भूली हुई मित', और दूसरे का होगा भिक्त और मित'। कितु प्रसंग में भिक्त में तन्मयत। या भिक्तियुक्त मित ही सराहना का विषय हो सकती है, भिक्त से अलग मित नहीं। इसिलिए पहला ही पाठ मान्य प्रतीत होता है।
- (१०) १.३०-६: 'ते खाता बकता सम सीला। सबर्रसी जानहिं हिर लीला। जानहि तीनि काल निज ज्ञाना। करतलगत आमलक समाना।' रघुनाथदास में 'सबद्रसी' के स्थान पर पाठ 'समद्रसी' है। 'समद्र्शन' का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है, प्रसंग सर्वज्ञ होने का है, जो आगे आए हुए 'हरिलीला ज्ञान' तथा 'त्रिकाल ज्ञान' से प्रकट है।
- × (११) १-३७-१४: 'समजम नियम फून फन ज्ञाना।' 'नियम' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'नेम'। 'जम' या 'संजम' के साथ मंथ में अनेक स्थलों पर यह शब्द आया है, किंतु पाठ प्राय: 'नियम' है, यथा:

भट जम नियम सैल रजधानी । २-२३५-७ सम दम संजन नियम उपासा । २-३२५-४

मुनिमन आगम जम नियम समदम विषम ब्रत आवरत को । २-३ २६

श्रान्यथा 'नेम' रूप भी प्रंथ में मिलता है, श्रीर इसलिए वह अप्रयुक्त नहीं कहा जा सकता।

(१२) १-४१-४: 'घोर घार भृगुनाथ रिसानो। घाट सुबंध राम बरबानी।' 'सुबंध' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ 'सुबंधु' है। 'सुबंधु' = 'श्रच्छा भाई' का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है। नदियों के किनारे भक्ती भॉति बॅघे हुए घाटों की प्रशंसा होती ही है, इसिलए सुबंध [ पढ़ने में 'सुबद्ध' ] की संगति प्रकट है।

× (१३) १-४८: 'गुपुत' अन्य पाठ है, उसके स्थान पर रघु-नाथदास में पाठ 'गुप्त' है। दोनों रूप प्रंथ में प्रयुक्त मिलते हैं, यथा:

गुपुत प्रगट बहं जो जेहि खानिक। १-१ द श्राउरउ एक गुपुत मत सबहि करहुँ कर जोरि। ७-४५ जिमि पाखंडबाद ते गुप्त होहि सद्गंथ। ४-१४ यह सब गुप्त चरित मै गावा। ७-६-४

इसिलए दोनों पाठ प्रयोगसम्मत हैं।

\* (१४) १-४०-६: 'सुनिह सती तब नारि सुभाऊ। संसय श्रस न घरिश्र तन काऊ।' 'तन' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'डर'। 'संसय' का स्थान श्रन्यत्र प्रंथ भर में 'तन' नहीं है 'उर' ही है, यथा:

> अस संसय आनत उर माही। १-११६-६ अबही ते उर संसय होई। ६-१०-३

तव प्रसाद अब मम उर माहीं। संस्य सोक मोह भ्रम नाहीं। ७-११५-६ इसिलए दूसरा पाठ अधिक प्रयोगसम्मत ज्ञात होता है।

× (१४) १-६७-६: 'त्रिय' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'तिय'। दोनों रूपों का प्रयोग प्रंथ में हुआ है, यथा:

> भगति सुतिय कल करन विभूषन । १-२०-६ तिय बिसेष पुनि चेरि कहि भरत मातु मुसुकानि । २-१४ देखि सिवहि सुरित्रय मुसुकाहीं । १-६२-६ बनसी सम त्रिय कहिह प्रवीना । ३-४४ ८

इसिलए दोनों पाठ प्रयोगसम्मत हैं।

(१६) १-७१: 'पारबती निरमएउ जेहि सोइ करिहि कल्यान।' 'पारबती' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ 'पारबतिहि' है। अन्यक्र 'निरमएउ' क्रिया का कर्म 'हि' के बिना ही आया है, यथा:

ंदउ मुनिपद कंज रामायन जेहिं निरमएउ । १-१४ निज माया बसंत निरमएऊ । १-१२६-१ इसलिए पहला पाठ अधिक प्रयोगसम्मत लगता है।

\*(१७) १-७७-३: 'मातु पिता प्रभु गुर के बानी। बिनहिं बिचार करित्र सुम जानी।' 'प्रभु गुर' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'गुर प्रभु'। यह उक्ति राम को संबोधित शिव के वाक्यों में से हैं। राम उनके 'प्रभु' हैं, इसलिए 'प्रभु' शब्द का बीच में पड़ना उतना उपयुक्त बहीं लगता जितना एक स्रोर पड़ना, क्योंकि बीच के शब्द पर उतना बल नहीं होता जितना प्रारंभ में।

- (१८) १-७७: 'गिरिहि प्रेरि पठएहु भवन दूरि करेहु संदेहु।' 'पठएहु' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'पठवहु'। भविष्य काल की सहयोगी किया 'करेहु' के साथ भविष्य काल का 'पठएहु' रूप ही समीचीन लगता है, वर्त्त मान काल का 'पठवहु' रूप नहीं।
- (१६) १-७८-३: 'केहि अवराघहु का तुम्ह चहहू। हम सन सत्य मरमु सन कहहू।' 'सब' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'किन'। 'किन' दोनो पच्चों में किसी विशेष आत्मीयता के होने पर ही संगत हो सकता था; किंतु इस प्रकार की आत्मीयता को कोई संकेत प्रसंग में नही मिलता। दूसरे, 'किन' पाठ तब संगत हो सकता था जब दो-एक बार पूछने पर भी प्रश्नकत्तों से मर्म न बताया गया होंता, किंतु यह भी नहीं है; प्रश्न पहली बार किया जा रहा है। ऐसी दशा में दूसरे पच्च की असंगित प्रकट है। 'सब' के संबंध में इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है।
- ×(२०) १-७८८: 'देखहु मुनि ऋषिबेकु हमारा। चाहिऋ सिविह सदा भरतारा।' 'सिविह सदा' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'सदा सिविह'। ऋथे में दोनों के कोई श्रंतर नहीं हैं, और न दोनों में किसी श्रन्य विषय में ज्ञात होता है।
- (२१) १-१०२ ४: 'बचन कहत भरे लोचन बारी।' 'भरे' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'भर'। 'भर' एकवचन है, श्रीर 'भरे' बहुवचन, यथा:

सुनत सुमंगल वैन मन प्रमोद तन पुलक मर। सरद सरोहह नैन तुलसी गरे सनेह जल॥ २-२२६ इसितए 'तोचन' बहुवचन के साथ 'भरे' बहुवचन पाठ हो समीचीन है।

(२२) १-१०३-७: 'तब जनमेड षट बद्न कुमारा। तारकु श्रमुर समर जेहिं मारा।' 'जनमेड' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ हैं 'जनमे'। षटबद्न कुमार के लिए विवेचनीय स्थल पर 'जेहिं' सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, और 'जेहिं' का प्रयोग प्रथ मर में एकव बन में 'जिसने' के श्रर्थ में हुआ है, और उसकी संज्ञा के लिए एकवचन की ही किया आई है, यथा:

कालकेतु निसिचर तहं स्रावा । जेहि सुकर होइ नुपिह मुलावा । १-१७०-२ सोचिह दैविह दूषन देहीं । विरचत हंग काग किय जेहीं । १-१७५-२ एक विघाति दूषन देहीं । सुधा देखाइ देन्ह विष जेही । २ ४६-१ गारी सकल वैकेइहि देही । नयन विहीन कीन्ह जग जेहीं । २-१५६-७

इसिंतए प्रस्तुत स्थल पर ए ६वचन की किया 'जनमेड' ही समी-चीन है, बहुवचन किया 'जनमे' नहीं।

\*(२३) १-१०४ २: 'नयनिह नीह रोमावित ठाढ़ी।' 'नयनिह' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'नयन'। अन्यत्र सामान्यत: 'नयन' ही इस प्रकार के स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है, यथा:

नय नीर पुलकित श्रिति गाता । ५-४५-६ नयन नीर मन श्रिति हरवाना । ७-६३-२

इसिलए दूसरा पाठ अधिक प्रयोगसम्मत प्रतीत होता है।

(२४) १-१०७-४: 'बिहसि उमा बोली मृदुबानी।' 'मृदु' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'प्रिय'। 'प्रिय' विशेषण का प्रयोग 'बानी' के साथ प्रायः सुनी हुई वाणी के सबंध में हुन्ना है; श्रौर कही हुई वाणी के साथ प्रायः 'मृदु' विशेषण मिलता है, यथा:

मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी। २-४-५ प्रिय बानी जे सुनिहें जे कहहीं। ६-६८ सुनि सिसु रुदन परम प्रिय बानी। १-१६३-१ मुनि तापस बोलेंड मृदु बानी। १-४-१ बोले राड रहिस मृदु बानी। २-४-१

- × (३०, १-१८७: 'निज लोकिह बिरिच ने देवन्ह इहै सिखाइ। बानर तनु धिर धिर मिह हिर पद सेवहु जाइ।' 'धिर धिर मिह' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'धिर धरिन महं'। दोनों पाठों में अंतर शाब्दिक ही ज्ञात होता है।
- (३१) १-१६४-२: 'ब्रझानंद मगन सब लोई।' रघुनाथदास में 'लोई' के स्थान पर पाठ है 'कोई'। यद्यपि अर्थ के ध्यान से दोनों पाठों में विशेष अंतर नहीं है, कितु अगली अर्द्धाली में 'लोगाई' का वर्णन आया है: 'बृद बृंद मिलि चली लोगाई। सहज सिगार किए उठि धाई।' इसलिए 'लोगाई' के साथ 'लोई' = 'लोक' (लोग) पाठ अधिक समीचीन लगता है।
- (३२) १-६०६-७: 'एहूं मिस देखों पद जाई। करि बिनती आनों दोड माई।' रघुनाथदास में 'एहूं मिस' के स्थान पर पाठ है 'एहि मिस में'। अंतर वस्तुत. 'एहूं' और 'एहि' का है। पहले में ध्विन यह है कि 'राम चरण दर्शन के लिए यह भी एक अच्छा मिस (निमित्त) मिल गया है'; दूसरे में ध्विन होगी कि 'राम दर्शन ही सर्वेत्रमुख कार्य है, शेष तो उसी के लिए एक बहाना (निमित्त) मात्र होगा'। पहला अधिक संगत लगता है, क्योंकि विश्वामित्र मुख्यतः दोनो भाइयों को साथ लाने के लिए जा रहे थे, जैसा अर्द्याली के दूसरे चरण में स्पष्ट है।
- \*( ३३ ) १-२०७ . 'धर्म सुजस प्रभु तुम्हकों इन्ह कहुँ श्रित कल्यान ।' 'तुम्हकों' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'तुम्ह कहुँ'। 'कों' श्रान्यत्र नहीं प्रयुक्त हुत्रा है। दूसरी श्रोर 'इन्ह कहुँ' में ही 'कहुँ' श्राया है, श्रोर प्रथ भर में मिलता है, यथाः

सुख सोहाग तुम्हकहुँ दिन दूना । २-२१-४ तुम्हकहुँ बन सब भांति सुपासू। २-५५-७ सुनहु तात तुम्ह कहुँ सुनि कहहीं। २-७७-६ तुम्हकहुँ तो न दीन्ह बनबासू। २-७⊏-⊏

( ३४ ) १-२०६-४ : 'मोहि निति पिता तजेड भगवाना।' 'निति'

के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'हित'। निति' का ऋर्थ 'निमित्त' होता है, झौर ऋन्यत्र वह इस ऋर्थ में प्रयुक्त भी हैं : यथा :

मीन जिन्नन निति बारि उलीचा। २-१६१ द कितु, 'मोहि हित' कही नहीं मिलता, उसके स्थान पर सर्वेत्र मम हित लागि' मिलता है, यथा:

सो ममहित लागो जन अनुरागी प्रगट भए श्रीकंता । १-१६२ छं॰ ममहित लागि नरेस पठाए । १-२१६-८ ममहित लागि तजेहु पितु माता । ६-६१-४ ममहित लागि तजे इन्ह प्राना । ६-११४-२

श्रतः पहला ही पाठ प्रयोगसम्मत लगता है, दूसरा नहीं।

× (३४) १-२११ 'श्रस प्रमु दीनबंधु हरि कारन रहित कृपाल । तुलसीदास सठ ताहि भ जु ब्रांड़ि कपट जंजाल ।' 'तेहि' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ 'ताहि' है। दोनों पाठ प्रयोगसम्मत हैं, यथा :

> बहुरि सक रम बिनवी तेहा । १-४-१० सकल बिन्न ब्यापिंह निह्न तेही । १-३६-५ पुनि श्रवडेरि मराएन्हि ताहा । १-७६-५ तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी । १-१२३-७

(३६) १-२३१-७: 'जिन्हके लहिं न रिपु रन पीठी । निह्
पाविं पर तिय मन दीठी। मगन लहिं न जिन्हके माहीं। ते नरवर
थोरे जग माहीं।' रघुनाथदास में दूसरे चरण के 'पाविं के स्थान
पर पाठ 'लाविं हैं। 'पाविं पाठ का अर्थ हैं: 'अन्यो की सियाँ
जिनका मन और जिनकी हिन्द नहीं पातीं (जिनके आकृष्ट नहीं
कर सकतीं)।' दूसरे पाठ की संगति इस प्रकार नहीं लगती। यदि
'पर तिय' को 'लवािं कर कर्ता माना जावे, तो अर्थ होगा 'पराई
सियाँ जिस पर अपना मन और अपनी हिन्द नहीं लगातीं।'
किंतु प्रसंग से यह ठीक नहीं लाता, क्योंकि इस विशेषता के कारण
कोई 'नर वर' नहीं कहा जा सकता। यदि 'जे' को जुप्त कर्ता मान

लिया जाने, तो 'पर तिय' का तृतीया में 'परस्त्री से' ऋर्थ नहीं लिया जा सकता।

- (३७) १-२३३-२: 'मोर पख'सिर सोहत नीकें।' रघुनाथदास में 'मोर पख' के स्थान पर पाठ है 'काक पच'। 'काक पच' का अर्थ होता है, बालों की वह लटे जो कानों के पास लटकती रहती हैं। फलतः 'काक पच' की असंगति प्रकट है। काक पच शिर में शोभा भी नहीं दे सकता। 'मोर पंख' को शिर पर धारण करने के विषय में कुछ कहना नहीं है, उसे तो कुष्ण जी ने इस प्रकार कुतार्थ किया ही था।
- (३८) १-२३४-६: 'पुनि आडब येहि बेरिआं काली। अस किह मन बिहंसी एक आली।' रघुनाथदास में 'बेरिआं' के स्थान पर पाठ हैं 'बिरिआं'। 'बेरिआं' की संगति प्रकट हैं—सखी कह रही हैं '(आज इतना ही रहने दो; यदि अभी मन न भरा हो तो कल भर लेना।) कल हम लोग इसी बेला फिर आवेंगी।' 'बिरिआं' आर्थहीन हैं।
- (३६) १-२३४-9: 'नहिं तव आदि अंत अवसाना।' 'अंत' केसे स्थान पर रघुनाथदास में पाठ 'मध्य' है। 'मध्य' न मानने से तो अस्तित्व का भी अस्वीकार हो जाता है, जो ठीक नहीं होगा। पहले पाठ में यह त्रुटि नहीं है। उसमें अधिक से अधिक इतनी ही त्रुटि दिखलाई पड़ती है कि 'अत' तथा 'अवसान' किसी अंश तक एक दूसरे के पर्याय हैं।
- (४०) १-२४२-६: 'रामिह चितव भायं जेहि सीया। सो सनेहु सुद्ध निहं कथनीच्या।' 'भायं' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'भाव'। तुत्तनीय प्रयोग हैं:

भायं कुमायं ग्रनख श्रालसहूं। नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। १-२७-१ एक उदास भायं सुनि रहहीं। २-४८-६ सकल भायं सेबिह सनमानी। २-१२६-८

फलतः 'भायं' की प्रयोगसम्मतता सिद्ध है। 'भाव' का प्रयोग कही भी 'भावपूर्वक' के अर्थ में नहीं हुआ है, सर्वत्र वह 'मनो- भाव' - विशेष रूप से 'शेम' या 'भावें = 'श्रच्छा लगे' के ही द्यर्थ में प्रयुक्त हुन्या है। यथा:

जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। १-५-६ मागहु वर जोइ भाव मन । १-१-४८ भावभेद रसभेद श्रपारा । १-६-१० भाव भगति श्रान्द श्रघाने। २-१०८-१

(४१) १-२४४-३: 'एकटक लोचन चलत न तारे।' 'तारे' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'टारे'। 'तारे' = 'ट्यांख की पुतलियाँ' की संगति प्रकट है। 'टारे' पाठ का द्यर्थ होगा: 'एकटक नेत्र हटाने पर भी नहीं चलते'। किंतु, 'टारे' के साथ 'चलत न' की सगति नहीं बैठती; 'टारे' के साथ 'टरत न' होता तो संगति मले ही लगती।

\*( ४२ ) १-५४६-१: 'मनमोदकिन्ह कि भूख बताई।' 'बताई' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ हैं 'बुताई'। तुलनीय प्रयोग प्रथ में कोई नहीं मिलते। लोक में अधिक प्रचलित 'बुताई' है।

- # (४३) १-२४२-६: 'तव प्रताप महिमा भगवाना। को बापुरो पिनाक पुराना।' 'को' के स्थान पर रष्ट्रनाथदास में पाठ है 'का'। निर्जीव 'पिनाक' के लिए 'को' की अपेना 'का' अधिक समीचीन प्रतीत होता है।
- \*(४४) १-२४७-७: 'गननायक बरदायक देवा । आजु तगें कीन्हिं तुत्र सेवा।' 'तुत्र' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ हैं 'तव'। प्र'थ भर में साधारणतः 'तव' का ही प्रयोग मिलता है, इस-लिए वह श्रिधिक प्रयोगसम्मत प्रतीत होता है।
- (४४) १-२४६-४: तन मन बचन मोर पनु साँचा। रघुपति पद् सरोज चितु राचा।' 'चितु' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'मन'। 'मन' तो पहले ही अर्द्धाली में आ चुका है, इसलिए 'मन' पाठ में पुनक्ति प्रकट है। पहला पाठ इस त्रुटि से मुक्त है।
- ×(४६) १-२४६-६: 'गरुर' के स्थान पर रचुनाथदास में पाठ 'गरुड़' है। यद्यपि साधारणतः 'गरुड़' पाठ ही मथ में मिलता है, किंतु 'गरुर' भी कहीं-कहीं पर प्रयुक्त मिलता है, यथा:

खेल गरुर जिमि त्र्यहिगन मीला। ६-६६-१ मिले गरुर मारग महं मोही। ७६१-३ सुनत गरुर कै गिरा त्रिनीता। ७-६४-५ इचन बिनीत सप्रेम मृदु बोलेउ गरुर बहोरि। ७-६३

इसलिए दोनों पाठ प्रयोगसम्मत हैं।

(४७) १ २६१-६: दमकेड 'दामिनि जिमि जब लएऊ। पुनि नभ धनु मंडल सम भएऊ। लत चढ़ावत खैचत गाढ़े। काहुं न लखा देख सबु ठाढ़े।' 'नभ धनु मडल' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'धनु नभ मंडल'। पश्ले पाठ का आशय यह है कि 'दशकों ने धतुष की केवत दो स्थितियाँ देखीं; एक तो उसको लेने की स्थिति, स्रोर दूसरी त्राकाश में उसकी मडलाकार स्थिति, बीच की स्थितियाँ - उसे चढ़ाने और खींचने की-किसी ने नहीं देखी, यद्यपि सब लोग खड़े देख रहे थे। दूसरे पाठ से भी यह अर्थ लिया जा सकता है, कितु एक किचित् भिन्न अर्थ की भी उसमें संभावना है-दर्शकों ने धनुष की केवल दो स्थितियां देखीं : एक तो उसको लेने की स्थित, और दूसरी आकाश मंडल के समान उसकी स्थिति .।' साधारण 'मंडल' में और 'आकाश मंडल' में कुछ अंतर है। साधारण 'मंडल' वर्षा ऋतु में त्राकाश में सूर्य या चंद्रमा के चारों त्रोर गोल आकार का दिखाई पड़ता है; 'आकाश मंडल' यद्यपि गोल माना जाता है, कितु देखने में दोनो चितिज दो छोरों के सहरा एक दूसरे से अलग ज्ञात होते हैं। यहाँ पर तुलना इसलिए को गई है कि धनु के दोनों छोर 'गाढ़े खैचने' के कारण एक दूसरे से मिल रहे थे। धनुष की इस स्थिति के ध्यान से पहला पाठ अधिक सार्थक प्रतीत होता है।

(४८) १-२६६: 'रामिह देखहु नयन भरि तिज इरिषा महु कोहु। त्रषत रोषु पानक प्रवत जानि सत्तम जिन होहु॥' 'कोहु' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'मोहु'। प्रसंग यहाँ पर 'कोघ' का ही है, 'मोह' = 'अज्ञान' का नहीं, जैसा ऊपर आए हुए 'माषे' = 'कुद्ध हुए' से प्रकट है:

तब सिय देखि भूप अभिलाषे। क्रूर कपूत मूढ़ मन माषे। इसलिए पहला ही पाठ संगत है।

(४६) १-२६७-३: 'लोभ लोलुप कल कीरति चहुई। अकलंकता कि कामी लहुई।' 'लोभ लोलुप कल' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'लोभी लोलुप'। प्रसंग में आए हुए समस्त उदाहरणों में एक ही एक अप्रस्तुत आता है (देखिए १-२६७-१—४), और किया 'चहुई' भी एकवचन की है। एकवचन पाठ 'लोभ-लोलुप' ही इसलिए समीचीन है, बहुबचन पाठ 'लोभी-लोलुप' नहीं। 'लोभी' और 'लोलुप' अन्यत्र अलग-अलग ही प्रयुक्त हैं.

लोभी संपट लोलुप चारा। जे ताकहि पर धनु पर दारा। २-१६८-३

×(४०) १-२६६-३: 'जेहि सुभाय चितवहि हित जानी। सो जानइ जनु त्राइ खुटानी।' 'त्राइ' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'त्रायु'। तुलनीय प्रयोग कोई नहीं मिलते। सामान्यतः प्रयोग में दोनों आते हैं।

(४१) १-२७४: 'गाधिसूतु कह हृद्य हंसि मुनिहि हिर आरे सूम। अयमय खांड न ऊखमय अजहुं न बूम अबूमा। 'खांड' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ 'खंड' है। पहले पाठ में 'खांड' रिलष्ट रूप में प्रयुक्त है—एक अर्थ है 'खांडा' या 'तलवार' और दूसरा अर्थ है 'शकर'। पहले पाठ की संगति 'अयमय' और 'न ऊख मय' से स्वतः सिद्ध है। 'खंड' से इस प्रकार का रलेषपूर्ण अर्थ नहीं लिया जा सकता, अतः वह प्रस्तुत प्रसंग में अर्थहीन है।

(४२) १-२८४-४: 'काह' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ 'कहा' है। यद्यपि अर्थ में दोनों अभिन्न हैं, किंतु प्रंथ में सर्वत्र 'काह' का प्रयोग हुआ है, 'कहा' का नहीं। यथाः

> श्रम घोँ विधिहि काह करनीया । १-२६७-७ करों काह मुख एक प्रसंदा । १-२८५-५ श्रायेसु काह कहिश्र किन मोहीं । १-२७१-२ फा० १८

तो मैं काह कोप किर कीन्हा। १-२७६-८ इसलिए 'काह' पाठ ही प्रयोगसम्मत है।

(४३) १-२८८-१: 'बेनु हरित मिनमय सब कीन्हे। सरत सपरव परिह निह चीन्हे।' 'सपरव' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'सपरन'। 'सपरव' (सपल्लव) का अर्थ है 'कोमल पित्रयों के सिहत'; 'सपरन' (सपर्ण) का अर्थ है 'पित्रयों—और विशेष हप से बड़ी पित्रयों—के सिहत'। किनु यह देखा जाता है कि वृत्तों की जितनी शोभा कोमल पित्रयों—कोपलों— से होती है उतनी बड़ी पित्रयों से नहीं, इसिलए पहला पाठ अधिक युक्तियुक्त लगता है। 'पल्लव' तथा 'पर्ण' का उपर्युक्त अंतर नीचे लिखे उदाहरों। सं प्रकट होगा:

नव पर्लव फल सुमन सुहाए । १-२२७-५ नव प्रेंचिव कुसुमित तरु नाना । १-४०-७ नव प्रेंचिव भए बिट्प अनेका । ४-१५-२ सब तरु कुसुमित प्रेंचिव करी । ७ १२-४ भरि भरि प्रेंन पुटी रिच करी । २-२५०-२ पुनि परिहरे सुखानेउ प्रना । १-७४-७

(४४) १-२६८-४: 'रिच किच जीन तुरग तिन्ह साजे। बरन बरन बर बाजि बिराजे।' 'रुचि' के स्थान पर भी रघुनाथदास में पाठ 'रिच' है। इस प्रसग में सभी वर्ण्य सुंदरतासूचक विशेषणों से अलंकृत किए गए हैं, यथाः 'बर बाजि' (१-२६८-४), और 'सुभग सकता' (१-२६८-४)। इस कारण 'रुचि'= 'सुंदर' की संगति प्रकट है। 'रिच' पाठ से अर्थ तो किसी प्रकार लग जाता है, किंतु डिफि-सींद्ये को चृति पहुँ चती है।

( ४४ ) १-२६ द-७: 'तिन्ह सब झयल भए असवारा। भरत सिरस वय राजकुमारा। 'बय' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'सब'। पहले पाठ का अर्थ है 'भरत के समवयस्क राजकुमार', और दूसरे पाठ का अर्थ है 'भरत के समान ( गुण वाले ) सब राजकुमार । पहला ही पाठ संगत लगता है, क्यों क अन्य राजकुमार भी भरत के सदृश (गुण वाले) थे, यह मानना ठीक नहीं प्रतीत होता है।

- ×(४६) १-३०२-७: 'घंट घंटि घुनि बरिन न जाहीं। सरौ करिह पाइक फहराहीं।' 'पाइक' के म्थान पर रघुनाथदास में पाठ 'पायक' है। तुलनीय प्रयोग प्रंथ में नहीं मिलते। दोनों रूप प्रचलित हैं।
- ( ५७ ) १-३४४-४: 'सो सुखु सुजसु सुजसु मोहिं स्वामी। सब सिधि तव दरसन त्रानुगामी।' 'सिधि' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ हैं 'बिधि'। 'बिधि' का कोई प्रसग नहीं ह, 'सुखु' त्रीर 'सुजसु' के साथ 'सिधि' ही ठीक लगता है।
- (४=) १-२४६-१: 'मोद प्रमोद बिबस सब माता। चलहिं न चरन सिथित भए गाता।' 'मोद' के स्थान पर रबुनाथदास में पाठ 'प्रेम' है। किंतु 'प्रेम' पहिले ही आ चुका है:

कौसल्यादि राम महतारीं। प्रेम विवस तनु दसा विसारीं।। इसलिए दूसरे पाठ में पुनकिक प्रकट है। पहले पाठ में यह त्रृटि नहीं है।

(४६) १-३४०- : 'मूक बदन जनु सारद छाई। मानहुं समर सूर जय पाई।' 'जनु' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'जिमि'। किंतु प्रसंग भर में उत्प्रेचा-माला आई है :

पावा परमतत्व जनु जोगी। श्रमृत लहेड जनु संसत रोगी। जनम रंकु जनु पारस पावा। श्रंधहि लोचन लाभ सुहावा। इसिलये उदाहरण के वाचक 'जिमि' की श्रपेचा उत्प्रेचा का वाचक 'जनु' श्रिधक समीचीन लगता है।

- (६०) १-३४२-४: 'आदर दान प्रेम परिपोषे। देत आसीस चले मन ोषे।' 'मन तोषे' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ हैं 'परितोषे'। दूसरे पाठ में 'परि' की पुनरावृत्ति है, और 'परिपोषे' तथा 'परितोषे' का त्रुटिपूर्ण तुक भी है। पहले पाठ में यह त्रुटि नहीं है।
- (६१) १-३४६-१: 'जटित कनक मनि पत्नंग उसाए।' रघुनाथ-दास में 'जटित' के स्थान पर पाठ 'जड़ित' है। तुलनीय प्रयोग नहीं मिलते। फिर भी, पहला श्रधिक समीचीन लगता है, क्योंकि

वह शब्द के रूप तथा व्याकरण के रूप--दोनों में तत्सम है, श्रीर दूसरा व्याकरण के रूप में तो तत्सम है, किंतु शब्द के रूप में तद्भव है।

### बंदन पाठक के अस्वीकृत पाठमेद

बंदन पाठक में १७६२, १७२१, छक्कनलाल श्रीर रघुनाथदास के श्रस्वीकृत पाठों के श्रतिरिक्त जो श्रस्वीकृत पाठभेद हैं उन पर नीचे विचार किया जाता है।

×(१) १-द-२: 'इंसिंह बक गादुर चातकही। हॅसिंह मिलन खल बिमल बतकही।' 'गादुर' के स्थान पर बंदन पाठक में पाठ 'वादुर' है। पहले चरण में तुलना के लिये 'इंस' और 'बक' दोनों पिल्लवर्ग से चुने गए हैं, इसिलए 'चातक' से तुलना के लिए पिल्लवर्ग का 'गादुर' = 'चमगादर' ठीक ही लगता है। 'गादुर' और 'चातक' का परस्पर विपरीत स्वभाव प्रसिद्ध है: चातक की वृत्ति उर्ध्वमुखी होती है— मरते समय तक वह आकाश की छोर चोच उठाए रहता है, और गादुर सदेव मुंह नीचे किए लटका रहता है। और ध्विन भी एक की मधुर और दूसरे की कर्कश होती है। किंतु, 'दादुर' और 'चातक' में से एक जलजीव है, और दूसरा पद्दी है, और दोनों के स्वभावों में भी परस्पर ऐसी विपरीतता नहीं पाई जाती। इन दोनों में समानता यह है कि होनों वर्षा के जल के लिए ही आवाज लगाते हैं, और विषमता यह है कि एक की ध्विन मधुर होती है और दूसरे की कर्कश।

(२) १-२१-३: 'जानी चहाँहें गूढ़ गति जेऊ।' 'जानी' के स्थान पर बंदन पाठक में पाठ है 'जाना'। स्नीलिंग कर्म 'गति' के साथ स्नीलिंग क्रिया 'जानी' ही समीचीन है, पुल्लिंग 'जाना' नहीं। 'प्रंथ भर में इस नियम का निर्वाह हुआ है, यथा:

#### सुनी चहिह प्रभु सुख के बानी। ७-३६-३

(३) १-६४-६: 'गए सकत तुहिनाचल गेहा।' वंदन पाठक में 'तुहिनाचल' के स्थान पर पाठ 'तु हिमाचल' है। 'तुहिनाचल'= 'हिमालय पर्वत' की संगति प्रकट है, किंतु 'तु हिमाचल' = 'तो हिमाचल' के 'तो' का कोई अवसर यहाँ नहीं है।

(४) १-१०२-४: 'बचन कहत भरे लोचन बारी।' 'भरे' के स्थान पर बदन पाठक में पाठ 'भरि' है। पूर्व की पंक्तियाँ हैं,

जननी उमा बोलि तब लीन्ही। लै उछंग सुंदर मिख दीन्ही।

करेहु सद् मंकर पद पूजा। नारी धरश्च पतिदेव न पूजा। आतः विवेचनीय पंक्ति की यह उक्ति कि 'इन वातों को कहते ही नेत्रों में आंसू भर आए ''' स्पष्ट ही प्रसंगसम्मत है। 'भिर' पाठ का आशय यह लगता है कि 'नेत्रों में आँसू भर कर यह वचन कहने लगी,' जो कि प्रसंग के सर्वधा विपित है। इसके अतिरिक्त दूसरे पाठ में किया के लिंग के संबंध में भी आपित्त होगी, क्योंकि 'कहत' पुल्लिंग है. और वक्ता की है। पहले पाठ के विषय में एक शंका हो सकती हैं—'बारी' एकवचन है, और 'भरे' बहुवचन, किंतु यह शंका ठीक नहीं है; अन्यत्र भी 'बारी' का इसी प्रकार प्रयोग हुआ है, यथा:

उमिह बिलोकि नयन भरे बारी। १-७२-६ उमगे भरत बिलचन बारी। २-२३४-१ बचनुन स्रावनयन भरे बारी। ५-१४-७

'बारी' का अथे इस प्रकार के समस्त स्थलो पर 'आसू की बूंदें' हैं।

×(१११०३: 'येह उमा संमु विवाह जे नर नारि कहिंहें जे गावहीं। कल्यान काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं।' 'कहिंहें' के स्थान पर बंदन पाठक में पाठ है 'सुनिहें'। कुछ फलश्र तियों में 'सुनिहें' श्रीर 'गावहि' साथ-साथ श्रवश्य श्रा हैं, किंतु 'गावहि' श्रीर 'कहिंहें' को भी कभी-कभी साथ रक्खा गया है, यथा:

जो सुनत गावत कहत समुक्तत परमगद नर पावई । ४-३० छं० मन कामना सिद्धि नर पावा । जो यह कथा कपट तिज गावा । कहिं सुनिहें अनुमोदन करहीं । ते भवनिधि गोपद हव तरहीं । ७-१ रह-५-६

खुबंस भूषन चरित येह नर कहिं सुनिह जे गावहीं। ७-१३० छं० इसितए दोनों पाठ प्रयोगसम्मत हैं।

- (६) १-१३४-३: 'करिं कृटि नारविह सुनाई। नीकि वीन्हि हिर सुंदरताई।' 'कूटि' के स्थान पर बदन पाठक में पाठ 'कूट' है। 'कूटि करना' = 'हँसी उड़ाना' या 'आड़े हाथ लेना' की संगति प्रकट है। 'कूट' = 'क्लिक्ट अथवा अस्पष्ट वाक्य-संगठन या शब्द-संगठन' का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है, और न 'कूट करना' कोई सुहावरा है।
- (७) १-१७६-८: 'एक बार कुबेर पर घावा।' 'बार' के स्थान पर बंदन पाठक में पाठ हैं 'बेर'। 'बेर' का प्रयोग मंथ भर में एकाव ही बार हुआ है, (यथा ७-१८-२) अन्यथा सर्वत्र 'बार' का ही प्रयोग मिलता है। इसलिए पहला पाठ अधिक प्रयोगसम्मत है।
- ×(६) १-१८७: 'निज लोकहिं बिरंच गे देवन्ह इहैं सिखाइ। बानर तनु घरि घरि महि हरिपद सेवह जाइ।' 'घरि महि' के स्थान पर बंदन पाठक में पाठ हैं 'घरि घरनि'। दोनों पाठ प्रसंत में खप सकते हैं।
- (१) १-२०-३: 'भोजन करत चपल चित इत उत श्रवसर पाइ। भाजि चले किलकत मुख दिष श्रोदन लपटाइ।' 'किलकत' के स्थान पर 'बंदन पाठक' में पाठ 'किलकात' है। तुलनीय प्रयोग प्रंथ में नहीं है। किंतु किलकना' ही ठीक लगता है, प्रेरणार्थक 'किलकाना' नहीं।
- (१०) १-२४४-३: 'देखि लोग सब भए सुखारे। एकटक लोचन चलत न तारे।' 'चलत न तारे' के स्थान पर बदन पाठक में पाठ है 'टरै न टारे'। प्रसंग में नेत्रों को हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस्रलिए दूसरा पाठ अप्रासंगिक लगता है। 'एकटक लोचन' के साथ 'चलत न तारे' = 'पुतलियाँ नहीं हिलतीं' की संगति प्रकट है।
- (११) १-२६१-३. 'का बरषा सब कृषी सुखाने। समय चुकें पुनि का पांछताने।' 'सब' के स्थान पर बंदन पाठक में पाठ 'जब' है। पहले पाठ की सार्थकता प्रकट है, छाशय है 'सब कृषि के सूख जाने पर वर्षा से ही क्या लाभ ?' दूसरा पाठ निरर्थक सगता

है: 'जह कृषि के सूख जाने पर वर्षा से ही क्या लाभ ?' में 'कृषि के सूख जाने पर' के साथ 'जब' पाठ असंभव है।

(१२-१३) १-२६१: 'सकर चापु जहाजु सागर रघुबर बाहुबलु । बूड़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथमिह मोहबस ॥' बंदन पाठक में 'बूड़ सो' के स्थान पर पाठ है 'बूड़े', श्रीर 'चढ़ा' के स्थान पर है कि समूहवाची 'समाजु' प्रस्तुत प्रसंग में एकवचन है या बहुवचन । इस 'समाज' के सगठन का उल्लेख प्रसंग में पहले किया गया है, श्रीर वह इस प्रकार है: सब कर संसय श्रव श्रवानू । मंद महापन्ह कर श्रमिमानू । श्रुगुपति केरि गरब गरुशाई । सुर मुनिबरन्ह केरि कदराई । सियकर सोचु जनक पछितावा । रानिन्ह कर दाहन दुख दावा । संभुचाप बड़ बोहितु पाई । चढ़े जाइ सब संगु बनाई । इपयु क 'संग' में श्रनेक समाज नहीं है, यह स्पष्ट है । फलतः दोहे के 'समाज' को एकवचन ही होना चाहिए, श्रीर उसके लिए प्रयुक्त क्रियाएँ भी एकवचन की होनी चाहिए।

(१४) १-२७२-४: 'केवल मुनि जड़ जानिह मोहीं।' 'जानिह' के स्थान पर बदन पाठक में पाठ है 'जानेहि'। 'जानिह' वत्त मान काल का रूप है, और 'जानेहि' भूत काल का, यथा:

निपटिह दिज करि जानिह मोहीं। मैं जस विम सुनावी तोही।१-२८३-१ वानेहि नही मरमु सठ मोरा। मोर श्राहार जहाँ लिंग चोरा। ५-४-३ रे किपपोत बोलु संभारी। मूद्र न जानेहि मोहि सुरारी। ६-२१-१ विवेचनीय से पूर्व की श्रद्धोली में भूतकालिक रूप 'सुनेहिं' श्राया है:

बोले चितइ परसु की श्रोरा। रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा। १-२७२-४ फलतः पहला ही पाठ शुद्ध प्रतीत होता है।

× (१४) १-२६६-४: 'सावं करन', के स्थान पर बंदन पाठक में पाठ हैं 'स्थाम करन'। तुलनीय प्रयोग कोई नहीं हैं। अंतर दोनों में तद्भव और तत्सम का है। अर्थ में दोनों अभिन्न हैं।

(१६) १-३१६: 'प्रमु मनसिंह लयलीन मनु चलत कालि छ वि

पाव । भूषित उडुगन तिड़त धनु जनु वर वरिह नचाव ।' 'चाित्त' हे स्थान पर वंदन पाठक में पाठ है 'वािज'। किंतु, कर्ता 'वािज'— श्रौर समानार्थी 'तुरंग'—पहिले ही श्रा चुका है:

जेहि तुरंग पर रामु बिराजे। गति बिलोकि खगनायकु लाजे। किह न जाइ सब भांति मुहावा। बाजिबेषु जनु काम बनावा। इसलिए दूसरे पाठ में अनावश्यक पुनरुक्ति है। इसके श्रतिरिक्त 'चालि' निकाल देने पर अर्थ में एक अपूर्णता आ जाती है। घोड़े की साधारण चाल की तुलना मोर की नाच से नहीं की जा सकती, उसकी एक विशेष प्रकार की 'गति' या 'चाल' की ही तुलना इस प्रकार की जा सकती है।

(१७) १-३१३-३: 'पच सबद धुनि मंगल गाना। पट पांबड़े परिह विधि नाना।' 'धुनि' के स्थान पर बंदन पाठक में पाठ है 'धुनि'। 'होहिं' क्रिया लुप्त है —पहले पाठ का अथे है 'पंचराब्द, पंच ध्वनि और मंगलगान हो रहे हैं।' और दूसरे पाठ का अर्थ होगा 'पंचराब्द सुनकर मंगल गान हो रहे हैं।' पंचराब्दों का इससे ' महले कोई उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए 'पचराब्द सुनकर " — अर्थात् दूसरा पाठ उतना सगत नहीं लाता है जितना 'पंचराब्द और ' '—अर्थात् पहला पाठ।

# कोदवराम के अस्वीकृत पाठभेद

१७६२, १७२१, छक्कन लाल, रघुनाथ दास, तथा बदन पाठक के उपर्युक्त अस्वीकृत पाठों के अतिरिक्त भी जो अस्वीकृत पाठ कादवराम के संस्करण में हैं, उन पर हम नीचे विचार किया जा रहा है।

(१) १-४-३: 'बंदों संत श्रसन्जन चरना। दुलप्रद नमय बीच कञ्ज बरना।' 'श्रसन्जन' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ है 'श्रसंतन'। श्रमती श्रद्धांती इस प्रकार है:

बिद्धरत एक प्रान हरि लेई। मिलत एक दुख दारुन देई।
'एक' जिसका सर्वनाम है, उसकी संज्ञा एकवचन ही हो
सकती है, बहुवचन नहीं। इस्रलिए 'असल्जन' एकवचन पाठ ही

संभव हो सकता है, 'असंतन' बहुवचन नहीं। तुलनीय 'संत' का एकवचन भी पहले ही पाठ का समर्थन करता है।

- (२) १-द-१४: 'सङ्जन सकृत सिंधु सम कोई। देखि पूर बिंधु बाढ़ इजोई।' 'सकृत' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ है 'सुकृत'। 'सकृत'= 'एकाथ' की संगति प्रकट है, किंतु सुकृत'= 'सत्कमें' यहाँ पर अथेहीन है।
- (३) १-=: 'पैहिह सुख सुनि सुजन जन खल करिहर्हि उपहास।' 'जन' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ है 'सब'। तुलना यहाँ पर सुजनों की खलों के साथ है, इसलिए 'खल' के विरुद्ध 'सुजन जन' ही संगत लगता है। 'सब' का विशेषण तुलनीय कोई 'खल' पच में नहीं है।
- (४) १-१३-४: 'जेहि जन पर ममता अति छोहू। जेहि करुना करि कीन्द्र न कोहू। गई बहोर गरीब नेवाजू। सरल सबल साि्हब रघुराजू।' दूसरे चरण में आए हुए 'जेहि' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ 'तेहि' है। वाक्य के सगठन से प्रकट है कि पहले तीन चरण चौथे चरण के मुख्य वाक्य के विशेषण उपवाक्य है, जिन्हें संबंधवाचक सर्वनाम के द्वारा मुख्य वाक्य से संबद्ध होना चाहिए। पहले उपवाक्य में 'जेहि' आया ही है; तीसरे में 'जो' लुप्त है' किंतु वह सरलता से लगा लिया जाता है; इसलिए दूसरे में भी संबंधवाचक सर्वनाम 'जेहि' हा समीचीन लगता है, अन्य-पुरुष वाचक 'तेहि' नहीं।
- (४) १-१४-६: 'प्रनवों सर्वाहं कपट छल त्यागे।' 'छल' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'सब'। 'कपट' और 'छल' प्राय: साथ आए हैं; यथा:

मोहि कपट खुल खिद्र न भावा । ५-४४-५ तिज मद मोह कपट खुल नाना । ५-४८-३

इसिलए पहला पाठ प्रयोगसम्मत है। 'कपट सब' कहीं नहीं मिलता, और इसके अतिरिक्त उसमें अनावश्यक पुनरुक्ति भी है, क्योंकि 'सबहिं' तो उसके एक ही शब्द पूर्व आया हुआ है। (६) १-१४-७: 'सो महेस मोहि पर अनुकूला।' 'महेस' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'डमेस'। ऊपर की अर्द्धाली में 'महेस' ही आया है:

श्रनमिल श्राखर अरथ न जापू। प्रगट प्रभाव महेस प्रतापू। इसिलए, वन प्रतापशाली देवाधिदेव की श्रातकूतता का वल्ले ल करते समय 'सो महेस' की समीचीनता प्रकट है, और पुनकित साभिप्राय है। इस श्रमिप्राय 'महा + ईस' की तुलना में 'उमेस' = 'उमा + ईश' यहाँ पर श्रप्रासंगिक लगता है।

(७) १-२१: 'रामनाम मिन दीप घर जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरीं जो चाहिस डिजिन्सार।' 'बाहरीं' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'बाहिर उ'। 'बाहेर' ही प्रयोग-सम्मत है, क्योंकि वही अन्यत्र भी मिलता है. 'बाहिर' नहीं।

गएउ जहाँ बाहेर नगर सीय सहित दोउ भाई। २-८२ मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह। १-११६ धरि केस नारि निकारि बाहेर तेऽित दीन पुकारहीं। ६-८५ छुं० बिहंसत ही मुख बाहेर ऋगएउं सुनू मित धीर। ७-८२

- ( द ) १-६६: 'नाम राम को कलपतर किलक्यान निवासु। जो सुमिरत भयो भाँग तें तुलसी तुलसीदास।' 'भयो' के स्थान पर कोदबराम में 'भव' मिलता है। प्रसंग से 'हुआ' का समानार्थी इस स्थान पर सिद्ध है, किंतु 'भव' राब्द का प्रयोग अंथ भर में कहीं 'हुआ' के अर्थ में नहीं हुआ है, 'भयो' का ही हुआ है। इसिलए 'भव' पाठ ठीक नहीं लगता।
- (६) १-२७-४: 'नाम कामतर काल कराला। सुमिरत ममन सकत जग जाला।' दूसरे चरण की शब्दावली के स्थान पर कोदव-राम में 'सुमिरत सुखद सुलभ सब काला' मिलती है। 'काल कराला' तो प्रथम चरण में ही था चुका है, इसलिए 'सब काला' संयुक्त पुन-कक्तिपूर्ण पाठ दूसरे चरण में संभव नहीं लगता है।

× (१०) १-३७-१३: 'भगति निरूपन विविध विधाना। छमा

द्या दम लता बिताना।' कोदवराम में 'दम' के स्थान पर 'द्रम' पाठ है। दोनों पाठ प्रसंग में खप सकते हैं।

×(११) १-३७-१४: 'सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। हरिपद रित रस बेद बखाना।' कोदबराम में 'सम जम' के स्थान पर 'संजम' मिलता है। प्रसंग में दोनों पाठ बैठते हैं, श्रौर किव के प्रयोगों श्रतुसार भी दोनों संभव है, यथा:

> समझम नियम सिलीमुख नाना । ६-८०-६ सम दम संजम नियम उपासा । २-३२ ६-४ ब्रह्मचर्ज वस संजम नाना । १-८४-७ राम करहु सब संजम आजू । २-१०-३

(१२) १-३६-११: 'चली सुभग किवता सरिता सो। राम विमल जस जल भरिता सो।' कोद्वराम की प्रति में दोनों चरणों के तुक में 'धी' है। 'सो किवता सरिता' में संकेत है पूर्व की निम्नलिश्वित इक्ति का:

भएड हृद्य श्रानंद उछाहु। उमगेड प्रेम प्रमोद प्रबाहू। श्रीर 'सो राम विमल जसजल' में संकेत हैं पूर्व की निम्नि स्थित इक्तियों का:

सुमति भूमथल हृद्य श्रगाधू। बेद पुगन उद्धि घन साधू। बरषहिं राम सुजस बरबारी। मधुर मनोहर मंगलकारी। राम सीश्र जस सलिल सुधासम। उपमा बीचि विलास मनोरम।

'सी' में इस संकेत का अभाव है, जो प्रसंग के लिये आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त 'सी' तुलना का वाचक है; उससे विवेचनीय पहले चरण की संगति तो लग जाती है, किंतु दूसरे की नहीं लगती; 'सरिता-सी' तो ठीक है, किंतु 'मरिता-सी' अर्थहीन है।

# (१३) १४३-१ 'आरित बिनय दीनता मोरी। लघुता लित सुवारि न खोरी।' कोदवराम में 'न खोरी' के स्थान पर पाठ है 'न थोरी'। 'न खोरी' का अर्थ है 'दोषहीनता', और 'न थोरी' का अर्थ है 'थोड़ी नहीं है'। यद्यपि पहले पाठ से अर्थ लग जाता है, कितु दूरान्वय के साथ; दूसरे पाठ में इस प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। प्रसंग में दोनों पाठ खप सकते हैं।

\*(१४) १-४१-६: 'सुनिह सती तव नारि सुभाऊ। संसय श्रस न धरिश्र तन काऊ।' कोदवराम में 'तन' के स्थान पर पाठ 'मन' है। सशय-धारण के लिए 'मन' 'तन' की श्रोपेत्ता श्रिधक प्रयोगसम्मत लगता है, यथा:

> श्रम संस्थ मन भएउ श्रपारा । १-५१-४ श्रबहूँ कछु संस्उ मन मोरे । १-१०६-५ श्रम समुभत मन संस्य होई । १-१५०-७ करेसि बो संस्य निज मन माही । ७-५६-३

(१४) १-४२-४: 'इहां संभु श्रस मन श्रतुमाना। दच्छसुता कहुं निहं कल्याना।' कोद्वराम में 'इहां' के स्थान पर पाठ 'उहां' है। प्रसग में सती शिव को बैठे छोड़ कर राम की परीचा लेने गई थीं:

# चली सती सिव आयसु पाई।

श्रस किह जपन लगे हरिनामा। गई सती जहं प्रभु सुखधामा। इसलिए यह प्रकट हैं कि शिव के सबंध में 'इहां' ही प्रसंगसम्मत है, 'डहां' नहीं।

- (१६) १-६८-४: 'मिलन कठिन भा मन संदेहू।' कोद्वराम
  में 'मा मन' के स्थान पर पाठ है 'मन मा'। दूसरे पाठ में 'मन' के
  आगे रहने के कारण जो प्राधान्य मिल जाता है, प्रसंग में वह
  आवश्यक नहीं है। वरन 'मन' के बिना भी केवल 'मा संदेहू' से
  काम चल सकता था, इसीलिए पहला पाठ अधिक समीचीन
  सगता है।
- (१७) १-७१-२: 'पितिहि इकांत पाइ कह मयना। नाय न में समुमे मुनि बैना।' कोद्वराम में 'समुमे' के स्थान पर पाठ हैं 'समुम्तडं' भिलता है। इस समय तक 'मुनि' नारद चले गए थे: अत कि इस मबन मुनि गैक। श्रागिल चिरत सुनहु जस भैक। १-७१-१ इसिलए 'समुम्तड' वर्षमान काल की अपेसा 'समुम्ते' भूतकाल अधिक प्रसंगसम्मत लगता है:

(१८) १-८२-६: 'तेहि सब लोक लोकपति जीते। भए देव सुख सपित रीते।' कोद्वराम में 'तेहिं' के स्थान पर पाठ 'ते' है। प्रसंग यहाँ पर तारकासुर का है:

तारकु श्रमुर भएउ तेहि काला। मुज प्रताप बल तेज बिसाला। उसके लिए 'ते'— बहुवचन रूप नितांत श्रनुपयुक्त है।' तेहि' का प्रयोग श्रन्यत्र भी 'उसने' के श्रर्थ में एकवचन कर्ता के लिए हुश्रा है, यथा:

तेहि सब लोक लोकपित जीते। १ ८२-६ तेहि तपु कीन्ह संभु पित लागी। १-८३-३ तेहि दोउ बंधु बिलोके जाई। १-२२८-८ बंस सुभाउ उत्तरु तेहि दी-हा। १-२८२-२ इसितिए वह प्रसंग में सर्वथा उचित है।

- (१६) '१-६१-७: 'लगन बांचि आज सबिह सुनाई। हरषे सुनि सब सुर समुदाई।' कोदवराम में 'मुनिसब' के स्थान पर 'मुनिबर' मिलता है। यदि किसी विशेष मुनि की वहाँ पर उपस्थिति का उल्लेख पहले से होता तो 'मुनिवर' पाठ ठीक था, किंतु ऐसा कोई उल्लेख उक्त प्रसंग में नहीं है, इसिलए दूसरा पाठ मान्य नहीं लगता।
- (२०) १-६१: 'लगे संवारन सकल सुर बाहन विविध विमान । होहिं सगुन मंगल सुभद कर्राह अपछरा गान।' कोदवराम में 'सुभद' के स्थान पर 'सुखद' मिलता है। प्रसंग यहाँ 'मंगल' और 'कल्याण' का है, इसलिए 'सुभद'= 'कल्याणकारी' पाठ ही ठीक होगा' 'सुखद'= 'सुख देने वाला' नहीं।
- (२१) १-६४-४: 'कामरूप सुंदर तनु घारी। सहित समाज सिहत बर नारी। गए सकल तुहिनाचल गेहा। गाविह मंगल सिहत सनेहा।' दूसरे चरण में कोदवराम 'सिहत समाज' के स्थान पर 'सकल समाज' पाठ है। यह ठीक है कि 'सिहत' बाद में भी आता है, किंतु, 'सकल' भी इसी प्रकार पुनः दूसरी अर्द्राली में आता है। 'सकल समाज' इसिलए नहीं हो सकता कि अभी तक एक भी समाज का इस्लेख नहीं हुआ था। अपर की पंक्तियाँ हैं:

सैल सकत जहं लगि जगमाहों। लघु विसाल गीहं बरिन सिराहीं। बन सागर सब नदीं तलावा। हिमगिरि सब कहुं नेवत पठावा। 'सिहत समाज' = 'दल बल सिहत' की संगति प्रकट है, और प्रस्तुत अर्थ में यह राज्दावली प्रायः आई है, यथाः

बिलग बिलग होइ चलहु सब निज निज सहित समाज। १-६३
राम बिरह ब्याकुल भरत सानुज सहित समाज। २-२१४
देव दया बस बह दुल पाएउ। सहित समाज कान्निह आएउ। २-३१६-२
राम प्रेम बिधु अचल अदोषा। सहित समाज सोह नित चोला। २-३२५-६
(२२) १-६६-४: 'बिकट बेष रुद्रहि जब देखा। अबलन्ह सर
भय भएड बिसेषा।' कोदवराम में 'अबलन्ह' के स्थान पर पाठ
'अबलन्ह', है। पहला संबंध कारक का रूप है, और दूसरा कर्म
कारक का; 'सर' के होने से संबंध कारक रूप सिद्ध है, क्योंकि
अन्यथा 'अबलन्ह भय भएड बिसेषा' ही होना चाहिए था।
इसिलए दूसरा रूप ठीक नहीं लगता।

(२३) १-१३०-७: 'मुनि कौतुकी नगर तेहिं गएऊ । पुरबासिन्ह् सब पूंछत भएऊ।' कोदवराम में 'सब' के स्थान पर 'सन' है । अगली अर्द्धाली में 'सब' पुनः आता है, इसिलए पहले पाठ में पुनकिक अवश्य है, किंतु 'सब' के स्थान पर 'सन' कर देने पर 'पूंछत' का कर्म नहीं रह जाता—क्या पूछा ? और 'सन' यहाँ आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि इसी प्रकार अन्यत्र भी प्रयोग मिलते हैं, यथा:

श्रस्थि सभूह देखि रघुराया । पूछा मुनिन्ह लागि श्रतिदाया । ३-३-८ सुनिमन बचन बिनीत मृदु मुनि क्षप ल खुगराज । मोहि सादर पूछत भए छिन श्राएहु केहि काज ॥ ७-११० इसि किए पहला ही पाठ मान्य लगता है ।

(२४) १-१४०-३ 'तब तब कथा मुनीसन्ह गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई।' इसके स्थान पर कोद्वराम में पाठ है:

तब तब कथा विचित्र सुहाई। परम पुनीत सुनीसन्ह गाई। 'सुहाए' तीन श्रद्धांकी बाद आया हुआ है;

रामचंद्र के चरित सुद्दाए। कलप कोटि लगि आहिं न गाए।

इसिंकिए दूसरे पाठ में पुनरुक्ति प्रकट है। दूसरो ओर 'प्रबंध बनाई' नितांत प्रासंगिक है, और 'विचित्र सुहाई' प्रसंग निरपेच है,क्योंकि अगती ही अर्द्धाती में कहा गया है.

विविध प्रसग श्रनूप बखाने। करिंह न सुनि श्राचरजु सयाने। इसिंतए कोदवराम का पाठ मान्य नहीं प्रतीत होता।

# (२४) १-१४४-६ 'मॉगु माँगु धुनि भइ नभ बानी। परम गंमीर कुपामृत सानी।' 'धुनि' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ 'बर' है। 'बर' प्रासंगिक है, और यहाँ पर संभव है। 'बानी' के साथ 'धुनि' अनावश्यक लगता है।

×(२६) १-१६३: 'मोहि तोहि पर श्रित प्रीत सोइ चतुरता विचारि तब।' कोद्वराम में 'विचारि' के स्थान पर पाठ 'देखि' मिलता है। किसी से उसकी चतुरता का बखान या उल्लेख करते समय यद्यपि श्रिधिकतर 'जानना' किया के रूपों का प्रयोग हुआ है यथा:

जब जाना मैं श्री चतुराई । १-६-७ चतुराई तुम्हारि मै जानी । १४७-३

श्रीर 'विचारना' उसके निकट पड़ता है, किंतु एकाध स्थल पर 'देखना' का प्रयोग भी मिलता है:

रीमें देखि तोरि चतुराई । मॉ गेहु भगति मोहि श्रति भाई । ७-८4-५ इसिलए 'देखि' का प्रयोग भी समीचीन लगता है ।

(२७) १-१६ द-४: 'जोग लुगुति जप मत्र प्रमाऊ। फलइ तबहिं जब करिश्र दुराऊ।' कोदवराम में 'जप' के स्थान पर पाठ 'तप' है। 'योग-युक्ति' में जिस प्रकार का समास है, उसी प्रकार का समास 'जप-मंत्र' श्रीर 'प्रभाव' में भी है। 'जप' का 'मत्र' होता ही है, उसका 'प्रभाव' भी माना जाता है; 'तप' का न कोई 'मंत्र' होता है श्रीर न 'प्रभाव' ही। इसलिए 'जप' पाठ ही समीचान है।

(२८) १-२०६-७: 'येहूं मिस देखों पद जाई। करि विनती श्रानों दोड माई।' कोदवराम में 'येहूं मिस देखों' के स्थान पर पाठ है 'वहि मिस देखों प्रसु'। पाठ है श्रांतर केवल 'येहूँ' श्रोर 'यहि' का विवेचनीय है, शेष से अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता। 'येहूँ' और 'यहि' के इस अतर पर हम ऊपर अन्यत्र विचार कर चुके हैं, 'और वहाँ हम देख चुके हैं कि 'येहूँ' पाठ ही समीचीन है।

×(२६) १-२१६: 'राम लषतु दोड बंधु बर रूप सील बलधाम। मल राखेड सबु साखि जगु जिते असुर संशाम॥ कोदवराम में 'जिते' के स्थान पर पाठ 'जीति' मिलता है। 'जिते' का प्रयोग 'जीते' की भाँति ही प्रंथ में हुआ है, यथा:

नाग श्रमुर सुर नर मुनि जेते। देखें जिते हते हमकेते। ३-१३-३
सब सुर जिते एक दसकंघर। श्रब बहु भए तकहु गिरिकंदर। ६-६६-७
श्रौर न केवल 'जिते', बल्कि 'जितिहें', 'जितिहोंंं, 'जितहुं', 'जिता', 'जिति', 'जितेड ' श्रौर जितेहुं' रूप भी मिलते हैं। फलतः 'जिते' में कोई श्रमुद्धि नहीं है। 'जीति' में भी कोई श्रमुद्धि नहीं है, श्रौर न प्रसंग से कोई विरोध हैं। दोनो में श्रंतर केवल इतना पड़ता है कि 'जिते' पाठ से 'जिते श्रमुर संशाम' एक स्वतंत्र हप-वाक्य रहता है, श्रौर 'जिति' पाठ से 'जीति श्रमुर संशाम' 'मस्त राखेड' का एक किया-विशेषण उपवाक्य बन जाता है।

- (३०): १-२२६-४ 'एक कहइ नृपसुत तेइ आली। सुने जे सुनि संग आए काली।' कोदबराम में 'तेइ' के स्थान पर 'सोइ' है। 'सोइ' की अशुद्धि स्पष्ट है, कारण यह है कि 'सोइ' एक वचन है, जब कि 'नृपसुत' के लिए प्रयुक्त सर्वनाम और क्रिया दोनों दूसरे चरण में बहुवचन हैं।
- (३१) १-२३२-१: 'चितवित चिकत चहू' दिसि सीता। कहं गए नृप किसोर मन चिता।' कोदवराम में 'चिता' के स्थान पर 'चीता' पाठ है। 'सीता' और 'चिता' का तुक निस्सं देह आदर्श नहीं है, किंतु पाठ में कोई अशुद्धि या असंगति नहीं है। 'चीता' पाठ दूसरी ओर दोषपूर्ण है। एक तो 'चीता' शब्द का प्रयोग प्रांथ में अन्यन्न नहीं मिलता, दूसरे 'मन चीता' 'नृपिकसोर' का विशेषण नहीं हो सकता, क्योंकि 'नृपिकसोर' बहुवचन के रूप में

१—देखिए खुनायदास के श्रस्तीकृत पाठों में यही स्थल।

प्रयुक्त है, जो उसकी किया गए' से भली भॉति प्रकट है। 'मनचीते' पाठ होता तो बात दूसरा थी।

×(३२) १-२३६-१: 'बरदायिनी पुरारि पिद्यारी।' इसके स्थान पर कोदवराम में मिलता है 'बरदायिनि त्रिपुरारि पिद्यारी।' अर्थ की दृष्टि से दोनो पाठों में कोई अंतर नहीं है, और 'पुरारि' तथा 'त्रिपुरारि' दोनो हो प्रयोगसम्मत भी हैं, यथा:

प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि। १-४६
मुनि सन विटा माँगि त्रिपुरारी। १-४८-६
जगदातमा महेस पुरारी। १-६४-५
स्रातिथि पूज्य भियतम पुरारि के। १-३२-८

(३३) १-२३६-४: 'श्रस कहि चरन गहे औदेही।' कोदवराम में 'गहे' के स्थान पर 'गही' मिलता है। सकर्मक क्रिया 'गहना' का कर्म 'चरण' पुल्लिंग तो है हा, बहुवचन भी है, क्योंकि किसी विशेष चरण के प्रहण करने का कोई उल्लेख नहीं है। क्रिया का रूप भीफलतः उसी के श्रनुसार पुंक्लिंग और बहुवचन 'गहे' होना चाहिए।

(३४) १-५४४-दः 'यें सुनि अवर महिए मुसुकाने। घरम-सील हिर भगत सयाने।' 'अवर महिए' के स्थान पर कोदवराम में 'अपर भूप' मिलता है। अर्थ दोनों पाठों का एक ही है, और कोई अशुद्धि भी किसी में नहीं ज्ञात होती है। किंतु ऊपर 'अपर भूप' केवल तीन अद्धीली पूर्व 'आववेक अध' और 'अभिमानी' राजाओं के लिए प्रयुक्त हो चुका है:

बिहंसे अपर भूप सुनि बानी । जे अबिबेक अंध अभिमानी ।
और उन्हीं की बातें सुनकर राजा हँसे हैं, इसलिए इन्हें
भी 'अपर भूप' कहना संगत नहीं ज्ञात होता । उन 'अविवेक अंध'
और 'अभिमानी' राजाओं से इन 'धरमसील' और 'हरि भक्त राजाओं को अलग करने के लिए भिन्न शब्दावली का आश्रय ही ठीक लगता है।

(३४) १-२४७-३: 'उपमा सकत मोहिं तचु तागी। प्राकृत नारि अंग अनुरागी। सिय वरनिश्च तेइ उपमा देई। कुकवि का० १६ कहाइ अजस को लेई।' कोद्वराम में दूसरी अद्धीली के 'सिय वरिन अ' के स्थान पर 'माय वरिन' पाठ है। दूसरी अद्धीली का अथे पहले पाठ के अनुसार हाता है 'उन्हीं उपमाओं को देकर। उन्हीं उपमाओं की सहायता से ) सीता का वर्णन की जिए, तो कुकि कहला कर अयश कौन ले ?'। 'सीय बरिन' पाठ कर देने पर दूसरी अद्धीली का पहला चरण क्रिया-विशेषण उपवाक्य के रूप में नहीं रह जाता है—क्यों के उसमें कोई क्रिया नहीं रह जाती है, और 'सीय बरिन' और 'तेइ उपमा देई' दोनों को 'कुकि कहाइ अजस का लेई' का क्रिया-विशेषण वाक्यांश बन जाना पड़ता है। परिणाम यह होता है कि 'तेइ उपमा देई' के समान ही 'सीय बरिन' भी कोई कुकि कहा सकता है, और अपयश का भागी हो सकता है, यह अर्थ लेना पड़ता है, जो किसी प्रकार संगत नहीं है। फलतः कोद्वराम का पाठ मान्य नहीं प्रतीत होता है।

× (३६) १-२४=: 'गुरजन लाज समाजु बड़ देखि सीय सकुचानि । लागि विलोकन सिखन्ह तन रघुवीरहि उर आनि । कोद्वराम में 'लागि' के स्थान पर पाठ 'लगी' है। अर्थ की दृष्टि से दोनों पाठ ठीक हैं, और प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध भी दोनों में से कोई नहीं है, यथा:

> लगीं देन गारी मृद् बानी। १-६६-८ लगीं देन सिख सील सराहो। २-४६-४ जाइ बिपिन लागी तपु करना। १-७४-१ श्रितसय बड़भागी चरनिह लागी। १-२११ छुं०

(३०) १-२४६-१: 'राम रूपु ऋर सिय छ्वि देखें। नरनारिन्ह परिहरीं निमेषें।' को द्वराम में 'देखें' और 'निमेषें' के स्थान पर कमशः 'देखी' और 'निमेषी' पाठ आता है। 'निमेष' रूप ही मंथ भर में मिलता है, और यहाँ की भॉति 'देखें' और 'निमेषे' भी एक स्थान पर मिलते हैं:

थके नयन रघुपति छवि देखें। पलकन्दिहूं परिहरीं निमेषें। १-२३७-५

'निमेषी' रूप अन्यत्र कही भी नहीं मिलता, और न 'निमेष' अकारांत का 'निमेषी' ईकारान्त होना ही संभव है।

(३८) १-२४०-७: 'तमिक तािक तिक सिवधनु धरहीं। उठइ न कोटि भाँति बल करहीं।' कोदवराम में 'तािक' के स्थान पर भी 'तमिक' पाठ है। प्रश्न यह है कि 'तमिक तमिक' श्रीर 'तमिक तािक' में से श्रिधिक प्रसंगोचित कौन है, और अधिक प्रयोगसम्मत कौन है। जहाँ तक प्रसंग का ११० है, दोनो पाठ खप सकते हैं। किंतु प्रयोग के ध्यान से 'तमिक तमिक' प्रथ पर में नहीं मिलता, यद्यपि 'तमिक' का प्रयोग प्रथ में कम से कम श्राधे दर्जन बार हुआ है. श्रीर ऐसे स्थलों पर भी हुआ है जहाँ पर 'तमिक' के विशेष्य क्ती एक से श्रिधिक है. यथा:

तमिक घरिह भनु मूद नृप उठे न चलिह लजाइ। १-२५० अति तरल तरन प्रताप तर्जिह तमिक गढ चिढ चिढ गए। किप भालु चिढ मिन्दरन्ह जह तह राम जसु गावत भए॥ ६-४१ प्रभु बल पाइ भालु किप घाए। तरल तमिक सजुग मिह आए। ६-६७-७ दूसरी ओर, यद्यपि 'तािक तिक' का प्रयोग अन्यत्र नहीं मिलता, 'तिक तिक' का प्रयोग 'तािक तािक' के अर्थ में वरावर मिलता है. यथा:

तिक तिक तीर महीस चलावा। करि छल सुग्रर सरीर बचावा। १-१५७-३
रघुपति बिरह सबिषसर भारी। तिक तिक मार बार बहु-ारी। ६-६६-६
श्रीर 'तािक' के अर्थ में अकेले 'तिक' का भी प्रयोग मिलता है, यथा:

श्रव प्रभु पाहि सरन तिक श्राएउँ। ३-२-१३ इसिलए 'तािक तिक' पाठ श्रधिक प्रयोगसम्मत ज्ञात होता है।

(३६) १-२४४-८: 'ठाढ़ भए उठि सहज सुभाएँ। ठवनि जुना मृगराज लजाएं।' कोद्वराम में 'सुभाएं' के 'स्थान पर 'सुष्टाए' पाठ है। 'शोभा' का कोई प्रसंग यहाँ नहीं है, प्रसंग यहाँ पर उनके उठने और उठकर घनुष के सभीप तक जाने की किया का है, जैसा दूसरे चरण की डिक से स्पष्ट है; इसलिए 'स्वामाविक रूप से'

श्चर्य का क्रियाविशेषणात्मक पहला ही पाठ प्रासंगिक लगता है, 'सुंद्र' श्चर्य का विशेषणात्मक दूसरा पाठ नहीं।

- (४०) १-२६३-१: 'मॉिम मृदंग सख सहनाई। भेरि होल दुंदुमी सुहाई। बाजिह बहु बाजिन सुहाए। जह तह जुवतिन्ह मंगल गाए।' कोदवराम में पहली अर्द्धाली के 'सुहाई' के स्थान पर 'बजाई' है। यह मली भॉित स्पष्ट है कि पहली अर्द्धाली में केवल बाजो के नाम गिनाए गए हैं, उनके बजने का उल्लेख दूसरी अर्द्धाली में किया गया है, और 'बजाई' पाठ मान लेने पर अगली ही पिक में शब्द की पुनरावृत्ति 'बाजिह' रूप में होती है, इसलिए 'सुहाई' पाठ अधिक मान्य प्रतीत होता है।
- (४१) १-२६४-७: 'सोहित सीय राम कै जोरी।' कोदवराम में 'सोहित' के स्थान पर 'सोहत' पाठ है। 'जोरी' खीलिंग है, और उसके पूर्व की विभक्ति 'कै' भी खीलिंग की ही है, इसलिए उसकी किया भी खीलिंग की होनी चाहिए। 'सोहत' पाठ इसलिए मान्य नहीं हो सकता।
- \*( ४२ ) १-२६७-४ : हरिपद विमुख परा गति चाहा।' कोद्व-राम में 'परा' के स्थान पर पाठ 'परम' है। अंथ में 'परा गति' श्रन्यत्र नहीं मिलता, श्रीर 'परम गति' एकाध स्थलों पर मिलता है, बिनु सम नारि परम गति लहई। ३-५-१८

इस्रालिए 'परम गति' अधिक प्रयोगसम्मत प्रतीत होता है।

- (४३) १-१७०-२: 'सुनत बचन फिरि अनत निहारे। देखे चाप खंड महि डारे।' कोदवराम में 'फिरि' के स्थान पर 'तब' है। 'फिरि' का अर्थ है 'घूमकर', और प्रसंग में यही अर्थ ठीक लगता है। प्रसंग में 'तब' की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 'सुनत बचन' उससे कहीं अधिक निश्चयात्मक समयवाचक के रूप में वहाँ पहले से है।
- (४४) १-२७०-३: 'कहु जड़ जनक चतुष,कें तोरा।' कोदवराम में 'कै' के स्थान पर पाठ है 'को'। 'कौन' के अर्थ में ही 'को' का प्रयोग मंथ भर में मिलता है, 'किसने' के अर्थ में नहीं। इसिलए

'को' पाठ मान्य नहीं हैं। 'कै' के विषय में यह कठिनाई नहीं है, यद्यपि अन्यत्र वह 'मानस' में कहीं नहीं आया है।

- (४४) १-२७४: कोद्वराम में 'गाधिसूनु' के स्थान पर पाठ 'गाधिसुवन' मिलता है। यह शब्द मंथ भर में एक ही स्थान पर और मिलता है, और वहाँ भी 'गाधिसूनु' ही है (१-२१२-२)। इसलिए 'गाधिसूनु' 'गाधिसुवन' की अपेना अधिक प्रयोगसम्मत लगता है।
- (४६) १-२७७: 'लखन कहेउ हिस सुनहु मुनि क्रोधु पापकर मूल। जेहि बस जन अनुचित करिह चरिह बिस्व प्रतिकूल।' कोदवराम में 'चरिहं' के स्थान पर पाठ है 'परिहं'। 'विश्व के प्रतिकूल 'पड़ने' को अनुचित 'करिहं' कहना बुद्धिसंगत नहीं लगाता। 'प्रतिकूल आचरण करने' को ही 'अनुचित 'करिहं' कहना ठीक होगा।
- (४७) १-२७६-६: करिश्र बेगि जेहि बिधि रिस जाई। मुनि-नायक सोई करौं उपाई। कोदवराम में 'करौं' के स्थान पर पाठ 'करिश्र' है। यद्यपि कभी-कभी 'करिश्र' का प्रयोग 'किया जाय' के श्रर्थ में हुश्रा है, यथा:

डर धरि धीर कहर गिरिराज। कहरू नाथ का करिश्र उगाज। १-६८-८ किंतु इस प्रकार के प्रयोग में कहने वाले और कहे जाने वाले के बीच परस्पर सहयोग की एक ध्विन होती है, जो प्रस्तुत प्रसग में नहीं है। उसके सामान्य अर्थ 'करो' (विधि) की असगित तो प्रकट है, क्योंकि यदि परशुराम को ही उपाय भी करना था तो जिस उपाय से उनका कोध दूर हो सकता था, उसे उन्हें कहने की क्या आवश्यकता हो सकती थी १ 'करों' की संगति स्पष्ट है।

(४८) १-२८४: 'हरषे पुर नर नारि सब मिटी मोहमय सूल। कोदबराम में 'मिटी' के स्थान पर पाठ 'मिटा' है। 'सूल' क्लीलिंग के रूप में ही प्रयुक्त है, यथा—

राम गवनु बन ग्रनस्थ मूला। जो सुनि सकल विस्वमद सूला।

इसलिए उसके साथ पुल्लिग किया का पाठ 'मिटा' मान्य नहीं हो सकता।

- ×(४६) १-२६०-७: 'खेलंत रहे तहाँ सुधि पाई। आए भरतु सहित हित भाई।' कोदबराम में हित' के स्थान पर 'लघु' पाठ है। दोनों पाठ प्रसंग में खप सकते हैं, और प्रयोग की दृष्टि में भी ठीक हैं।
- (४०) १-२६१: 'सुनहु महोपित मुकुटमिन तुम्ह सम धन्य न कोड। रामु लखनु जाके तनय विस्व बिभूषन दोड।' कोद्वराम में 'जाके' के स्थान पर पाठ 'जिन्हके' मिलता है। यह सर्वनाम एक-बचन 'तुम्ह' के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए एकवचन 'जाके' ही संगत लगता है, बहुवचन 'जिन्हके' नहीं।
- (४१) १-३०२-७: 'सुवन चारिदस भरा उछाहू। जनक सुता रघुवीर बिद्याहू। कोदवराम में 'भरा' के स्थान पर पाठ 'भरेड' है। दोनों पाठों में 'भरा' ऋधिक समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि श्रन्यत्र भी 'उछाहू' कर्ता के साथ किया का यही रूप श्राया है; यथा ' सकत सुवन भरि रहा उछाहू। हर गिरिजा कर भएउ विश्राहू। १-१०१-६
- (४२) १-३०२-७: 'घंट घंटि धुनि बर्रान न जाहीं। सरौ करिं पाइक फहराहीं।' को द्वराम 'जाहीं, फहराहीं' के स्थान पर 'जाई, फहराई' आते हैं। दोनों क्रियाओं के क्त्री एक से अधिक हैं, इसिंक्षर उनका बहुवचन रूप ही समीचीन हैं।
- ( १३ ) १-३०७: 'भूप विलोके जबहि मुनि श्रावत मुतन्ह समेत । डठे हरिष मुख सिधु महं चले थाह सी लेत । कोदवराम में 'डठे' के स्थान पर पाठ 'डठेड' हैं। कत्ती 'भूप' के लिए दोहे में 'बिलोके' तथा 'चले' रूप श्रा चुके हैं, इसलिए 'डठे' रूप ही समी-चीन लगता है, 'डठेड' नहीं।
- ×( ५४ ) १-३१२-३: 'निज निज गेह गए महिपाता।' कोदव-राम 'गेह' के स्थान पर 'भवन' है। दोनों ही पाठ प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध हैं।
  - ( ४४ ) १-३१२- : 'सुनी सकत लोगन येह बाता। कहिं

जोतिषी अपर विधाता। कोदवराम में 'अपर' के स्थान पर 'बिप्र' पाठ है। पूर्व की पंक्तियाँ हैं:

प्रह तिथि नखनु जोग बरबारू। लगन सोचि बिधि कीन्ह बिचारू।
पठै दीन्ह नारद सन सोई। गनी जनक के गनकन्ह जोई।
धाराय यह है 'ब्रह्मा ने लग्न निर्धारित की, श्रीर उसे नारद के हाथ
[जनक के यहाँ ] भेजा। जनक के गणकों ने भी यही लग्न गणना
के अनंतर निर्धारित कर रक्खा था। यह बात जब लोगो ने सुनी तो
वे कहने लगे कि ज्योषिती भी दूसरे विधाता ही होते हैं।'
'बिप्त' का यहाँ पर कोई प्रसंग नहीं है, श्रीर न यही कहना ठीक
होगा कि 'बिप्त ज्योतिषी' ही विधाता हैं। फलतः 'अपर' पाठ ही
समीचीन है।

(४६) १-३१४-४ : 'साधु समाज सग महिदेवा। जनु तनु धरे करिं सुर सेवा।' कोदवराम में 'सुर' के स्थान पर पाठ सुख' है। 'साधु समाज' तथा 'महिदेवों' की तुलना 'सुख' से नहीं हो सकती, यह विरक्त और श्रक्तिचन वर्ग 'सुख' का प्रतीक नहीं हो सकता। दूसरी ओर, बाह्यणों को तो 'महीसुर' कहा ही गया है, यथा:

स्व प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई । १-१७४-८ सुर महिसुर हरिजन श्रस्त गाई । १-२७३-६ सुनि महिसुर गुरु भरत भुश्रालु । २-३२२-१

एक स्थान पर कदाचित् संतों को भी 'महासुर' कहा गया है: बंदौं प्रथम महीसुर चरना। मोह जनित संस्य सब हरना। सुजन समाज सकल गुन खानो। करों प्रनाम सप्रेम सुवानी। १-२-३-४

×(४७) १-३१६: 'जराव' के स्थान पर को इवराम में मिलता है 'जड़ाव'। तुलनीय प्रयोग नहीं मिलते। अथे विषयक अंतर होनों में नहीं है।

×( ४८) १-३१६-२: 'बेद्विदित अह कुल आचारू। कीन्ह मली बिधि सब व्यवहारू।' कोद्वराम में 'आचारू' और 'ब्यवहारू' के स्थान पर क्रमशः 'ब्यवहारू' और 'आचारू' हैं। जिस प्रकार 'बेद बिदित आचारु' मिलता है, उसी प्रकार 'बस ब्यवहारु' भी मिलता है. यथा:

तदिप जाह तुम्ह करहु अब जथा बंस ब्यवहार । बूक्ति बिप्त पुन बृद्ध गुर बेद बिदित आचार ॥ १-२८६ इसिलिए दोनों पाठ प्रयोगसम्मत प्रतीत होते हैं।

( ) १ - ३२६ : 'आपराधु झिमबो बोलि पठए बहुत हों ठीड्यों दई।' कोदवराम में 'दई' के स्थान पर पाठ कई' है। 'कई' 'की' के आर्थ में कहीं भी मंथ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। और यहाँ पर ढीड्यों [ ढीठेडं ] = 'शृष्टता की' के साथ उसका प्रयोग निरर्थक भी होगा। 'दई' = 'दैव !' प्रसंगानुकूल है, यथा :

श्राह दइश्र मैं काह नवावा। करत नीक फल श्रनहस पावा। ३-१६३-६ इसलिए 'दई' पाठ ही समोचीन ज्ञात होता है।

- (६०) १-३२६-४: 'छ रस रुचिर बिजन बहु जाती। एक एक रस अगनित भांती।' कोदबराम में 'भांती' के स्थान पर 'जाती' और 'जाती' के स्थान पर 'भांती' है। 'बिजन' में तो 'भांतो' और 'जाती' होनों पाठों की संगति लग सकती है, किंतु 'एक एक रस' में अगणित 'जाति' हो, यह ठीक नहीं माना जा सकता; 'एक-एक रस' के साथ 'अगनित भांती' पाठ ही मान्य प्रतीत होता है।
- (६१) १-३४०-८: 'मूक बदन जनु सारद छाई। मानहु समर सूर जय पाई।' कोदवराम में 'जनु' के स्थान पर पाठ 'जस' है। कई चरण पूर्व से ही 'जनु' का प्रयोग उत्प्रेचामाला में होता चला आ रहा है, और अगले चरण में भी उत्प्रेचा का वाचक 'मानहुं' प्रयुक्त हुआ है, इसलिए प्रस्तुत उक्ति में भी 'जनु' पाठ ही मान्य प्रतीत होता है। उदाहरण का वाचक 'जस' नहीं।
- (६२) १-३४२-४: 'श्रादर दान प्रेम परिपोषे। देत असीस सकत मन तोषे।' कोद्वराम में 'सकत'के स्थान पर पाठ 'चले' है। 'चले' शब्द स्थान-सापेच है—किसी निर्दिष्ट स्थान की ओर जाना ही चलना कहा जाता है। किंतु प्रसंग में किसी स्थान विशेष की ओर जाने का निर्देश नहीं है, इसलिए 'चले' पाठ ठीक नहीं है। 'सकत'

की संगति प्रकट है--अर्थ है 'आदर, दान, और प्रेम से परिपुष्ट सभी [ब्राह्मण ] मन से संतुष्ट होकर आशीर्वाद दे रहे थे।'

(६३) १-३४८-४: 'सुंदर बधूं सासु तै सोईं।' कोदवशम में सुंदर 'बधूं' के स्थान पर 'सुंदरि बधुन्ह' पाठ है। 'बंधुओं को' के अर्थ में कर्मकारक बहुवचन में 'बधुन्ह' का प्रयोग प्रंथ भर में नहीं हुआ है, 'बधू' का ही हुआ है:

'बधू'' सप्रेम गोद बैठारी। बार बार हिय हरिष दुलारी। १-३५४-४

बिप्र बध् ं सब भूप बोलाई। चैल चार भूषन पहिराई। १-३५३-४ इसिलए 'बधुन्ह' पाठ मान्य नहीं लगता, मान्य 'बधूं' ही लगता है। 'सु दर' श्रौर 'सुंदरि' में से दोनों प्रयोगसम्मत् लगते हैं, यथा:

जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारि । १-१८५

मयतनया म दोदरि नामा। परम सु देरी नारि ललामा। १-१७५-२

(६४) १-३४६-८: 'सुनि आनंदु भएउ सब काहू। राम लखन इर अतिहि उछाहू।' कोद्वराम में 'अतिहि' के स्थान पर पाठ 'अधिक' है। 'अधिक' आगे के दोहे में ही इस प्रकार पुनः आता है:

संगल मोद उछाहु नित जाहि दिवस येहि भाँति। उमगी अवधि अनंदभरि अधिक अधिक अधिकाति॥ इसलिए दूसरे पाठ में पुनरुक्ति प्रकट है। पहला पाठ इस त्रिट से मुक्त है। अर्थ दोनों पाठों से लग जाता है।

# १६६१ तथा १७०४ के अस्वीकृत पाठमेद

सं॰ १६६१ तथा १००४ की प्रतियों के अस्वीकृत पाठ कुछ अप-वादों को छोड़ कर एक ही हैं, इसलिए यथासंभव उन पर सम्मिलित रूप से विचार किया गया है। १७६२, १७२१, छक्कतलाल, रघुनाथ-दास, तथा कोदवराम के जो अस्वीकृत पाठ उत्पर गिनाए गए हैं, उनमें से कुछ इनमें भी पाए जाते हैं। उनके अतिरिक्त जो अस्वीकृत पाठ १६६१ तथा १७०४ दोनों में पाए जाते हैं, उन्हीं पर नीचे विचार किया जायेगा।

(१) १-६-=: 'कासी मग सुरसरि ऋमनासा। मरु मालव महि-

देव गवासा।' १६६१/१७०४ में 'मालव' के स्थान पर 'मारव' मिलता है। इस प्रसंग में मले और पोच विधाता की सृष्टि में किस प्रकार साथ-साथ मिलते हैं, यह दिखलाया गया है। इससे प्रकट है कि 'मरु' का विरोधी ही यहाँ पर होना चाहिए। 'मारव' 'मरु' शब्द से बना है. और उसका अर्थ होगा 'मरु से उत्पन्न', जो कि इस प्रसंग में असंगत होगा। मालवा मरु प्रदेश में अपने उपजाऊपन के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए 'मालव' पाठ ही समीचीन ज्ञात होता है।

- (२) १-१-१ ७ सिर धुनि गिरा लगित पश्चिताना। १६६१/१७०४ में 'लगित' के स्थान पर पाठ 'लगत' है। 'गिरा' मंथ भर में स्नीतिंग है, इसलिए उसके लिए स्नीतिंग वाची किया भी 'लगित' ही समी-चीन है।
- (३) १-२२-३: जानी चहिंह गृढ गित तेऊ। नाम जीह जिप जानेंहिं तेऊ। १६६१/१७०४ में 'जानिंहे' के स्थान पर 'जानहुं' पाठ है। ऊपर ही 'जागिंहें' 'श्रातुभविंह' तथा नीचे 'होहिं' श्रीर मिटहिं' श्रादि मामान्य वर्ष मान के रूप श्राए हैं:

नामजीह जिप जागिहं जोगी । विरित विरंचि प्रपच वियोगी।
ब्रह्म सुखिह अनुभविहें अनुपा। अकथ अनामय नाम न रूपा।
साधक नाम जपिहं लें लाएं। होहिं सिद्ध आनिमादिक पाएं॥
इसिलए वीच में भी सामान्य वर्त्तमान का रूप 'जानिहं' ही
मान्य प्रतीत होता है, इच्छावाची 'जानहुँ' नहीं।

(४) १-२६-२: 'सुक सनकादि साधु मुनि जोगी। नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी।' 'साधु' के स्थान पर १६६१/१७०४ में पाठ है 'सिद्ध'। 'सुकसनकादि' को प्रंथ में कहीं पर भी 'सिद्ध' नहीं कहा गया है। 'मगत' वे अवश्य कहे गए हैं, यथा:

'सुक सनकादि भगत सुनि नारद। जे सुनिबर बिशान बिसारद। १-१८-५ 'साध्' शब्द 'सिद्ध' की अपेचा 'भगत' के अभिक निकट लगता है।

(५) १-३७-१४: 'सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। हरिपद रित रस वेद बखाना।' 'रितिरस' के स्थान पर १६०१/१७०४ में पाठ है 'रसबर'। 'रस' अप्रस्तुत हैं। वह 'हरिपद' का उपमान हो यह इप्रसंभव है; वह 'हरि पद रित' का ही उपमान हो सकता है, इसिलए पहला ही पाठ बुद्धि-सम्मत है।

- \*(६) १-४६-६: 'मृग विध बंधु सहित प्रभु झाए।' १६६१/ १७०४ में 'प्रभु' के स्थान पाठ 'हरि' है। 'प्रभु' पूर्ववर्ती झद्धीं में आ चुका है, इसिलए पहले पाठ में अनावश्यक पुनकि है। दूसरा इससे मुक्त है।
- (७) १-४०-६: 'संकर जगत बंद्य जगदीसा । सुरनर सुनि सब नाविंद्य सीसा। 'नाविंद्य' के स्थान पर १६६१/१७०४ में पाठ है 'नावत'। 'सीस', 'सिर' तथा 'माथा' के साथ 'नमम्कार करते हैं' के अर्थ में प्रंथ में सामान्य वक्त मान का 'नाविंद्य' रूप ही मिलता है, 'नावत' नहीं, 'यथा:

मातु पिता गुर नाविह माथा । १-२०५-७
भए परसपर प्रेम बन फिरि फिरि नाविह सीस । १-३४२
श्राइ राम पद नाविह माथा । ४ २२-२

तब बस विधि प्रपंच सब नाथा । समय दिसिप सब नावहि माथा । ६-१०४-११ इसलिए यहाँ 'नाविह' ही प्रयोगसम्मत है, 'नावत' नहीं ।

( = ) १-४२-४: 'चली सर्ता सिव आयसु पाई। करइ बिचार करों का भाई।' १६६१/१७०५ में 'करइ' के स्थान पर पाठ है 'करिह'। 'करहि' मंथ भर में विधि के रूप में प्रयुक्त है, और यहाँ पर विधि का कोई प्रसग नहीं है, इसिलए 'करइ' पाठ ही समीचीन है। यि यह कहा जावे कि पाठ 'करिंद' रहा होगा, और 'हिं' का अनुस्वार मूल से रह गया, तो यह देखा जा सकता है कि प्रसंग में सती के लिए एक वचन कियाएँ ही आता हैं, यथा:

सती दीख कौतुक मग जाता । १-५६-४ फिरि चितवा पाछुँ प्रभु देखा । १-५६-५ कहडू न निज श्रपराघ विचारी । १-६१-७

(६) १-५६: 'परम प्रेम तिज जाइ निहं किए प्रेम बड़ पापु। प्रगटि न कहत महेस कछु हृदय अधिक संतापु।' १६६१/१७०४ में पहले चरण का पाठहै 'परम पुनीत न जाइ तिज'। प्रसंग यहाँ पर 'भक्ति'= 'दिव्य प्रेम' और 'प्रीति'= 'लौकिक प्रेम' के तुलनात्मक महत्व का है। सीता शिव की भक्ति का आलंबन थीं, और उन्हीं का वेष सती ने धारण किया था, फलतः अब यदि सती से वह प्रेम करते हैं, तो सीता के प्रति जो उनकी भक्ति थी, उसका निर्वाह नहीं होता है, और इस भक्ति को भी वह छोड़ नहीं सकते। इसीलिए वह अपने मन में कहते हैं:

जौ अब करी सती सन प्रीती। मिट्ड मगित पशु हो इ अनीती। १-५६-द्र और इसी के सिलसिले में — विवेचनीय दोहे में — वह कहते हैं: 'परम प्रेम रूपा भिक्त (''सा परम प्रेम रूपा'' — 'भिक्त सूत्र') छोड़ी नहीं जा सकती, और सती से पेम करने पर बड़ा भारी पाप लगता है '''।' ऐसा ज्ञात होता है कि 'प्रेम' की जो बाद में आता था— पुनरुक्ति बचाने के लिए पाठ-परिवर्तन कर दिया गया, किंतु 'परम पुनीत' से 'भिक्त' का आशय लेना कष्ट-कल्पना ही होगी, विशेष रूप से जबांक 'तिज' का कर्म कोई सज्ञा होनी चाहिए, और 'पुनीत' केवल विशेषण है। फलतः 'परम प्रेम' पाठ ही मान्य लगता है।

- (१०)१-५७: 'जलु पय सिरस विकाइ देखहु प्रीति कि रीति भिल । विलग होइ रसजइ कपट खटाई परत हो।' १६६१/१७२४ में 'ही' के स्थान पर 'पुनि' पाठ है। 'पुनि' = 'उसके अनंतर' की कोई आवश्यकता यहाँ नहीं है, और 'ही' से तत्काल जल के विलग होने की भावना प्रकट होती है, जो प्रसंग के लिए आवश्यक है। इस-लिए 'ही' पाठ ही मान्य प्रतीत होता है।
- (११) १-६६-=: 'निज सौभाग्य बहुत बिधि बरना। सुता बोलि मेली सुनि चरना।' 'बिधि' के स्थान पर १६६१/१७०४ में 'गिरि' पाठ मिलता है। 'गिरि' की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 'शैलराज' कत्तों ऊपर आ चुका है (१-६६-६); दूसरी ओर 'बहुत बरना' का प्रयोग मंथ भर में कहीं नहीं मिलता, प्रयोगसम्मत 'बहुत बिधि बरना' ही है।' यथा:

सो मै बरिन कही बिधि केही। २-१३६-७ सो मै कही कवन बिधि बरनी। १-३५६-६ रघुपति महिमा बहु बिधि बरनी। ४-२७-११ रामकथा सुनि बहु बिधि बरनी। ७-३२ ८

- (१२) १-७४-६: 'बेल पाति महि गिरइ सुखाई। तीनि सहस्र संबत सो खाई।' १६६१/१७०४ में 'बेल पाति'के स्थान पर 'बेल बाति' है। दूसरे पाठ का कोई अर्थ नहीं है, और पहले की सार्थकता प्रकट है। इसलिए पहले को ही समीचीन मानना होगा।
- (१३) १-७८-४: 'कोहि अवराधहु का तुम चहहू। हम सन सत्यमरमु [ सब कहहू। सुनत रिषिन्ह के बचन भवानी। बोली गूढ़ मनोहर बानी। कहत मरमु ] मन अति सकुचाई। हसिहहु सुनि हमारि जड़ताई।' कोष्ठको के अदर का अश दोनो प्रतियों में खूट गया है। अशुद्धि स्पष्ट है।
- (१४) १-८३-८: 'अस्तुति सुरन्ह कीन्हि अस हेतू। प्रगटेड विषमवान मस्वकेतू।' १६६१/१७०४ में 'अस' के श्यान पर 'अति' है। उपर वाले चरण में ही 'अति' आ चुका है, इसलिए दूसरे पाठ में पुनकृति प्रकट है। इसके अतिरिक्त 'अस' अधिक प्रसंगोचित्त भी है। 'अस्तुत सुरन्ह कीन्ह असहेतू' का अथे यह है कि 'इस प्रकार के देविहत के कार्य के लिए ही देवताओं ने काम की स्तुति की।' स्योंकि विधि ने उपर की ही अर्द्धाली में कहा था— येडि विधि भत्नेटि देव दित होई। मत अति नीक कहह सब कोई। १-७३-६

इस्रिलए 'श्रस' पाठ ही समीचीन है।

(१४) १-६४-२: 'किर बनाव सिंज बाहन नाना। चले लेन सादर अगवाना।' १६६१/१७०४ में 'सिंज' के स्थान पर 'सब' पाठ है। दूसरे पाठ से 'बाहन नाना' कर्म की क्रिया नही रह आती, और 'बाहन नाना' को 'चले' का कर्त्ता माना नहीं जा सकता, क्योंकि 'नाना बाहन सादर अगवाना लेन चले' में असंगति स्पष्ट है। इस- लिए पहला ही पाठ समीचीन लगता है।

(१६) १-१०१: 'नाथ उमा मम प्रान प्रिय गृह किंकरी करेडु।"

१६६१/१७०४ में 'त्रिय' के स्थान पर 'सम' है। 'त्रिय' के स्थान पर 'सम' होने से पेम की ठयं जना में बल कम हो जाता है, और उसके बल के कम होने का प्रसग में कोई औचित्य नहीं है, इसलिए 'त्रिय' पाठ ही ठीक लगता है।

(१७) १-१२०-३: 'नाथ कृपों मम गएड निवादा। सुली भइडं प्रभु चरन प्रसादा।' १६६१/१७०४ में 'भएडं' के स्थान पर 'भएडं' पाठ है। पार्वती बक्ता के लिए स्त्रीलिंग किया 'भइड' ही ठीक है, पुल्लिंग 'भएडं' नहीं।

×(१८) १-१६८-३: 'अविधि काज मैं करिहीं तोरा। मन क्रम बचन भगत तें मोरा।' १६६१/१७०४ में 'क्रम' के स्थान पर पाई 'तन' है। दोनों पाठ प्रयोग-सम्मत हैं, श्रौर प्रायः एक ही श्रर्थ में भी

प्रयुक्त हुए हैं , यथा :

मन क्रम बचन श्रगोचर जोई। १-२०३-५ मन क्रम बचन रामपद नेहू। २-६३-६ मन क्रम बचन राम श्रनुरागी। २-११०-८ करम बचन मन राउर चेरा। २-१३१-८ मन तन बचन तजे तृन त्री। २-३२४-६ तन मन बचनु मोर पनु साचा। १-२५६-४

- (१६) १-१८६: 'जो मवमय मंजन मुनि मन रंबन गंजन बिपति बहुथा।' १६६१/१००४ में 'गंजन' के स्थान पर पाठ 'लडन' है। राम की स्तुति की जा रही है। 'गजन' का अथ हाता है 'नष्ट करना', श्रीर 'लंडन' का अर्थ हाता है 'तोड़ना'। रार 'बिपति बहुय' को केवल 'तोड़ते' हैं, (आमूल बसे नष्ट नहीं कर देते), यह चिक्त मान्य नहीं हो सकती। इसलिए पहला ही पाठ युक्ति-संगत लगता है।
- (२०) १-१६४: 'गृह गृह बाज बधाव सुभ प्रगटेख प्रभु सुलकंद् हरषवंत सब जहं तहं नगर नारि नर वृंद ।' १६६१/१७०४ में 'प्रमु' खूटा हुआ है। भूल स्पष्ट है। १६६१ में संशोधन में 'सुष' को 'सुषमा' कर दिया 'गया है। 'बधाव। बजने' और 'हरषवंत

होने' के साथ सगति 'सुषकंद' = 'सुखमूज' को ही है, 'सुषमाकद' = 'सु हरता के मूज' की नहीं।

- (२१) १--१०-४: 'पावक सर सुवाहु पुनि जारा। १६६१/१७०४ में 'जारा' के स्थान पर पाठ 'मारा' है।' 'पावकसर' के साथ 'जारा' पाठ 'मारा' की अपेजा अधिक संगत तो है ही, 'मारा' ऊपर वाली अर्द्धाली में और इसी प्रकार तुक के रूप में आ चुका है, इसिलए दूसरे पाठ में अनावश्यक पुनरुक्ति भी है।
- (२२) १-२२१-१: 'सोमासांव सुमग दांड शारा। नील पीत जलजात सरीरा।' १६६१/१७०४ में 'जलजात' के स्थान पर पाठ 'जलजाम' है। 'जलज' में 'आमा' अन्यत्र कहीं नहीं कही गई है, और वस्तुतः होती भी नहीं है, इसलिए 'जलजाम' पाठ ठीक नहीं लगता है। 'जलजात सरीरा' की रूपकातिशयोक्ति संगत ही है।
- (२३) १-२४४-७. 'चलत राम सब पुर नर नारी। पुलक पूरि तन भए सुखारी। बंदि पितर सुर सुकृत संभारे। जों कछु पुन्य प्रभाड हमारे।' १६६१/१७०४ में ऊपर की दूसरी धार्डी की के 'सुर' के स्थान पर पाठ 'सब' हैं। 'सब' ऊपर वाली पहली ही धार्डी ली में धा चुका है, इसलिए 'सब' पाठ में प्रनरुक्ति प्रकट है, और 'सब' या 'कभ'—धार्थात् परिमाण का कोई प्रसंग भी नहीं है। 'सुर' प्रसग में भली भाँति निभ जाता है, और उसमें 'सब' पाठ की भाँति कोई ब्राटि भी नहीं है।
- (२४ रे १-२४६-४: 'भूप सयानप सकता सिरानी। सिख विधि गित कल्लु जाति न जानी।' १६६१/१७०४ में 'कल्लु' के स्थान पर पाठ 'किहि' हैं। 'कल्लु' की संगति प्र हट है। 'किह जात' = 'कही जाती है' की कोई सगित नहीं है, क्योंकि 'विधि गित' की व्याख्या करने का कोई श्रवसर नहीं है।
- (२४) १-२०१-२: 'का छित लाभु जूनु धनु तोरे। देखा राम नए के भोरे।' १६६१/१७०४ में 'नए' के स्थान पर पाठ 'नयन' हैं। 'जूनु' घनुष को मूल से 'नया' समम कर ही तो तोड़ा, अन्यथा 'पुराना' घनुष तोड़ने से उन्हें क्या लाभ-हानि हो सकती थी ?'

इस पूर्वोपर प्रसंग में 'नए' की संगति प्रकट है। 'नयन' पाठ अर्थ-हीन सगता है: 'नयन के मोरे' श्राखिर क्या देखा ?

- #(२६) १-२७४: 'सूर समर करनी करहिं कहि न जनाविहें आपु।' विद्यमान रन पाइ रिपु कायर करिह प्रलापु। १६६१/१७०४ में 'करिह प्रलापु' के स्थान पर पाठ 'कथिह प्रतापु' है। 'कथिह प्रतापु' 'करिह प्रलापु' को अपेचा अधिक युक्तियुक्त और प्रासंगिक लाता है, क्योंकि सूरों के सबध में दोहे के प्रथम चरण में इसी का निषेध किया गया है: 'किह न जनाविह आपु।'
- (२७) १-२८४-६: 'अनुचित बहुत कहें छ छ ता। छ महु छ मा-मिहर दो उ आता।' १६६१/१०४ में 'बहुत' के स्थान पर पाठ 'बचन' है। जिस प्रकार के वाक्य पूरे प्रसंग में परशुराम के द्वारा कहलाए गए हैं, उनके विषय में परचात्ताप छौर च मायाचना करते हुए 'बहुत' पाठ अधिक संगत प्रतीत होता है, यद्यपि 'बचन' पाठ से भी अर्थ लग जाता है।
- (२८) १-३०४-१: 'कनक कलस कल कोपर घारा। भाजत लित अनेक प्रकारा। भरे सुधासम सब पक्वाने। भांति भांति निहं जाहि बखाने।' १६६१/१७०३ में 'कल' के स्थान पर पाठ 'मिरि' है। 'मिरि' पाठ मानने पर. केवल एक 'कोपर थारा' क निर्देश कर 'भाजन लित अनेक प्रकारा' कहना उतना युक्तिसंगत नहीं लगता, जितना 'कनक कलस' और 'कोपर थारा' कहने के अनंतर लगता है। फिर, पकवान ही तो इन दोनों तथा शेष अनेक प्रकार के भाजनों में भरे गए थे, इसलिए कनक कलसों के लिए स्वतंत्र किया के रूप में 'मिरि' अनावश्यक है।
- (२६) १-३१२-द: 'प्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू। लगन सोधि बिधि कीन्ह बिचारू। पठे दीन्हि नारद सन सोई। गनी जनक के गनकन्ह जोई। सुनी सकल लोगन्ह एह बाता। कहिंह जोतिषो अपर बिधाता।' १६६१/१७०४ में अंतिम चरण में आए हुए 'अपर' के स्थान पर 'आहि' पाठ है। 'ऊपर' पाठ से अंतिम चरण का आशय होगा, वे कहने लगे कि ज्योतिषियों को भी दूसरा बिधाता

होते और दुरते थे १ फत्ततः प्रसंग में उक्त प्रथम दो **अर्द्धा** तियों की अनिवार्यता प्रकट है।

- (३६) १-३२४: 'जानकी लघु भागनी सकल सुंदरि सिरोर्मान जानि कै। सो जनक दीन्ही ब्याहि लखनहि सकल बिधि सनमानि कै।' १६६१/१७०४ में 'जनक' के स्थान पर 'तनय' पाठ है। 'तनय' का अर्थ 'पुत्री' प्रंथ भर में कहीं नहीं है, श्रीर उसके साधारण अर्थ 'पुत्र' की कोई संगति यहाँ नहीं है। दूसरी श्रोर, 'जनक' ही 'ब्याहि दीन्ही' किया के कत्ता हैं, इसलिए 'जनक' पाठ की समी-चीनता प्रकट है।
- (३४) १-३२६: 'ये दारिका परिचारिका करि पातिबीं करुनामई। अपराधु अभिवो बोति पठए बहुत हों ढीट्यों दई।' १६६१/१७२४ में 'करुनामई' वे स्थान पर 'करुनानई' पाठ है। 'करुनानई' = 'नई करुणा' प्रसंग में अर्थहीन है।
- (३४) १-३३२-१: 'जनक सनेहु सीलु करत्ती। नृप सब राति सराह विभूती। दिन डिठ बिदा श्रवधपित मांगा। राखिह जनकु सिहत श्रनुरागा।' १६६१/१७०४ में 'राति' के स्थान पर पाठ हैं 'मॉित'। 'दिन डिठ बिदा श्रवधपित मांगा' के स्था 'सव राति सराह बिभूती' की सगित प्रकट हैं। दूसरी श्रोर 'सव भांति' श्रोर 'बिभूती' से श्रनादश्यक पुनरुक्ति दिखाई पड़ती है।
- (३६) १-३४१: 'सबुइ सुलभ जग जीव कह भए ईस अनुकूत। १६६१/१७०४ में 'सबुइ सुलभ' के स्थान पर पाठ हैं 'सबइ लाभ'। यर्चाप अर्थ में दोनो प्रायः एक हैं, कितु दूसरा पाठ अन्यत्र नहीं मिलता, पहला ही मिलता है, यथा:

बदौ बालरूर सोह रामू। सब सिधि सुलभ बपत जिसु नामू। १-११२-३ इसलिए पहला पाठ श्रधिक प्रयोगसम्मत लगता है।

(३७) १-३४२-८: 'बिननी बहुत भरत सन कीन्दी। मिति सप्रेम पुनि द्यासिष दीन्ही।' १६६१/१७०४ में 'बहुत' के स्थान पर पाठ 'बहुरि' है, त्र्यौर 'कीन्हीं', 'दीन्ही' के स्थान पर 'कीन्हा', 'दीन्हा' है , इसके ठीक पूर्व जनक की प्रशंसा से परितुष्ट होकर राम ने जनक में विनय' की हैं:

करि बर बिनय ससुर सनमाने। पितु कौसिक बिसष्ठ सम जाने। 'बहुरि' पाठ से यह अम हो सकता है कि राम ने ही भरत से बिनती की, जो बस्तुस्थिति से नितांत भिन्न है। बिनती जनक ने भरत से की है। समानार्थी 'पुनि' बाद में आता ही है, इसिलए भी 'बहुरि' की असंगति प्रकट है। बहुत' पाठ प्रासगिक है, और उसमें इस प्रकार की कोई जटि नहीं है। पुनः मंथ भर में 'बिनती' और 'आसिष' खीं लिंग के रूप में व्यवहृत हुए हैं, थथा:

पतिहि सौिप बिनती श्राति कीन्ही । १-३३६-८ श्रासिष दीन्हि सषी हरषानी । १-२६६-४ हरषित श्रासिष दीन्हि मुनीसा । ७-११३-१५ चरन नाइ सिक बिनती कीन्ही । ४ २०-१ श्रासिष दीन्हि राम प्रिय जाना । ५-१७-२ तिन्ह लहिसुख सिय श्रासिष दोन्ही । २-२4२-४

इसितए उनकी सकर्मक क्रियाएँ 'कीन्ही', 'दीन्ही' स्नीर्तिंग की ही समीचीन हैं, 'कीन्हा', 'दीन्हा' पुल्तिंग की नहीं।

(३६) १-३४६-१: 'जटित कनकमय पलंग इसाए।' 'जटित के स्थान पर १६६१/१७०४ में पाठ है 'जरित'। 'जटित' मूल तथा रूप दोनों के अनुसार तत्सम है, और 'जरित' केवल रूप में तत्सम है, मूल में तद्भव है, इसलिए पहला अधिक समीचीन लगता है।

कुछ पाठांतर ऐसे हैं जो १६६१ में हैं किंतु १७०४ में इसलिए नहीं मिलते कि उसमें उनके पन्ने बदले हुए हैं। असंभव नहीं कि यह पाठांतर १७०४ में भी मिलते यदि पन्ने बदले हुए न होते, यग्रिप यह नितांत निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। नीचे इन पर विचार किया जाएगा।

(३६) १-८२-६: 'तेहिं सब लोक लोकपति जीते।' १६६१ में,
'तेहिं' के स्थान पर पाठ 'तेइ' है। प्रसंग से यह प्रकट है कि
.वित्रेचनीय शब्द से आशय 'उसने' का निकलना चाहिए, फिंतु 'तेइ'

का प्रयोग मंथ भर में 'वे' या 'वे ही' के अर्थ में हुआ है, और 'उसने' के अर्थ में 'तेहि' का ही हुआ है, यथाः

तेष्ठि तपु कीन्ह संभुपति लागी। १८३-तेष्ठि दोड बंधु बिलोके जाई। १-२२८-८ बंस सुभाउ उत्तक तेष्ठि दीन्हा। १-२८२-२ इसलिए पहला ही पाठ प्रयोगसम्मत है, दूसरा नहीं।

(४०) १-२३४-६: 'सादर सिय प्रसाद सिर घरेऊ। बोली गौरि हरबु हिय भरेऊ।' १६६१ में 'भरेऊ' के स्थान पर 'भएऊ' पाठ है। दूसरे पाठ से डिक्त में शिथिलता आ जाती है—'हर्ष' तो 'हिय' में होता ही है। और तुक भी बिगड़ जाता है—'घरेऊ' और 'भरेऊ' में जितना अच्छा तुक है उतना अच्छा 'धरेऊ' और 'भएऊ' में नहीं है।

(४१) १-२३७: 'मनु जाहि राचो मिलिहि सो बरु सहज सुंदर सांवरो। करुनानिधान सुजान सील सनेह जानत रावरो।' १६६१ में 'सांवरो-रावरो' के स्थान पर 'सांवरे-रावरे' मिलता है। 'जाहि', 'सो' श्रीर 'मिलिहि' के एकवचन से यह प्रकट है कि संबंधित संज्ञा तथा इसके विशेषण को एकवचन होना चाहिए, बहुवचन नहीं। फलतः 'सांवरो' पाठ सिद्ध है, श्रीर उसके तुक में 'रावरो' पाठ ही ठीक होगा।

(४२) १-२४०: 'तमिक घरहिं घनु मृद् नृप खठै न चलहिं लजाइ।
मनहु पाइ भट बाहुबल श्रिविकु श्रिविकु गरुआइ।' १६६१ में 'खठै न
के स्थान पर 'चठे न' पाउ है। दोहें के तीसरे और चौथे चरणों में
आई हुई चिक्त धनुष के न उठने के विषय में है, उसके न उठने पर
राजाओं के लिक्जित होकर वापस जाने के विषय में नहीं, यह स्पष्ट
है। इसलिए, 'चनुष नहीं उठता' इस श्राशय का एक मुख्य वाक्य
होना चाहिए, और वह केवल 'उठै न' पाठ से संभव है, इसलिए
'उठै न' पाठ ही समीचीन है।

(४३) १-२४४-१: 'लखन सकोप बचन जब बोले। हगमगानि महि दिगाज होले।' १६६१ में 'जब' के स्थान पर 'जे' पाठ है। दूसरे चरण में लुप्त 'तब' से प्रकट है, कि पर्ले चरण में 'जब' कहीं न इहीं स्राना चाहिए। फलतः 'जब' पाठ ही मान्य लगता है, 'जे' पाठ स्रसंगत लगता है।

- (४४) १-२४६-७: 'प्रनु उन चितै प्रेम पन ठाना। कुपानिधान राम सबु जाना। १६६१ में 'पन' के स्थान पर भी 'तन' है। 'तन' तो दो शब्द पूर्व आ ही चुका है, और यहाँ पर वह अर्थहीन भी है। दूसरी ओर, पन' शब्द प्रसंग से आवश्यक ज्ञात होता है, क्योंकि अन्यथा राम के जानने की उसमें बात ही क्या थी ?
- (४४) १-२६०: 'अवन नयन मृकुटी कुटिल चितवन नृपन्ह सकोप। मनहुं मत्त गज गन निरित्व सिंह किसोरिह चोप।' १६६१ में 'किसोरिह' के स्थान पर 'किसोरहुं' पाठ है। 'किसोरिह' का अर्थ किसोर को' और 'किसोरहुं' का 'किसोर भी' होता है। पहले पाठ का आराय स्पष्ट हैं –'जिस प्रकार मत्त गजों को देख कर सिंह के किशोर को चोभ होता है।' दूसरा पाठ—'सिंह किशोर भी चोभ होता है' निरर्थक है।
- '४६) १-२७४-६: 'कर कुठार में अकरून कोही।' १६६१ में 'कर' के स्थान पर 'खर' पाठ मिलता है। 'खर' पाठ से 'कुटार' की स्थिति कहाँ है, अथवा वह किसका कुठार है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, और प्रमंग में ही 'करकुठार' का प्रयोग अन्यत्र भी मिलता है, 'खर कुठार' का नहीं, यथा:

कि मिन बसन तून दुइ बांचे। घनु सर कर कुठार कल काचे। १-२६७-४ इसिलिए 'कर' पाठ 'खर' की अपेचा अधिक प्रासंगिक और प्रयोग-सम्मत प्रतीत होता है।

सम्मत प्रतीत होता है।
(४७) १-२८१-६: 'टेढ़ जानि संका सब काहू। अक चंद्रमिह
प्रसे न राहू।' १६६१ में 'संका सब' के स्थान पर 'सब बंदे' पाठ है।
दूसरे चरण में जो उक्ति आई है, उससे 'सब बदे' या 'बंदे सब'
की संगति नहीं मिलती। कहा यह गया है कि 'बक चंद्रमा को [ डर
के मारे ] राहु भी नहीं प्रसता', न कि 'वक चंद्रमा की वंदना राहु
भी करता है।' इसलिए 'संका सब' पाठ ही संगत लगता है।

( ४८ ) १-६८१ : 'प्रभुद्दि सेवकहि समरु कस तजहु विशवर

रोसु। बेषु बिलोकें कहेसि कछु बालकहूं नहिं दोसु।' १६६१ में 'बालकहूं' के स्थान पर 'बालक' पाठ है। खीथे चरण में 'बालक' पाठ से दो मात्रा कम हो जाती हैं, और छंद की गति बिगड़ जाती हैं; साथ हो आने बाली पंक्तियों में लद्मण के रुख का जो औचित्य प्रांतपादित किया गया है, उसकी नींव डालने के लिए 'बालक हूं नहिं होस'—'बालक का भी कोई दोष नहीं है'—पाठ धावरयक है, इसलिए 'बालकहूं' पाठ ही समीचीन लगता है।

- ( ১६ ) १-२८३-४: 'सिमिध सेन चतुरंग सुहाई ।' महा महीप भए पसु आई। मैं येहि परसु काटि बिल दीन्हें। समर जग्य जग कोटिन्ह कीन्हें।' १६६१ में 'जग' के स्थान पर 'जप' पाठ हैं। जिस 'समर जग्य' का वर्णन उपर्युक्त पक्तियों में किया गया है, 'जप' उसके प्रसंग में नितांत असगत है, 'जग' ही संगत लगता है।
- (४०) १-२८६-७: 'जेहिं तेरहुति तेहि समय निहारी। तेहि लघु लाग भुवन वस चारी।' १६६१ में 'लाग' के स्थान पाठ 'लगत' है। 'निहारी'= 'देखा' किया के साथ 'लाग'= 'लगा' पाठ ही समी-चीन लगता है, 'लगत'= 'लगता था' नहीं।

इसी प्रकार का एक अप्रस्वीकृत पाठ १७०४ में भी है, जो १६६१ में नदाचित् पत्रा बदला हुआ होने के कारण नहीं मिलता। यह निम्नतिखित है:

(४१क) १-४-१: 'जे बितु काज दाहिने हु बाएं।' १७०४ में 'दाहिने हु' के स्थान पर पाठ 'दाहिन हु' है। 'बाएं' की तुलना में 'दाहिने हु' जितना ठीक लगता है, 'दाहिन हु' उतना नहीं।

कुछ ऐसे पाठांतर हैं जो १६६१ में तो मिलते हैं, किंतु १७०४ के पुराने पत्रों में नहीं मिलते, और अस्वीकृत किए गए हैं। इन पर नीचे विचार किया जाता है।

× (४२ कः) १-२२: 'नाम पेम पीयूष हृद् तिन्हहुं किए मन मीन। 'पेम' से स्थान पर १६६१ में पाठ है 'सुप्रेम'। दोनों पाठ प्रयोग-सन्मत हैं। 'पेम' और 'प्रेम' दोनों के प्रयोग प्रंथ में मिलते 'हैं और 'पेम' के रूप जिस प्रकार मित्रते हैं, उसी प्रकार कभी-कभी 'सुप्रेम' के रूप भी मित्रते हैं, यथा:

राम सुप्रेमहि पोषत पानी। १-४३-३

× ( ४३ क ) १-१२६ : गहेसि जाइ मुनि चरन किह सुठि श्रारत मृदु बैन। ' 'किहि सुठि श्रारत मृदु बैन' क स्थान पर १६६१ में पाठ है 'तब किह सुठि श्रारत बैन।' दोनो पाठ प्रसगसम्मत है।

( १४ क ) १-३१६-२: 'ज्याह बिभूषन बिबिध बनाए। मंगल-मय सब भांति सुहाए।' 'मय' के स्थान पर भी १६६१ में पाठ 'सब' है। 'सब' तो बाद में श्राता ही है, इसिलए दूसरे पाठ में पुनहित्त प्रकट है। दूसरे, यहाँ पर वर्ण्य 'मंगल' = 'मंगल की सामग्री' नहीं, वरन् राम का दूलह वेष है। इसिलए भी 'मंगलमय' पाठ ही समीचीन प्रतीत होता है।

(४४ क) १-३१६-२: 'बेद बिहित श्ररु कुल श्राचारू। कीन्ह् भली बिधि सब ब्यवहारू।' १६६१ में 'श्राचारू' के स्थान पर भी 'ब्यवहारू' पाठ है। पहले पाठ में कोई श्रशुद्धि या श्रसंगति नहीं है, इसलिए पुनरुक्ति पूर्ण पाठ को ठीक मानने का कोई कारण नहीं दिखलाई पद्ता।

(४६ क) १-३२७ छं०: 'निज पानि मनि महुं देखि प्रतिमूरित मुक्प निधान की। चालित न भुजबल्ली बिलोकिन बिरह मय बस जानकी।' १६६१ में 'देखि प्रतिमूरित' के स्थान पर 'देखियित मूरित'। 'पाणि मणि' में 'मूरित' नहीं 'प्रतिमूर्ति' ही देखी जा सकती है। दूसरे, प्रंथ भर में 'देखियत' आत्मवाची किया 'देखता है' के अर्थ में नहीं, वरन् अनात्मवाची किया 'देखा जाता है' के अर्थ में प्रयुक्त है, यथा:

देखिद्यत चक्रवाक खग नाही। ४-१५-६ देखिद्यत प्रगट गगन द्यंगारा। ५-१२-८

भीर बलीमुल जुद्ध बिस्द्धें। देखिश्रत बिपुल काल बनु कुर्दे। ६-८१ ८ श्रीर उसके श्रनुसार 'देखियति' का श्रर्थे होगा 'देखी जाती

१— देखिए ऊपर रघुनायदास का श्रास्त्रीकृत पाठ-विवेचन, इसी स्थल पर ।

हैं', जो घात्मवाची सर्वनाम 'निज' के साथ घ्यसंगत है। इसितए 'देखि प्रतिमूरति' पाठ ही समीचीन है।

(४७ क) १-३३७-३: 'राम बिदा मांगा कर जोरी। कीन्ह प्रनामु बहोरि बहोरी। १६६१ में 'मांगा' के स्थान पर पाठ 'मांगत' है। बिदा मांगने का उल्लेख इसके पूर्व या तो हुआ ही नहीं है, और या तो बहुत पहिले हुआ है। (१-३३६-४,६) यदि यह मान लिया जावे कि यहाँ उसी बिदा मांगने का उल्लेख पुनः हुआ है, तो उसके और इसके बीच में कुछ अन्य बातों के भी उल्लेख आते हैं, यथा:

सुनत बचन विलयेड र्ानव.सू। बोलि न सकि ह में मबस सासू।
हृद्य लगाइ कुंम्रिर सब लीन्हीं। पितन्ह सौंपि विनती म्रांत कीन्हीं।
इसिलए विवेचनीय पिक में उस पिहले की विदा मांगने की बात के संबंध में कुछ कहा गया हो, यह कम संभव प्रतीत होता है, और इस दशा में भा यही उचित होगा कि चलने के पूर्व राम पुनः विदा मांगें। फलतः विदा मांगने का उल्लेख यहाँ पर स्वतंत्र रीति से होना कावश्यक है, श्रीर इस लए पाठ भांगा ही समीचीन होगा।

(४८ क) १-३४२-२: 'होहिं सहस दस सारद सेषा। करहिं कलप कोटिक भरि लेखा। मोर भाग्य राडर गुन गाथा। कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा।' १६६१ में 'करिंह' के स्थान पर 'करिंह' पाठ है। पूर्व में आने वाले 'होहिं' और बाद में आने वाले 'सिराहिं' के साथ 'करिंह' पाठ ठीक हैं, और 'करिंहिं' नहीं, यह प्रकट है।

(४६ क) १-३४४-३: 'जनु उछाह सब सहज सुहाए। तनु धरि धरि दसरथ गृह आए।' १६६१ में 'आए' के स्थान पर 'वाए' पाठ है। 'वाए' की निरर्थकता और 'आए' की सार्थकता स्पष्ट है।

सं॰ १७०४ में — इसके पुराने पन्नों में — भी इसी प्रकार कुड़ पाठांतर ऐसे है जो १६६१ में नहीं है, श्रीर जो अस्वीकृत किए गए हैं। नीचे इन पर विचार किया जाता है।

(४२ च) १-१२-४: 'जे जनमे कतिकाल कराला। करतव वायस मराला। तिन्ह महं प्रथम रेख जग मोरी। धींग धरम ध्वज र्धधक घोरी।' १७०४ में 'धधक' के स्थान पर 'धंध्रक' पाठ है। 'धंधक' का अर्थ है 'धंधा करने वाला', और प्रसंग में यह ठीक ही है; 'धंध्रक' अर्थहीन है।

(४३ च) १-२६-७: 'अपतु अज्ञामिल गज गिनकाऊ। भए मुकुत हरि नाम प्रभाऊ।' १७०४ में 'अपतु' के स्थान पर 'अपरु' पाठ है। 'अपरु' = 'दूसरा' का कोई प्रसंग नहीं है। 'अपतु' = 'अप-मानित', अथवा 'अपवित्र' का ही यहाँ प्रसंग है, इसलिए वही समीचीन है।

(४४ च) १-६२-१२: 'सुकिब सरद नभ मन उडुगन से। रामभगत जन जीवन धन से। १७०४ में 'धन' के स्थान पर धर' पाठ है। 'जीवन धन' की प्रासंगिकता और भ्योगसम्मतता प्रकट है, किंतु 'जीवनधर'= 'जीवधारी' की प्रस्तुत प्रसंग में कोई संगति नहीं है।

(४४ च) १-३७-३ 'रामसीय जस सिलल सुधा सम। उपमा बीधि बिलास न्नोरम।' 'बीचि' के स्थान पर १७०४ में 'बीच' पाठ है। 'सिलल' में 'बीचि-बिलास' = 'छोटी-छोटी लहरों का उठना और बिलीन होना' की संगति स्पष्ट हैं, किंतु 'बीच बिलास' अपासंगिक है, क्योंकि 'विलास'='[लहरों का] उठना और विलीन होना' बीच में ही नहीं होता, किनारों पर तो वह कदाचित् और अधिक होता है।

(४६ च) १-६३-६: 'पाछित दुस न हृद्यं अस व्यापा। जस यह भएच महा परितापा।' १८०४ में 'न हृद्यं अस' के स्थान पर पाठ 'हृद्य न अस' है। यद्यपि इस पाठांतर से अर्थ में अंतर नहीं पढ़ता, किंतु छंद की गति विकृत हो जाती है। इसितए पहला ही पाठ ठीक लगता है।

( ४७ च ) १-६६ २: 'सहज वयर सब जीवन्ह त्यागा। गिरि पर सकत करिंह ऋतुरागा।' १७०४ में 'जीवन्ह' के स्थान पर 'जीवड़' पाठ है। 'जीवन्ह'='जीवों ने' की प्रासंगिकता तो प्रकट है। 'जीवड़'= 'जीवों ने ही' का कोई प्रसंग नहीं है।

(५८ च) १-८१-४ : 'जनम कोटि लगि रगरि हमारी । वरीँ संभु नतु रहीँ कुमारी।' १७०४ में 'रगरि' के स्थान पर पाठ 'रगर' है। क्लीतिंग रूप 'रगरि' ही समीचीन है, क्यों कि उसका विशेषण 'हमारी' क्लीतिंग है।

(४६ च) १-२४०-१०: 'धनुष जग्य सुनि रघुकुल नाथा। हरिष चले सुनिवर के साथा।' १८०४ में 'सुनि' के स्थान पर 'किर' पाठ है। प्रसंग से 'सुनि' की संगति प्रकट है। 'किर' नहीं हो सकता, क्यों कि राम ने स्वतः कोई धनुर्यक्ष नहीं किया था।

### अयोध्या कांड

#### १७०४ के स्वीकृत पाठमेद

१७०४ के निम्निलिखित पाठ केवल राजापुर का प्रति में पाए जाते हैं, विवेचनीय शेष प्रतियों में नहीं मिकते। इनकी विशेषता यह है कि उक्त अन्य पाठों की तुलना में यह उत्कृष्टतर ठहरते हैं। नीचे इन पर विचार किया जाएगा।

(१) २-६० ७: 'भूपित भवतु सुभाय सुहावा। सुरपित सद्तु न पटतर पावा।' १७०४ में 'पावा' के स्थान पर पाठ 'श्रावा' है। सुहावरा 'पटतर ऋावा' ही है, और ग्रंथ में श्रन्यत्र यही मिलता है:

इन्हिंह देखि विधि मनु अनुरागा । पटतर जोगु बनावह लागा ।

कीन्ह बहुत स्नम एक न श्राए । तेहि इरिषा बन श्रानि दुराए । १-१२०५६

(२) २-१६७-२: 'सोहत दिए निषादिह लागू। जनु तनु धरे बिषय अनुरागू।' १७०४ में दूसरे चरण के तनु' के स्थान पर पाठ 'धनु' है। वर्ण्य यहाँ पर भरत है, यह बात बाद में ही आनेवाली निम्नलिखित अर्द्धाली से भी व्यक्त होती है:

येहि विधि भरत सेन सब संगा। दीख जाइ जग पाविन गंगा।
श्रीर यह भरत निषाद को टेक कर खड़े हैं, जिसके कारण उनका
श्राकार धनुष का हो गया है। ऐसी अवस्था में यह कहना कि 'निषाद को टेक कर के खड़े हुए भरत इस प्रकार शोभा दे रहे हैं मानो विषय ने अनुराग का धनुष धारण कर रक्खा हो' यह कहने की अपेना अधिक संगत लगता है कि 'मानो विषय और अनुराग ने शरीर धारण किया हो', क्योंकि अन्यथा निषाद को टेक कर खड़े भरत की मुद्रा का वर्णन वेतुका हो जाता है।

×(३) २-३०२: 'मुनिगन' के स्थान पर १७०४ में पाठ हैं 'मुनि जन'। दोनों का प्रयोग प्रंथ में प्रायः एक ही प्रकार से हुआ है, इसलिए दोनो पाठ एक से प्रयोगसम्मत हैं।

(४) २-३२४-१: 'देह दिनहि दिन दूबरि होई। घट तन तेज बल मुख छबि सोई।' १७०४ में 'घट तन' के स्थान पर पाठ 'घटह' है। अर्थी में दोनों के कोई अंतर नहीं है। केवल पहले में एक मात्रा अधिक पड़ती है और गति ठीक नहीं है, दूसरे में यह दोष नहीं है।

# कोदवराम के स्वीकृत पाठमेद

कोद्वर, म की प्रति में एक भी पाठ ऐसा नहीं है जो १७०४ की तथा राजापुर की प्रतियों में भी मिलता हो, ऋौर विवेचनीय शेष प्रतियों में से किसी में न मिलता हो, और साथ हो जो उक्त शेष प्रतियों में मिलने वाले पाठ से उत्कृष्टतर पाठ प्रस्तुत करता हो।

वंदन पाठक, रघुनाथदास श्रीर छक्कनलाल के स्वीकृत पाठमेद

बंदन पाठक रघुनाथदास और छक्कनलाल भी प्रतियों की भी वहीं दशा है, जिसका परिचय कोद्वराम की प्रति के सबध में उपर दिया गया है।

## १७६२ के अस्बोक्त पाठमेद

व्यक्तनाल की प्रांत में कुछ पाठ ऐसं अवश्य हैं जो यद्यित रघुनाथदास, बंदन पाठक, कोद्वराम, १००४ तथा राजापुर की प्रतियों में मिलते हैं, और १०६२ की प्रति में नहीं मिलते। १७२१ की प्रति का अयोध्या कांड अपाप्त है, इसालए उसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। किंतु इन पाठमेदों में से कोइ भी ऐसा नहीं है जिसमें वास्तविक पाठ-सुधार दिखाई पड़ता हा—सभी ऐसे हैं जो केवल १०६२ के लिपिकार की पढ़ने या लिखने की भूलों से उत्पन्न विकृत पाठों को शुद्ध रूप में प्रस्तुत करते प्रतीत होते हैं। नीचे इन पर विचार किया जाएगा।

(१) २-१२-४ 'चली विचारि विबुध मित पोची।' १७६२ में 'विबुध' के स्थान पर पाठ 'विविध' है। शारदा का आह्वान कर उससे वह सब करने के लिए कहा है जिससे राम बन गमन करें, श्रीर देवताओं की इसी कुमंत्रणा के विषय में उनके समाज से लौटती हुई शारदा के मन में यह भाव किव ने रक्खा है। श्राः 'बिबुध' पाठ की संगति स्पष्ट है—'देवताओं की बुद्धि को पोची (नीच) सममं कर वह चल पड़ी।' 'बिबिध' पाठ की संगति तभी लग सकती है जब 'मित' का श्रर्थ 'युक्ति' लिया जावे, श्रीर उसे 'बिचारि' का कर्म माना जावे। किंतु अन्यत्र कहीं भी न 'मित' 'युक्ति' का पर्याय है, श्रीर न वह 'विचारना' के कर्म के रूप में श्राया है। श्रामे श्रानेवाली पंक्ति भी श्रम्य पाठ का ही समर्थन करती है —उसमें 'बिबुध मित पोची' का ही विस्तार है, 'बिबिध मित पोची' का नहीं:

ऊँच निव,स नीच करतूनी। देखि न सकहि पराइ विभूती।

- (२) २-२७ ६: 'लखी न भूप कपट चतुराई। कोटि कुटिल मिन गुरू पढ़ाई।' १७६२ में 'मिन' के स्थान पर पाठ 'मित' है। 'मित' मंथ भर में 'बुद्धि' का पर्याय है, न कि जैना ऊपर कहा गया है 'युक्ति' का, श्रीर इसीलिए 'मित' के साथ संख्यावाचक विशेषण भी मंथ भर में कही नहीं श्राया है। 'मान' की संगति प्रकट है—श्रन्वय होगा 'कोटि कुटिल मिन (मंथरा) की पढ़ाई कपट चतुराई भूप न लखी।'
- (३, २-४०-१: 'श्रस बिचारि उर झांड़ हु कोहू। सोक कलंक कोटि जिन होहू।' 'कोटि' के स्थान पर १०६२ में पाठ 'कोपि' है। 'कोपि' पाठ से वाक्य की संगति नहीं लगती, क्योंकि 'सोक' और 'कलंक' 'कोपि' = 'कोध करके' 'न हो' कोई श्रर्थ नहीं रखता है। 'कोढि' या 'कोठि' = 'कोठी' पाठ ही संगत है श्रर्थ होगा 'शोक और कलंक की कोठी या मंखार न बनो।'
- (४) २-१३६-६: 'किर्न न सकिं सुषमा जिस कानन।' १८६२ में 'सुषमा' के स्थान पर पाठ 'सुषभा' है। 'जिसि' विशेषण के स्नीतिंग होने से प्रकट है कि विशेष्य भी स्नीतिंग का होना चाहिए। 'सुषमा' ही स्नीतिंग है, इसितिए वही समीचीन है, 'सुस्न' पुल्तिंग नहीं।
  - (४) १-१८०-१: 'कैंकेई भव ततु अमुरागे। पांवर प्रान अवाइ

श्रभागे।' १७६२ में 'पांबर' के स्थान पर पाठ 'पावन' है। श्रन्यन्न भी इस प्रकार के प्रसंग में शब्द 'पांवर' ही स्थाया है, यथा:

श्रेसेउ बचन कठोर सुनि जौं न हृदय निलगान।

तौ प्रभु निषम नियोग दुख सहिद्दि पानर प्रान ॥ २-६७ द्यौर 'पांवर' का यह प्रयोग 'प्रान' की ही भॉ ति 'जीव', 'नर' श्रादि समानाथियों के साथ भी मिलता है, इसिलए उमकी समीचीनता प्रकट है। किंतु 'पावन' का प्रयोग कहीं भी 'प्राण' या उसके समा नार्थियों के विशेषण के रूप मे नहीं हुआ है, इसिलए वह प्रयोगसम्मत नहीं है। इसके अतिरिक्त 'प्रान' 'ततु अतुरागे' कहे गए हैं, इसिलए उनका 'पांवर' होना ही युक्तियुक्त है, 'पावन' होना नहीं।

(६) २-२२४-२: १७६२ मे निम्निलिखित श्रद्धीली नहीं है: भरतिह सिहत समाज बछाहू। मिलिहिह राम मिटिहि दुख दाहू।

पूर्व की अर्द्धाली निम्नलिखित है:

मंगल सगुन होहि सब काहू। फरकहिं सुखद बिलोचन बाहू। इस मंगल सगुन' से क्या परिणाम निकाला गया, प्रसंग में इसका उल्लेख करना आवश्यक लगता है, और इसलिए विवेचनीय अर्द्धाली प्रसंग में आवश्यक है।

(७) २-२४३-६: 'जौ हठ करडं त निपट कुकरमू। हर्रागरि तें गुरु सेवक धरमू।' ४७६२ में 'हर' के स्थान पर पाठ 'हह' है। 'हइ' प्रांथ भर में अन्यत्र कहीं नहीं आया है, सर्वत्र रूप 'है' है। और 'हरगिरि' गुरुता में कैलाश के लिए अन्यत्र भी प्रयुक्त हुआ है:

हरगिरि जान जासु भुज लीला । ६-२५-१ हरगिरि मथन निरक्षिः मम बाहु । ६-२५-५

ऐसे वाक्यों में 'हैं' किया के लुप्त रहने पर भी अर्थ लगाने में कोई किताई नहीं होती। इसिलए 'हर' पाठ ही समीचीन लगता है।

( ) २-२६२- : 'जिन्हिह निरिष्त मग सांपिनि बीछी। तर्जाह विषम विष तामस तीछी।' 'तामस' के स्थान पर १७६२ में पाट 'तापस' है। 'तापस' का कोई प्रसंग यहाँ नहीं है, प्रसंग यहाँ पर 'तामस' = 'बुराई करने की प्रवृत्ति' का है, यह प्रकट है।

- (१) २-२८४: 'बेगि पाउं घारिश्र थलहि कह सनेह सितभाय। हमरें तब श्रव ईस गित के मिथिलेस सहाय।' १७६२ में 'ईस' के स्थान पर पाठ 'भूप' है। यह वाक्य जनकमहिषी से कीशल्या के हैं। 'भूप' पाठ में पुनरुक्ति प्रकट है, क्योंकि 'मिथिलेसु' शब्द बाद ही में श्राता है, श्रीर 'भूप गित' श्रथेहीन भी है। 'ईस' पाठ में यह श्रिट नहीं है, श्रीर उसकी संगति भी प्रकट है।
- (१०) २-२६६-२: १७६२ में निम्निलिखि अर्द्धाती नहीं है:
  गए जनक रघुनाथ समीपा। सनमाने सब रिबकुल दीपा।
  यह अर्द्धाती प्रसंग के लिए आवश्यक है, क्योंकि आगे ही राम ने
  इस समाज में मिथिलेश की विद्यमानता की ओर संकेत किया है:
  विद्यमान आपुतु मिथिलेसू। मोर कहब सब भांति भ रेसू।
- (११) २-३२४-७: १०६२ में निम्नितिखित श्रद्धीती भी नहीं है: 'भरत रहिन समुम्मिन करत्ती। भगित बिरित गुन बिमल बिभूती।' यह भी प्रसंग में श्रावश्यक है, क्योंकि इसके न होने से श्रगती श्रद्धीती—श्रीर विशेष रूप से उसमें श्राने वाले 'सकत'—की संगित नहीं लगती:

बरनत सकज्ञ सुकबि सकुचाहीं। शेष गनेस गिरा गमु नाहीं।

### अकनलाल के अस्वीकृत पाठमेद

इक्कन ताल में १७६२ के उपर्युक्त अस्वीकृत पाठभेदों में से कोई नहीं है। उसके जो अपने अस्वीकृत पाठभेंद हैं, नीचे उन पर विचार.किया जाएगा।

(१) २-२ -६: 'सकल कहिं कब होइहि काली। विघन बना-विष्ठ के कुचाली।' छक्कनलाल में 'बनाविहें' के स्थान पर पाठ 'मनाविहें' है। 'बिन्न मनाने' है कोई विस्तार नहीं है, 'बिन्न बनाने' का ही विस्तार है: आगे की पंक्तियों में शारदा को बुलाकर राम के वन गमन का उपाय करने के लिए उनका आग्रह 'बिन्न बनाना' ही है। इस्रतिए 'बनाविहें' पाठ 'मनाविहें' की अपेना अधिक प्रसंग-सम्मत झात होता है। (२) २-१ ४-७: 'भानु कमल कुल पोषनिहारा। बिनु जल जारि करइ सोइ छारा।' छक्कनलाल में पाठ 'जज्ञ' के स्थान पर जर' है। 'जर' का 'जड़' के अर्थ में प्रयोगिवक इ होना स्पष्ट है, क्योंकि आगे की ही अर्द्धाली में 'जड़' के अर्थ में 'जिर' रूप आया है:

जरि तुम्हारि चह सवति उखारी।

'जल' मंध में अने 6 बार आया है, और इसिलए वह प्रयोगसम्मत तो है ही, सगित के ध्यान से भी वही ठीक लगता है। पूर्व की पंक्ति है:

रहा प्रथम श्रव ते दिन बीते। सम उफिरे रिपु होहिं पिरीते। विवेचनीय पंक्ति में इसी कथन को उदाहत किया गया है। जड़ से कमल को श्रलग करने, 'श्रव ते दिन बीते' तथा 'सम उफिर ते' में परस्पर कोई संगति नहीं है; इनकी संगति 'जल के न होने' के साथ ही है: समय (श्रवु) के परिवर्तन से जब सरोवर का जल सूचकर विल्कुल घट जाता है, उस समय कमल का पोषक सूर्य ही उसे जला है।

(३) २२२- दः 'होइ श्रकाजु श्राजु निसि बीतें। बचनु मोर त्रिय मानेहु जी तें।' छक्कनलाल में 'त्रिय' के स्थान पर पाठ 'फुर' है। कैकेयी ने इसके पूर्व मंथरा से कहा है:

परउं क्रूप तुत्र बचन पर सकौं पूत पति त्यागि।

कहिस मोर दुखु देखि बड़ कस न करव हित लागि। २-२१ उसी की श्रोर संकेत करते हुए मंथरा कह रही है। 'चाहे तुम्हें मेरी बात हृदय से ही प्रिय क्यों न लगी हों, फिर भी श्राज की रात यों ही बीत जाने पर तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध न हो सकेगा [यह बात में कहे देती हूँ]'। यहाँ पर प्रसंग 'प्रिय' का ही है; उसकी बातें अपने प्राण, श्रपने पुत्र श्रीर श्रपने पति से भी श्रधिक प्रिय हैं, यहीं तो कैंकेयी ने ऊपर के दोहे में कहा है।

(४) २-२८-३: 'भूठहु हमहिं दोष जिन देहू। दुइ के का मांगि वह लेहू। अक्कनताल में 'वह' के स्थान पर पाठ 'मकु' है भक्क' का प्रयोग प्रंथ में असंभावनाओं को संभव कल्पित करने के ही प्रसंग में हुआ है, यथा:

तिभिरि तदन तरनिहि मकु गिलई। गगन मन न मकु मेघहि मिलई। मसक फूकि मकु मेरु उड़ाई। होइ न नृप मद भरतिह भाई। २-२३२-३ बहाँ पर दो बातों में से एक का निषेध करके दूसरी को उसके श्रमाव में करने या होने की अनुमति दी गई हो, वहाँ पर 'बरु' पाठ ही प्रयोगसम्मत है, यथा :

जी वर वर कुल होह अनुता। करिश्र विवाह सुता अनुरूपा। न त कन्या वर रहे कुम्रारी। कंत उमा मम प्रान पित्रारी। १७१-३.४ श्रवस होड बग सुनस नस कं । नरक परी बर सुरपुर बार्क । सब दल दुसह महावउ मोहीं। लोचन स्रोट रामु जिन होहीं। २-४५-१. २ बह तीर मार्रांड लायन पै जब लिंग न पान पखारिहों। तब लिस न तुतसीदास नाथ कृपाल पार उतारिही।। २-१०० छ० दर श्रपजस सहतेउँ जग माहीं । नारि हानि विसेष छति नाहीं । श्चन श्चपलोक सोक सुन तोरा। सिहिहि निट्र कठोर उर मोरा। ६-६१-११,१२

- (४) २-२८-६: 'सत्य मूल सब सुकृत सुहाए। वेद पुरान बिद्ति सुनि गाए। अक्कनलाल में 'सुनि' के स्थान पर पाठ 'मनु' है। बहुवचन क्रिया 'गाए' का कर्ता भी बहुवचन ही होना चाहिए, इस-लिए बहुवचन अर्थ में प्रयुक्त 'मुनि' पाठ ही शुद्ध है, 'मनु' एकवचन इसका कत्ती नहीं हो सकता।
- (६) २-३१-५: 'प्रिया बचन कस कहिस कुभांती। भीर प्रतीति शीति करि हाती।' छक्कनलाल में 'भीर' के स्थान पर पाठ 'मीर' है। 'भीढ' संबोधन यहाँ नितांत अप्रासंगिक है; यहाँ तो कैकैया में 'भीरता' के स्थान पर उसका ठीक विरोधी करात 'रोष' है:

श्रागे दी।स जरत रिसि भारी । मनहुं रोष तरवारि उघारो । प्रसंग में 'भीर' = 'भय' पाठ हो समी बीन है, क्योंकि राजा के कहने का आशय यह है कि सामान्यतः इस प्रकार के श्रानुचित वचन मुख से निकासते हुए उसे किंचित् 'भय' का अनुसव करना चाहिए था। कों पहले ही समाप्त हो चुका था: फिर राजा की 'शतीति' ही फा २१

करके उसे इस प्रकार के वाक्य नहीं निकालते थे, वह 'प्रतीति' भी जाती रही थी; यदि और कुछ नहीं, तो उसे दशरथ की 'प्रीति' का ही संकोच करके इस प्रकार की बातें मुंह से नहीं निकालनी थीं, किंतु वह 'प्रीति' भी नष्ट हो चुकी थी। 'भीर' शब्द का प्रयोग अन्यन्न भी 'भय' के अर्थ में हुआ है, यथा 'भव भीर' में:

> मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुवीर । श्रस विचारि रघुवंसमनि हरहु विषम भव भीर ॥ ७-१३०

(७) र-४२-४: 'तेड न पाइश्र समड चुकाही ते छक्कतलाल में में 'तेड न पाइश्र' के स्थान पर पाठ 'तेऊ पाय न' है। दोनों के श्रशें में वास्तिवक श्रंतर नहीं है, किंतु 'पाय' प्रयोगसम्मत नहीं है। 'पाय' केवल 'पैर' के श्रर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और 'पाकर' के श्रर्थ में 'पाइ' ही श्राया है। 'पाइश्र' सर्वथा प्रयोगसम्मत है, यथा:

सुनत स्वन पाइश्च विस्तामा। १-३५-७ धीरज धरिश्च त पाइश्च पारू। २-१५४-७ पुरइन सघन श्चोट जल वेगिन पाइश्च मर्म १ ३-३६ जय पाइश्च सो हारे भगति देखु खगेस विचारि। ७१२० स्वर्थ होगा—'श्चाप उन्हें भी नहीं पाते (द्खते) हैं कि अवसर पर वे चुक जावें।'

×( द ) २-४८- द 'रामु भरत कहुं परम पित्रारे।' छक्कनलाल में 'परम' के स्थान पाठ 'प्रान' है। 'शन पित्रारे' श्रौर 'परम पित्रारे' दोनों पाठ प्रसंग और प्रयोगसम्मत हैं, यथा :

तात पितिह तुम्ह प्रान पित्रारे। २-५४-६ जिन्हिह राम तुम्ह प्रान पित्रारे। २-१३०-८ विय रघुवीरिह प्रान पित्रारे। २-२००-८ रामिह सेवक परम पित्रारा। २-२१६-१

(१) २-५२-८: 'जिन सनेहबस डरपिस भोरें। आनंद श्रंब अनुमह तोरें।' अनकनलाज में 'भोरें' के स्थान पर पाठ 'मोरे' है। यद्यपि 'मोरे' प्रसंगविषद्ध या ऋधुद्ध नहीं है, किंतु 'भोरें'='भूत में भी' जितनी प्रासंगिकता है, डतनी 'मोरे' में नहीं है; 'मोरे' तो

एक प्रकार से श्वनावश्यक है, क्योंकि 'सनेहबस' का श्राशय ही है 'मोरे सनेहबस'।

(१०) २-६६- : 'सेवा समय दैश्र बतु दीन्हा। मोर मनोरध सफत न कीन्हा।' छक्क नतात में 'सफत' के स्थान पर पाठ 'सुफत्न' है। 'मनोरथ' के साथ इस शब्द का प्रयोग केवल एक स्थान पर और मिलता है; वहाँ पर भी पाठों में यही भे ह है:

स्कल मनोरथ होहि तुम्हारे। राम लघा सुनि भए सुलारे। १-२३ :-४ प्रश्न यहाँ पर 'सुफल' या 'कुफल' का नहीं है, बल्कि 'सफल मनोरथ' होने का है, यह प्रकट है। इसलिए पहला पाठ अधिक प्रसंगसम्मत लगता है।

- (११) २-७४-२: 'नतरु बांम भिल बादि बि श्रानी। राम बिमुख सुत तें हित हानी।' ख्रक्कतलाल में 'हानी' के स्थान पर 'जानी' है। कोई माता पहले से 'हित जान कर' 'राम बिमुख सुत' नहीं जन सकती, इसिलए 'जानी' पाठ असंगत है। अन्य पाठ की संगति प्रकट है: 'राम बिमुख पुत्र से उसके हित की हानि ही होगी।'
- (१२) २-७४-४: 'सकत सुकृत कर फत सुत एहू। सीयराम पद सहज सनेहू।' अकतताल में 'फत सुत' के स्थान पर पाठ 'बड़ फन' है। 'बड़े फज' और 'सामान्य फज' का कोई प्रसंग यहाँ नहीं है, यहाँ तो 'फत' ही पर्याप्त प्रतीत होता है।
- (१३) २-=४-२: 'नगर सफल बनु गहबर भारी। खगसूग बिपुल सकल नरनारी। बिबि कैकेई किरातिनिकान्हा। जेहिं दब दुसह दसहुं दिसि दीन्ही।' छक्कनलाल में 'सफल' के स्थान पर भी पाठ 'सकल' है। बाइ वाने चरण में 'सकल' खाया हुआ है, इसलिए 'सकल' पाठ में पुनहक्ति प्रकट है। इसके खितरिक 'सफल' उसकी अपेदा अधिक सगत भी है, 'बन' के प्रसग में 'सकल' एक प्रकार से निरर्थक है, किंतु 'सफल' बन में खाग लगाना—ऐसे बन में खाग लगाना जिसके आधार पर किसी प्राणि-समुदाय का जोवन निर्वाह होता हो —िनर्विवाद रूप से गर्हित कार्य होगा।
  - (१४) र-मध्- : 'सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी। दोना भरि

भरि गांबेसि श्रानी। अक्षनलाल में 'श्रानी' के स्थान पर 'पानी' पाठ है। 'पानी' पाठ से 'सुचि फल फूल' किया-विहीन हो जाता है, यदि 'रांबेसि' किया का संबंध 'पानी' कमें से मान लिया जाता है; श्रीर 'पानी' किया-विहीन हो जाता है, यदि 'रांबेसि' किया का संबंध 'सुचि फल मूल' कमें के साथ मान लिया जाता है। इसलिए 'पानी' पाठ की श्रशुद्धि प्रकट है, 'श्रानी' पाठ ही शुद्ध ज्ञात होता है।

(१४) २-६०-४: 'त्रापु लघन पहं बैठैंड जाई। किट भाशी सर चाप चढ़ाई।' छक्कनलाल में 'भाशी' के स्थान पर पाठ 'भाशा' है। यद्यपि सामान्यतः 'भाशा' ही प्रयुक्त हुआ है, किंतु निषादों के लिए 'भाशी' का ही प्रयोग अन्यत्र भी हुआ है, यथाः

सुमिरि राम पद पंकाब धनुहो। भाषी बाधि चढाएसि धनुही। २-१०१-४ इस्रांलिए निषादराज के मसग में यहाँ भी 'भाषी' ही पाठ समीचीन लगता है।

(१६) २ ६८-१: 'पितु बैभव बिलासु मैं डीठा। नृपमित सुकुट मिलत पद पीठा।' छक्कनलाल में 'मिलत' के स्थान पर पाठ 'मिलित' है: 'मिलित'='मिला हुआ' रूप मंथ भर में प्रयुक्त नहीं हुआ है, और न वह यहाँ प्रसंगसम्मत है: 'मुकुट मिले हुए पदपीठ' का कोई अर्थ नहीं है। 'मिलत'='मिलते हुए या स्पृष्ट होते हुए' ही सार्थक लगता है। प्रयोगसम्मत तो वह है ही, यथा:

रामहि मिलत कैकेयी हृदय बहुत सकुचानि। ७६

(१७) २-६८-२: 'सुर्खानधान अस माइक मोरे। पिय विहीन मन भाव न मोरें।' छक्कनलाल में 'माइक' के स्थान पर पाठ 'पितु-गृह' है। अर्थ में दोनो अभिन्न हैं, किंतु 'पितु' ऊपर आ चुका है:

पितु बैभव विकासु मैं दीठा।

इसितए पुनरुक्तिबिहीन पाठ 'माइक' अधिक समीचीन ज्ञात होता है।

(१८) २.६८-६: 'बितु रघुपति पद पदुम परागा। मोहि कोड सपनेहुं मुखद न लागा।' छक्तनलाल में 'कोड'के स्थान पर पाठ 'सब' है। 'सब' का 'न' के साथ अर्थ होगा 'कुछ न कुछ' या 'कोई न बोई', जो प्रसंग से सबेथा असिद्ध है। 'कोड न' की संगति प्रकट है।

- (१६) २-१००-१: 'जासु बियोग बिकल पसु श्रैसें। प्रजा मातु पितु जीवहिं कैसे।' छक्कनलाल ने 'जीवहिं' के स्थान पर पाठ हैं 'जीहिंहें'। 'जीहिंहें' या 'जिइहिंहें' = 'जीऍगे' उतना संगत नहीं लगता जितना 'जीविंहें' = 'जीतें हैं', कारण यह है कि राम से वियुक्त तो वे हो ही चुके हैं, इसलिए उनका दुःख वर्त्तमान की समस्या है, अविष्य की समस्या नहीं।
- (२०) २-१२१-२: 'नारि सनेह विकल बस होहीं। चकई सांक समय जनु मोहीं। मृदुपद कमल किंठन मगु जानी। गहबरि हृद्य कहह मृदु बानी।' छक्कनलाल में उपयुक्त दूसरी श्रद्धांली के 'कहह' के स्थान पर पाठ है 'कहिंह'। प्रश्न यह है कि 'गहबरि हृद्य (नारि)' 'कहह' का कत्ती है, या पहले आया हुआ 'नारि' कत्ती है, और 'गहबरि हृद्य' उसकी किया 'कहह' का किया-विशेषण है। 'गहबरि' के स्नीलिंग रूप से 'गहबरि हृद्य (नारि)' का कर्त्ता होना ही समीचीन लगता है; किया-विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने पर पाठ 'गहबरि हृद्य' न होकर 'गहबर हृद्य' होता।
- (२१) २-१२१-२: 'उपर्युक्त दूसरी अर्डाली में ही 'मृदु बानी' के स्थान पर इसकनलाल में पाठ 'वर बानी' है। 'मृदु' उसी अर्डाली में पहले चरण में आ चुका है, इसलिए पहले पाठ में पुनरुक्ति अवश्य है, किंतु 'बर बानी' जहाँ कहीं मंथ में प्रयुक्त हुआ है 'सुनि' के कर्म के रूप में ही मिलता है— अर्थात् कही जाने के अनंतर ही उसकी प्रशंसा 'वर' शब्द के द्वारा की गई है—केवल नम वाणी जैसी दिव्य वाणी के प्रसंग में वाणी के सुनाई पड़ने से पूर्व भी 'बर' शब्द प्रयुक्त हुआ है, यथा:

सुनि सिय बिनय प्रेम रस सानो । भइ तब बिमन बारि बर बानी । २-१०३-४

१-- श्रन्यत्र भी इस प्रकार के एक प्रसंग में, 'जीवहि' का समानार्थी 'जियो है' प्रयुक्त हुआ है:

ऐसी मनोहर मूरति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। श्रांखिन में सिख राखिवे जोग इन्हें किमि के बन गस दियो है॥ (कवितावली २.२०)

इसिक्सए, 'बर' की ऋषेणा 'मृदु' पाठ ऋधिक प्रयोगसम्मत लगता है।

(२२) २-१२७-४: 'चिदानंदमय देह तुम्हारी।' 'चिदानंद' के स्थान पर छक्कनताल में पाठ 'चितानद' है। पहले की सार्थकता और दूसरे की खर्थहीनता प्रकट है।

- (२३) २-१३३-६: 'रमेड राम मन देवन्ह जाना। चले सहित
  सुरथपित प्रधाना। कोल किरात बेष सब आए। रचे परन तृन सदन
  सुद्दाए।' छक्कनलाल ने 'सुरथपित प्रधाना' के स्थान पर पाठ 'सुरपित यरधाना' है। 'सुरप'त' तो एक इद्र ही है, उसके साथ 'परधाना' अर्थहीन है। सुर-थपित प्रधाना' 'देवताओं के प्रधान 'थवई
  (स्थापत्यकार)' अर्थात् 'विरवकर्मा' बोधक पाठ ही यहाँ सार्थक
  और प्रसगसम्भत है, क्योंकि अगली अर्छाली में 'सदन-निर्माण' का
  कार्य उनके द्वारा कराया गया है।
- (२४) २-१३६-४: 'हम सब भांति करव सेवकाई।' छक्कत-स्नात में 'करव' के स्थान पर पाठ 'करवि' है। कितु दो अर्छाती बाद स्सी वक्ता ने 'खेलाखव' और 'देखाखव' कहा है:

तहं तहं तुम्हिहं ऋहेर खेलाडन । सर निरम्भर थल ठाउं देखाडन । इसिलए यहां 'करिन' की ऋपेसा 'करन' पाठ अभिक समीचीन है ।

(२५) २-१४४-४: 'रहिहि न श्रंतहु श्रधम सरीक् । जसु न कहेल विद्युरत रघुबीक् ।' इनव न लाल में 'रिहिहि' के स्थान पर पाठ 'रही' है। 'रहेगा' या 'रहेशी' के अर्थ में 'रही' कहीं नहीं श्राया है, 'हिहि' ही प्रयुक्त हुआ है, यथाः

जो जिन्नत रिहिह बरात देखत पुत्य बड़ तेहि कर सही। १-६५ छं॰ संबत मध्य नास तब होऊ। जलदाता न रिहिह कुल कोऊ। १-१७४-३ इसिलए 'रिहिहि' ही प्रयोगसम्मत है, 'रही' नहीं।

(२६) २-१४८-२: 'श्रित श्रारत सब पूंछिह रानी। उत्ह न श्राव विकल भइ बानी। सुनइ न सबन नयन निह सुमा। कहहु कहाँ नृप तेहि तेहि बुमा।' 'छक्कनलाल में 'तेहि तेहि' के स्थान पर पाठ 'जेहि तेहि' है। रामादि के संबंध में प्रश्न करती हुई रानियों की उपेज़ कर सुमंत्र का दूसरों से यह पूछना कि 'राजा कहाँ हैं ?' ठीक नहीं लगाता। ठीक यह लगता है कि राजा से मिलने के लिए आतुर सुमंत्र ने प्रत्येक के प्रश्न का उत्तर देने के स्थान पर उससे ही 'राजा कहाँ है ?' यह प्रश्न किया। इसलिए पहला पाठ दूसरे की अपेजा अधिक संगत लगता है।

(२७) २-१४२-१. 'पुरजन परिजन सकल निहोरी। तात सुना-एहु बिनती मोरी।' 'सुनाएहु' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ हैं 'सुनाएड'। त्रसंग से त्रकट है कि विवेचनीय क्रिया का रूप भविष्य काल का होना चाहिए, भूतकाल का नहीं। भविष्य के लिए 'सुनाएहु' ही त्रयुक्त हुन्ना है, 'सुनाए' नहीं, यथा:

तात सक मुत कथा सुनाएडु। बान प्रताप प्रभुहि समुक्राएडु। ५-२७-५ इसिबए पहला ही पाठ प्रयोगसम्मत है।

×(२८) २-१४६-२: 'जिञ्चत राम विधुवदन निहारा। राम विरह किर मरन संवारा।' छक्कनलाल में 'किरि' के स्थान पर पाठ हैं 'मिरि'। 'भिरि' ञ्चनेक स्थलों पर आया है, कितु कहीं भी श्रकमंक 'से भरकर' के अथे में नहीं, वरन् सकर्मक 'को भरकर' के अर्थ में' यथा:

श्रज्ञ कनक भाजन भरि जाना । दाहज दीन्ह न जाइ बलाना । १ १०१-८ कनक कलस मंगल भरि थारा । गावत पैठिह भूप दुश्रारा । १-१६४-४ भरि भरि बसह श्रिगर कहारा । पठईं जनक श्रनेक सुनारा । १-३३३-५

कनक यार मिर मंगलिं कमल करन्ह लिए मातु। १-३४६ इसलिए 'मिरि' पाठ प्रयोगसम्मत नहीं लगता। 'राम बिरह करि' = 'राम बिरह को निमित्त बना कर' की संगति स्पष्ट है, यद्यपि तुलनीय प्रयोग का स्थान है।

×(२६) २-१६६-१: 'मुख प्रसन्न मन रंगु न रोषू।' छक्कत-क्वाल में 'रंगु' के स्थान पर पाठ 'राग' है। यहाँ पर 'रंग' = 'प्रसन्नता' श्रीर 'राग' = 'प्रेम' दोनों ही प्रसंग में खप सकते हैं।

(३०) २-१६७: 'जे परिहरि हरिहर चरन भजहिं भूत गन घोर। तिन्ह कड़ गति मोहिं देख बिधि जों जननी मत मोर।' 'गन' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ हैं 'घन'। 'घनघोर' का प्रयोग प्रंथ में च्यन्यत्र नहीं मिलता है, चौर न वह यहाँ पर सार्थक है : 'भूतगन' की संगति प्रकट है, 'घोर' उसका विशेषण है।

(३१) २-१६६-२: 'विधु विष वमइ स्वइ हिमु आगी।' स्नक्षत-लाल में 'वमइ' के स्थान पर पाठ 'चवइ' है। 'विष वमन करना' एक तो मुहावरा है, दूसरे वह अधिक संगत भी है: यदि चद्रमा के लिए सुधा के स्थान पर विष 'चूना' असंभव है, तो उसके लिए विष 'वमन करना' और भी असभव है।

× (३२) २-१७४-६. 'बेद बिहित सम्मत सबही का। जेह पितु देह सो पावइ टीका।' छक्कनलाल में 'बिहित' के स्थान पर पाठ बिदित' है। जहाँ पर विधानों या नियमों का प्रसग है, पाठ साधा-रण्त: 'बेद बिहित' है, यथा.

बेद बिहित करि सकल विघाना । २-५-५ तृप तन वेद बिहित अपन्हवाबा । २-१८०-१

'वेद बिदित' साधारणतः कथात्रों के प्रसग में त्राया है, यथा:

सकल कामप्रद तीरथराऊ । बेद बिदित जग प्रगट प्रभाऊ । २-२०४-६ किंतु एकाध स्थल पर 'बिदित' का प्रयोग 'बिहित' की भाँति भी हुआ है, यथा:

ब्भि बित्र कुल बृद्ध गुर बेद बिदित श्राचार । १-२८६ इस्रिक्ष दोनो पाठ प्रयोगसम्मत प्रतीत होते हैं।

(३३) २-१७४-७: 'मरम तुम्हार राम कर जानिहि। सो सब विधि तुम्ह सन भल मानिहि। सोंपेहु राजु राम के आएं। सेवा करेहु सनेह सुहाएं।' छक्कनलाल में 'मरम' के स्थान पर पाठ 'मेम' है। उपयुक्त दूसरी अर्जाली से यह प्रकट है कि यहाँ पर प्रश्न राज्य करने का नहीं है, वरन् राम की अनुपस्थिति में अयोध्या का राज्य की थाती. समम कर उसे यथावत् सुरिचत रखने का है—विशष्ठ अभिषेक-स्वीकार के पच्च में यही दृष्टिकोण रख रहे हैं। इसलिए 'मरम' = 'आंतरिक अभिप्राय' ही प्रसंगसम्मत है, 'प्रेम' का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है।

\* ( २४ ) २-१७६-३ : 'बन रघुपति सुरपति नरनाहू । तुम्ह एहि

भॉ ित तात कदराहू। ' छक्तलाल में 'सुरपिन' के स्थान पर पाठ है 'सुरपुर'। दोनों पाठों से अर्थ लग जाता है। पहले पाठ का अर्थ होगा 'दशरथ इस समय सुरपित हैं' — अर्थात् देवलोक वासी हो चुके हैं'। दूसरे पाठ का अर्थ स्पष्ट हो है। कितु 'सुरपित' का प्रयोग अन्यत्र 'इंद्र' के ही अर्थ में हुआ है, इसिलए, दूसरा पाठ अधिक समीचीन और प्रयोगसम्मत लगता है।

(३५) २-१८६: 'जरड सो संपित सद्न सुखु सुहृद मातु पितु भाइ। सनसुख होत जो रामपद करइ न सहज सहाइ।' इक्कनलाल में 'सहज' के स्थान पर पाठ 'सहम' है। रामभक्ति में कोई 'सहस सहाय' न करे, कितु किर भी सहायता करे, तो वह विनष्ट होने के योग्य है' यह धारणा हो किव की नहीं भतीत होता। इसलिए दूसरा पाठ समीचीन नहीं प्रतीत होता है। 'सहज' = 'स्वामाविक' या 'स्वभावतः' की युक्तियुक्तता प्रकट है।

(१६) २-१८६-७: 'जो जेहि लायक सो तहं राखा।' इक्कनलाल में 'तह' के स्थान पर पाठ 'तेहि' है। वैसे तो 'तेहि' पाठ श्रधिक उपयुक्त हो सकता था, क्योंकि 'जेहि' का वही ठीक-ठीक साथी है, किंतु 'जेहि' के साथ 'तह' का ऐसा ही प्रयोग श्रन्थत्र भा हुआ है, यथा जेहि जेहि जोनि करम अमही। तहं तहं ईस देहु यह हमहीं। २-२४-६ इसलिए पहला पाठ कदाचित् श्रधिक प्रयोगसम्मत है।

(३७) २-१६०-४: 'राम काज करिहों रन रारी। जस धवित्रहों सुवन इस चारी।' 'करिहों' तथा 'धवित्रहों' के स्थान पर छक्क नलाल में क्रमशः 'करिहहुं' तथा 'धवित्रह हुं' पाठ हैं। 'करिहों' मंथ में अनेक बार आया है, कितु 'करिहहुं' एक बार भी नहीं आया है, इसिलए पहला ही पाठ प्रयोगसम्मत लगता है, यथा:

करिही रघुपति कथा सोहाई। १-१४-१ करिहीं चरित भगत सुष दातः। १-१५२-२ अविस काज मै करिही तोरा। १-१६८-३ नारद बचन सत्य सब करिही। १-१८७-६

(३८) २-१६७ १: 'सोहत दिए निषाद्दि लागू। जनुतनु धरे

विषय श्रतुरागू। इक्कनलाल में 'विषय' के स्थान पर पाठ 'विनय' है। 'विनय' श्रीर 'अनुराग' में परस्पर वैसा कोई साधम्ये या वैश्वम्ये नहीं है जैसा 'विषय' श्रीर 'अनुराग' में है, श्रीर जैसा निषाद श्रीर भरत में है। इसलिए पहला ही पाठ सभीचीन लगता है।

(३६) २-२००-१: 'तात्तन जोगु तपन तचु तोने। भेन भाइ श्रेसे श्रहिं न होने।' इकत्तात में 'श्रेसे' के स्थान पर पाठ 'श्रस' है। इंद की दृष्टि से 'श्रेसे' का श्रपेता 'श्रस' श्रवश्य ही श्रधिक ठीक तगता है, किंतु 'श्रस' प्रथ भर में एकवचन में, और इसी प्रकार 'श्रेसे' बहुवचन में प्रयुक्त है, यथा:

तहां बेद श्रव कारन राखा । १-१३-२ श्रवमंज्य श्रव मोहि श्रंदेसा । १-१४-१० जिन्ह पठए बन बालक श्रेसे । २-८१-२

श्रीर यहाँ पर 'भाइ' बहुवचन है, जैसा 'भे' किया से प्रकट है, इसलिए 'श्रेसे' पाठ ही यहाँ समीचीन है।

(४०) २-२००- : 'सारद कोटि कोटि सत सेषा। करिन सिकहिं प्रभु गुनगन लेखा।' ल्रुक्षनलाल में 'सारद' के स्थान पर पाठ 'सादर' है। 'सादर' पाठ में पहला 'कोटि' निर्धक हो जाता है, क्योंकि बाद में 'कोटि सत' त्राता है। 'सारद' पाठ में यह त्रुटि नहीं है, और वह 'कोटि' और 'कोटि सत' का अन्यत्र जैसा प्रयोग हुआ है इसके अनुरूप ही प्रयुक्त हुआ है, यथा:

हिमिगिर कोटि श्रचल रघुबीरा। सिंधु कोट सत सम गंभीरा। ७-६२-३ विष्नु कोटि सम पालनकर्ता। उद्रकोटि सत सम संहर्ता। ७-६२-६ (४१) २-२-६-४: 'मूरितवंत भाग्य निज लेखे।' छक्कनलाल में 'मूरितवंत' के स्थान पर पाठ 'मूरितमंत' है। अन्यत्र भी समासों में 'वंत' ही मिलता है, यथा:

नयनवंत रधुवर्ग्ह बिलोकी। पाइ जनम फल होहि विद्योकी। २-१-६.१ बिसमयवंत देखि महतारी। भए बहुरि सिमुक्तप खरारी। १-२०२-५ इसिक्रिए पहत्ता पाठ ही प्रयोगसम्मत प्रतीत होता है।

(४२) २-२०७-४: 'राड सत्यत्रत तुम्हिह बोलाई। देत राजु

सुखु धरमु बड़ाई। ' इक्कनलाल में 'बोलाई' के स्थान पर पाठ 'बलाई' है। प्रंथ भर में 'बोलाना' के ही रूप प्रयुक्त हैं, 'बलाना' के नहीं; इसिकए प्रयोगसम्मत पाठ 'बोलाई' ही है।

×(४३) २-२१८-६: 'भरत धन्य तुम्ह जगु जसु जयेऊ।' छक्कनलाल में 'जगु जसु' के स्थान पर पाठ 'जसु जगु' है। दोनों पाठो से अर्थ लग जाता है। पहले पाठ का अर्थ होगा 'तुम्मने संसार में यश की विजय की।' और दूसरे पाठ का अर्थ होगा 'तुमने यश रूपी जगत् की विजय की।'

(४४) २-२११-४: 'मोहिन मातु करतब कर सोचू। निह दुख जियं जग जानिहि पोचू। नाहिन डरु बिगरिहि परलोकू। पितह मरन कर नाहिन सोचू।' दूसरा अर्द्धाली के दूसरे चरण के 'नाहिन' के स्थान पर छक्कनलाल में 'मोहिन' पाठ है। 'मोहिन' प्रथम अर्द्धाली के प्रथम चरण में आ चुका है, इसलिए 'मोहिन' पाठ में पुनरिक्त प्रकट है। 'नाहिन' पाठ में भी पुनराष्ट्रित है, किंतु उससे कथन में बल आ गया है, और वह इसलिए दोषहीन है।

(४४) २ २१२-६: 'मिटइ कुजोगु राम फिरि आएं। बसइ अवध नहिं आन उपाए।' इक्कनलाल में 'कुजोगु' के स्थान पर पाठ 'कुरोग' है। 'कुरोग' की उक्ति ऊपर आ चुकी है, और वह एक अन्य प्रसंग में है:—

राम तवन सिय बितु पग पनहीं। करि मुनि वेष फिरहि बन बनहीं। पहि दुख दाह दहइ दिन छाती। भूख न बासर नींद न राती। पहि छुरोग कर श्रीषधु नाहीं। सोधेष्ठं सकक्ष विस्व मन माहीं। यहाँ पर तो प्रसंग 'कुयोग' का ही हैं:—

मातु कुमत बर्व्ह अघमूला। तेहि हमार हित कीन्ह बसूला। किल कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्र। गाड़ि अवध पढ़ि कठिन कुमंत्र। मोहि लांग येहु कुठाटु तेहि ठाटा। धालेसि सबु जगु बारह बाटा। मिटइ कुजोगु राम फिरि आएं। बसइ अवध नहिं आन उपाएं। "अपने 'कुजंत्र' और 'कुमंत्र' से 'कुठाट' ठट कर कैकेयी ने बसे हुए अवध को जो तहस-नहस कर दिया है, और सब जग को

बारह बाट कर दिया है, वह 'कुयोग' = 'दुरवस्था' केवल राम के बीटने से मिट सकती है" भाव यह है। कुरोग' यहाँ पर आपसंगिक है।

×(४६) २-२१७: छक्कतलाल में 'सुप्रेम' के स्थान पर 'सुपेम' पाठ है। दोनों पाठ प्रयोगसम्भत है। 'पेम' ख्रौर 'प्रेम' दोनों का प्रयोग ग्रंथ में हुआ है।' .यथा

राम सुद्रेमहि पोषत पानी। १-४३-३
सियराम पेम पिदृष पूरन होत जनस न भरत को। १-३२६ छं०
पूरन राम सुपेम पिऊषा। २-२०६-५
पेम पात्रु तुम्ह सम कोउ नाहीं। २-२०८-३

(४७) २-२२६-७: 'अनुचित नाथ न मानव मोरा। भरत हमहि उपचरा न थोरा।' छक्कनलाल में 'उपचरा' के स्थान पर 'उरचार' पाठ है। 'भरत' कत्तों के साथ 'उपचरा' किया आवश्यक है—अन्वय स्पष्ट है। यदि 'हमहि' को द्वितीया के स्थान पर सप्तमी में माना जाए, और यह आशय लिया जावे कि 'भरत में और हममें उपचार कम नहीं है', तो पाठ 'भरतहि' होना चाहिए था, जैसे 'हमहि' है। अन्यत्र भी इसी प्रकार हुआ है:

-इमहि तुम्हहि सरबरि कस नाथा । १-२८२५

(४८) २-२३२-२: 'मोरे सरन राम को पनहीं। रामु सुस्वामि दोसु सब जनहीं।' छक्कनलाल में 'राम' के स्थान पर पाठ 'रामिंह' है। किसी अन्य की शरण में जाने का कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए केवल 'राम' पाठ ही पर्याप्त है। 'रामिंह' से छंद की गित भी शिगढ़ जाती है।

(४६) २-२३७-४: 'नील सघन परतव फल लाला। अविचल झांह सुखद सब काला।' छक्षत्रलाल में 'श्रविचल' के स्थान पर पाठ 'श्रविरल' है। प्रसंग में दोनों पाठ खप जाते हैं, किंतु 'श्रविरल का पर्यायवाची 'सघन' पूर्ववर्ती चरण में ही आया हुआ है, इसलिए 'श्रविरल' पाठ में पुनरुक्ति है।

\*( ४० ) २-२३६-८: 'जिय की जरिन मनहुं हंसि हेरत।'

इक्कनलाल में 'मनहुं' के स्थान पर पाठ 'हरत' है। दोनों पाठों से अर्थ लग जाता है। पहले पाठ का अर्थ होगा; जब वह इसते हुए किसी की ओर देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो इसते हुए दूसरे के हृदय की ज्वाला की खोज कर रहे हैं ?' दूसरे पाठ का अर्थ होगा; 'इसते हुए हृष्टि-निचेष करके वह दूसरों के हृदय की ज्वाला का अपहरण कर लेते हैं।' किंतु दूसरा पाठ अधिक सार्थक लगता है।

(४१) २-२४८-४: 'बंधु सनेह सरस एहि खोरा। उत साहिब सेवां बस जोरा।' खक्कनलाल में 'बस' के स्थान पर पाठ 'बर' है। 'बर' यहाँ प्राय: निरर्थक ही है। यदि वह 'जोग' का विशेषण है, श्रौर यदि 'दरजोग' एक शब्द है और वह 'सेवा' का विशेषण है तो 'सेवा' की लिंग के साथ उसका पुल्लिंग रूप ठीक नहीं है। 'बस जोरा' पाठ में ऐसा कोई त्रुटि नहीं है, और वह प्रसंग में भी ठीक बैठता है।

\*( ४२ ) २-२४०: 'बरबस लिए उठाइ उर लाए कुपानिधान। 'भरत राम की मिलनि लिख बिसरे सबिह अपान।' अक्षनलाल में 'बिसरे' के स्थान पर पाठ 'बिसरा' है। दोनों पाठ ठीक लगते है। 'सबिह 'कर्चा की किया के लिए ग्रहु उचन रूप 'बिसरे' उपयुक्त ही है, 'अपान' को यदि कर्म और एकवचन माना जाने तो उसकी एकवचन किया 'बिसरा' भी उसके अनुरूप ही है। एक और स्थान पर भी एकवचन रूप ही इस प्रकार के वाक्य में प्रयुक्त हुआ है:

केहरि कटि पट पीत घर सुषमा सील निधान।
देखि भान कुल भूषनिह निसरा सखिन्ह अपान।। १-२३३
इस्रिलिए वह अधिक प्रयोगसम्मत प्रतीत होता है।

(४) २-२४८-४: 'सुद्ध भयें दुइ वासर बीते। बोले गुर सन मातु पिरीते।' अक्षतलाल में 'मातु' के स्थान पर पाठ 'राम' है। 'पिरीते' का अर्थ होता है 'श्रेमपात्र', और 'राम-पिरीते' का अर्थ होता है 'राम के श्रेमपात्र', जैसा वह अन्यत्र है:

( भरत के लिए ) जलु थलु देखि बसे निसि बीते । कीन्ह गवन रहुनाथ पिरीते । २-२२६-२ ( हनुमान के लिए) किपतव दरस सकत दुख बीते। मिले आजु मोहि राम पिरोते। ७ २-११

श्रीर यहाँ पर राम स्वतः गुर से निवेदन कर रहे हैं, इसलिए 'राम-पिरीते' पाठ श्रसंगत है, 'मातु पिरीते' पाठ ही सगत श्रीर समीचीन है।

( ४४ ) २-२४१ छं॰: 'तुलसी कृपा रघुवंसमिन को लोह लै नौका रितरा।' छक्कनलाल में 'नौका' के स्थान पर पाठ 'लौका' है। 'लौका' लौह लेकर कहीं ति ते हुए नहीं देखा जाता. 'नौका' ही, जो लकड़ी की होती है, लौह लेकर नदी तिरते देखी जाती है। इसलिए 'नौका' पाठ ही समी बीन है।

( ४४ ) २-२४७-४: 'श्रौक करिहि को भरत बड़ाई। सरसो सीपि कि सिंधु समाई।' इकानलाल में 'सरसी सीपि कि' के न्थान पर पाठ 'सर सीपो किमि' है। 'सरसी' सर से भी छोटा उत्पत्ति स्थान है; इसलिए उसकी सोप में कुछ श्रौर भी लघुता की ध्विन हो सकती है, जो समुद्र की महानता की तुलना में कदाचित् श्रधिक उपयुक्त होगी। 'कि' तथा 'किमि' दोनों संगत है: दोनों पाठों से श्रथं लग जाता है।

(४६) २-२८०-४: 'सीय सकुच महुं मनहु समानो।' छक्कत-जाल में 'महुं' के स्थान पर 'मिह' पाठ है। 'सकुव' के साथ 'मिह' पाठ द्यर्थे हीन है। 'सकुच' करके भी सीता कुछ लुप्त तो हो नहीं गई, कि यह करुपना करनी पड़े कि मानो वह पृथ्वी में समा गई। यहां पर तो भाव यह है कि उन्होंने द्यत्यधिक संकोच का अनुभव किया, और उसके लिए यह कहना कि मानो वह संकोच में समा गई' उपयुक्त ही है।

(४७) २-२६४-६: 'चंदिनि कर कि चंडकर चोरी।' छक्कनताल में 'चंडकर' के स्थान पर 'चंद कर' पाठ है। 'चंद कर चोरी' का अर्थ होगा 'चंद्रमा की चोरी', किंतु इस प्रकार के अर्थ के लिए 'कर' के स्थान पर 'कैं' या 'कइ' का प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि 'चोरी' स्नीतिंग है, इसलिए 'चंद कर' पाठ शुद्ध नहीं है। 'बंडकर चोरी' में समास है, यथा नीचे के 'परत्रिय चोरी' में:

हम्रद्वं सुनी कृत वरित्रव चोरी । ६-२२-५

इसिलिए उसमें यह अशुद्ध नहीं है। दूसरे, 'चंद' की चोरी की अपेक्षा 'चंडकर' = 'सूर्य' की चोरी कुछ और असंभव भी है, इसिलए प्रसंग में असंभावना की ध्वित के लिए वह उसकी अपेक्षा अधिक उपयुक्तः भी है।

\*( ४८ ) २-३०४-३: 'तुम्हिह बिदित सबही कर करमू।' छक्त-लाल में 'करमू' के स्थान पर पाठ 'मरमू' है। यह वाक्य राम के भरत के प्रति हैं। प्रसंग तो 'मरम'='मन की बात' का है। भरत सब के 'कर्म' जानते हैं, इस कथन की वैसी सगित नहीं ज्ञात होती है।

×(४६) १-३-६-४: 'मातु पिता गुर स्वामि निदेसू। सकता धरम धरनीधर सेसू। साधक एक सकता सिधि देनी। कीरित सुगति भूतिसय बेनी।' छक्कनलाल में 'साधक' के स्थान पर पाठ 'साधन' है। दोनों पाठ प्रसंग में खप जाते हैं।

(६०) २-३११-४: 'कटु कठोर कुबस्तु दुराई। 'कटु' के स्थान पर झक्षनलाल में पाठ हैं 'कटुक' है। 'कटुक' मंथ भर कहीं प्रयुक्त नहीं हुआ है। 'कटु' का प्रयोग यों तो साधारणतः मिलता ही है 'कठोर' के साथ भी मिलता है, यथा:

पुनि कह कडु कठोर कैकेई। २-३४-३ इसिलए पहला ही पाठ प्रयोगसम्मत है।

(६१) २-३१४-१: 'पुरजन परिजन प्रजा गोसाई । सब सुचि सरस सनेह सगाई ।' छक्कनलाल में 'सुचि' के स्थान पर पाठ 'रुचि' है। 'रुचि' प्रसंग में अथहीन है। यहाँ पर तो इहा यह जा रहा है कि 'पुरजन, परिजन, तथा प्रजा तभी हमारे लिए 'सुचि'= 'पिनत्र' और 'सरस'= 'प्रीति के पात्र' हैं जब आपसे उनका स्नेह है।' यहाँ पर 'सुचि' ही प्रसंग सिद्ध है, 'रुचि' नहीं।

#(६२) १-३२४-१: 'देह दिनहि दिन दूबरि होई। घटत न तेज बतु मुख द्धांब सोई।' द्रव्यताल में 'घटत न' के स्थान पर पाठ 'घटत' है। यद्याप दोनों पाठ परस्पर विरोधो हैं, किंतु प्रसंग में दोनों खप जाते हैं, श्रीर पहले पाठ की तुनना में दूसरे पाठ में छंद की गति ठीक हो गई है, इसकिए दूसरा श्रधिक उपयुक्त लगता है। (६३) २-३२४: 'मांगि मांगि आयेसु करत राजकाज चहुं भांति।' छक्कनलाल में 'चहुं' के स्थान पर पाठ 'बहुं' है। राजनीति चार प्रकार की मानी गई है, और इसीलिए नीि' चार की संख्या का प्रतीक बन गया है। फलत 'चहुं' पाठ की समीचीनना प्रकट है। 'बहु' पाठ में 'सभी नहीं' की ध्विन भी हो सकती है जो प्रसंगोचित नहीं है।

# रघुनाथदास के अस्वीकृत पाठमेद

रघुनाथदास की प्रति में कूछ ऋस्वीकृत पाठ तो १.६२ तथा छक्कनलाल के हे, किंतु कुछ अन्य भी हैं। इन पर नीचे विचार किया जाएगा।

(१) २-२७-४: 'श्रैसि पीर विहसि तेहिं गोई।' रघुनाथदास में 'तेहि' के स्थान पर पाठ 'तेइ' है। प्रसग से यह प्रकट है कि विवेचनीय शब्द से 'उसने' का अर्थ निकलना चाहिए। कितु 'उसने' के अर्थ में ग्रंथ भर में तेहि' आया है. 'तेइ' नहीं, यथा:

तेहि सब लो क लोकपति जीते। १-८२-तेहि तपु कीन्ह सभु पति लागो। १-८३ ६ तेहि दोउ बंधु बिलोके जाई। १-२२८ १ वंस सुभाउ उतक तेहि दोन्हा। १ २८२-२

श्रीर कैंकेयी के लिए भी स्सने के अर्थ में 'तेहि' हो आया है:

तेहि कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रवोधी कूबरी। र-प्र• इसलिए पहला ही पाठ प्रयोगसम्मत है।

(२) २-२८-३: 'मूंठेह हमिह दे! सु जिन देहू। दुइ कै चारि मांगि बरु लेहू।' रघुनाथदाम में 'बरु' के स्थान पर पाठ 'किन' है। पहले चरण में एक काय के लिए निपेध किया जा रहा है, जब कि उसके स्थान पर दूसरे चरण में एक अन्य काय करने का अधिकार दिया जा रहा है। इस प्रकार के स्थल पर 'बरु' = 'भले ही' समी-चीन प्रतीत होता है,' 'किन' = 'क्या नहीं' नहीं।

१—देखिए छुम्बननाल का श्रास्तीकृत पाठ, यही स्थल।

- ×(३) २-३६-१: 'चहत न भरत भूपतिह भोरें। विधिवस कुमित बसी जिय तोरें।' रघुनाथदास में 'भूपतिह' के स्थान पर पाठ 'भूपपद' है। 'भूपतिह'= 'भूपता को', खोर 'भूप-पद' = 'राजपद' का अर्थ एक ही है, और दोनों ज्याकरण की दृष्टि से भी शुद्ध लगते हैं।
- (४) २-३६-८: 'मारसि गाइ नहारू लागी।' रघुनाथदास में 'नहारू' के स्थान पर 'नहारुहि' है। 'हि' से या तो हीनता की व्यजना की जाती है, या तो किसी उल्लिखित विषय की स्रोर संकेत किया जाता है। इनमें से एक भी परिस्थिति प्रस्तुत प्रसंग में नहीं है, इस लिए 'नहारू' पाठ हो समोचीन लगता है।
- ×(४) २-३७: 'जारो : 'श्रंजहु न श्रवधपित कारनु कवनु बिसेषि।' रघुनाथदास में 'जागेड' के स्थान पर पाठ 'जागे' है। दोनों पाठ संगत हैं। दूसरा यद्यपि बहुवचन रूप का है, किंतु आदर की भावना के कारण व्यवहृत हो सकता है।
- (६) २-४१-४: 'सेवहिं ऋरंडु कल्पतक त्यागी। परिहरि ऋमृत लेहि बिषु मांगी। तेड न पाइचा समड चुकाही। देखु विचारि मातु मन माहीं।' तीसरे चरण के 'तेड न पाइअ'के स्थान पर रघुनाथदास में 'तेड न पाइ ऋस' पाठ है। पहले पाठ की समीचीनता ऋन्यत्र देखी जा चुकी है, अर्थ है 'वे भी ऐसे नहीं देखे जाते कि अवसर को हाथ से जाने दें।' दूसरे पाठ का अर्थ होगा 'वे भी इस प्रकार का अवसर पा कर नहीं चूकते।' किंतु प्रथ में कहीं भी 'चूकना' अकर्मक किया के रूप में प्रययुक्त नहीं है; वह सर्वत्र सकर्मक है, और कुछ स्थलों पर तो 'समय' और 'अवसर' ही उसके कर्म भी हैं:

भलेउ प्रकृति बस चुकइं भलाई । १-७-२ चुकइ न घात मार मुठमेरी। २-१३३-४ श्रद्द मंद मन श्रवसर चूका। २-१४४-६

समय चुकें पुनि का पश्चिताने। १-२६१-३ इसिकाए पहला ही पाठ प्रयोगसम्मत लगता है। (७) २-४२-८: 'राड धीर गुन उद्धि आगाधू। मा मोहितें कछ

१-देखिए खुक्कनलाल का श्रस्वीकृत पाठ, यही स्थल । फा० २२

बड़ श्रपराधू। जातें मोहिं न कहत कछु राऊ। मोरि सपशु तोहिं कहु सित भाऊ।' रघुनाथदास में 'जातें' के स्थान पर 'तातें' पाठ है। 'तातें' से कुछ अधिक निश्चयात्मकता ध्वनित होती है, जो प्रसंग से सिद्ध नहीं है। इसितए पहला ही पाठ प्रसंगसम्मत लगता है।

(८) २-४८: 'चंदु चवइ बरु श्रानल कन सुघा होइ विष तूल।' रघुनाथदास में 'चवइ' के स्थान पर पाठ 'चुवइ' है। श्रान्यक्र जहाँ—कहीं यह शब्द प्रयुक्त है, रूप 'चवइ' या 'चवहीं' ही मिलता है, दूसरा नहीं, यथा:

बिधु बिष चवह खबह हिसु स्नागी। २-१६६-२ लताबिटप मागे मधु चबही। ७-२३-५ इस्रलिए 'चवइ' पाठ ही प्रयोगसम्मत है।

(१) २-४१-८: 'मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ। मिटा सोच जिन राखइ राऊ।' रघुनाथदास में 'मिटा' के स्थान पर पाठ 'इहै' है। कितु झर्ज़ाली में ही 'चित चौगुन चाऊ', और आगे बाले दोहें में 'क्षनंद अधिकान' कहा गया है:

> नव गयदु रघुबीर मनु राजु श्रतान समान। स्रूट जानि बनगवनु सुनि चर श्रनंदु श्राधकान॥

इसिंक्षए पहला ही पाठ प्रसंग से सिद्ध है, दूसरा नहीं; यदि 'सोव' होता तो 'आनद का और अधिक होना' तो असंभव था।

(१०) २-७४ छं ः 'डपदेसु येहु जेहिं तात तुन्हरे राम सिय सुखु पावहीं।' रघुनाथदास में 'तात' के स्थान पर पाठ 'जात' है। 'जात' का द्यर्थ होता है 'जाते', जो प्रसंग में डपयुक्त नहीं है; यदि इसके स्थान पर 'गए' = 'जाने से' होता, तो वह कदाचित् प्रसंगो-चित हो सकता था। उपर सुमित्रा ने कहा है।

तात तुम्हार मातु बैदेही। पिता रामु सब मांति सनेही।
'तात' का प्रयोग उसी भावना के अनुक्ष है। 'तात' का प्रयोग
'पिता' के अर्थ में अन्यत्र भी मिलता है, यथा:

तात तात बिनु बाति हमारी । फेबल गुरकुल कृपा संभारी । २-३०५-६

#(११) २-७६-८: 'राम तुरत मुनि बेषु बनाई। चले जनक जननी सिर नाई।' रघुनाथदास में 'जननी' के स्थान पर पाठ 'जन-निहि' है। दूसरा अधिक प्रयोगसम्मत पाठ प्रतीत होता है, क्योंकि अन्यत्र जहाँ कोई संज्ञा 'सिर नाई' का कर्म है, वहाँ उसके साथ द्वितीया की 'हि' विभक्ति लगी हुई है, यथा:

> तब हम जाइ सिवहि सिरु नाई । १-८४-३ प्रात नहाइ प्रभुष्टि सिरु नाई । २-२५३-८

(१२) २-८१-४: 'जाचक दान मान संतोषे। मीत पुनीत प्रेम परितोषे।' रघुनाथदास में 'परितोषे' के स्थान पर पाठ 'परिपोषे' हैं। 'परिपोषण करने'='पालने' का कोई प्रसंग नहीं हैं। पहले चरण के 'संतोषे' के अनुरूप किंतु उससे अधिक पूर्णता वाचक होने के कारण 'परितोषे' ही दूमरे चरण में प्रसंगसन्मत है।

(१३) २-६८: 'मोर सोच जिन करिश्र कळु मैं बन सुखी सुभायं।' रघुनाथ दःस में 'मोर' के स्थान पर पाठ 'मोरि' है। 'सोच' पुल्लिक्क है, यथाः

मिटा सोच बिन राखह राऊ।२-५१-८ इस के साथ 'मोर' स्त्रीलिंग पाठ समीचीन नहीं लगता है, 'मोर' पुर्लिलंग ही ठीक है।

(१४) २-११८-७: 'मिटा मोदु मन भए मलीने। बिधि निधि दीन्हि लेत जनु छीने।' रघुनायदास में 'दीन्हि' के स्थान पर पाठ 'दीन्ह' है। 'निधि' प्रंथ भर में स्थीलिंग की भाँति प्रयुक्त है, यथा:

हरषे जनु नव निधि घर आई। २-१३६-१ इसिलए उसके लिए 'दीन्हि' स्त्रीलिंग रूप ही समीचीन है, 'दीन्ह्' पुल्लिंग रूप नहीं।

×(१४)२-१३०-१: 'काम कोह मद मान न मोहा।' रघुनाथ दास में 'कोह' के स्थान पर पाठ 'क्रोध' है। दोनों रूप प्रंथ में प्रयुक्त हैं:

केहि कर दृदय कोच नहि दाहा। ७-७०-८ अपराचिद्वं पर कोह न काऊ। २-२६०-५ इस्रतिए दोनों प्रयोगसम्मत हैं।

(१६) २-१४३-६: 'अदुिक परिह फिरि हेरिह पीछे।' रघुनाथ-दास में 'अदुिक' के स्थान पर पाठ 'अटिकि' है। प्रसंग यहाँ पर 'अदुिक पड़ने' = 'चलते चलते एकाएक रुक जाने' का है, 'अटकने' = 'किसी वस्तु से उलम जाने' का नहीं है। इसिलए 'अदुिक' पाठ ही प्रसंगसम्मत है।

(१७) २-१६१-२: 'तात राज निह सोचइ जोगू।' रघुनाथदास में 'सोचइ' के स्थान पर पाठ 'सोचन' है। दोनो रूपों का प्रयोग प्रथ में मिलता है, यद्यपि '-न' रूप सामान्यत किसी बांछनीय किया के साथ दिखाई पड़ता है, यथा:

श्रविध देखिश्रहि देखन जोगू। १-२२६-६ पृक्कन जोगुन तनय तुम्हारे। १-२६२-१ लालन जोगु लघन लघु लोने। १-२००-१ सब विधि भरत सराहन जोगू। २ ३२६-१

श्रीर '-इ' रूप सामान्यतः किसी श्रवांद्रनीय क्रिया के साथ, यथा :

फोरइ जोगु कपार श्रभागा । २-१६-२ अति बिचित्र भगवत गति को जग जानइ जोग । २-७७ बैषावस सोइ सोचइ जोगू । २-१७३-१

(१८) २-१६२-७: 'श्रस को जीव-जतु जग माहीं। जेहि रघुनाथ प्रान प्रिय नाहीं। में श्रांत श्राहित रामु तेत्र तोही। को तूं श्रहिस सत्य कहु मोही।' रघुनाथदास में 'तेत्र' के स्थान पर 'प्रिय' पाठ है। 'प्रिय' प्रसंग-विदद्ध है, और 'तेत्र' प्रथम श्रद्धीली में श्राप हुए कथन के प्रकाश में श्रानवार्य है, यह प्रकट है।

×(१६) २.१६६-१: 'मुख प्रसन्न मन रंग न रोषू। सब कर सब बिधि परितोषू। चले बिपिन सुनि सिय संग लागी। रहइ न राम चरन श्रनुरागी।' रघुनाथदास में 'रंग' के स्थान पर पाठ 'हरष' है: 'रंग'= 'प्रसन्नता' और 'हर्ष' दोनो ही प्रसंग में खप सकते है।

(२०) २-१६६-१: 'राम प्रानहु ते प्रान तुम्हारे। तुम्ह रघु-पतिहि प्रानहुं ते प्यारे।' रघुनाथदास में पहले चरम के 'प्रानहु' के स्थान पर भी पाठ 'प्रान' है। हाँ पर भरत को संबोधित करके उनके राम-प्रेम तथा राम के भरत-प्रेम की तुलना की गई है। 'तुम राम को प्राणों से भी श्रिधिक प्रिय हो' इसकी तुलना में यह कहना अधिक संगत और समीचीन है' कि 'राम तुम्हारे लिए प्राणों से भी अधिक प्राण हैं—यदि इस प्रकार की कोई वस्तु हो सकती है।' 'प्रान ते प्रान' इस प्रसंग में अर्थहीन है।

(२१) २-१६६ · 'तात हृद्य धीरजु धरहु करहु जो श्रवसक श्राजु । उठे भरत गुर वचन सुनि करन कहें इ सबु साजु ।' रघुनाथदास में 'साजु' के स्थान पर पाठ 'काजु' है । 'करहु जो श्रवसक श्राजु' तो दूसरे चरण में श्रा ही चुका है, इसलिए 'करन कहें इ सबु का ज' में श्रानाश्यक पुनकक्ति होगी । प्रसंग यहाँ पर राजा के मृत शरीर की श्रंत्येष्टि-किया करने का है । उसी को श्रागे सविधि संपन्न किया गया है :

नृप ततु बेद बिहित श्रन्हवावा । परम विचित्र विमान बनावा । फत्तत. 'साजु' पाठ ही यहाँ प्रसग से सिद्ध है ।

\*(२२) २-१७२-६: 'सोचिश्च सूद् बिप्र अवमानी।' 'श्रवमानी' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'श्रपमानी'। प्रंथ में साधारणतः 'श्रपमान' शब्द का प्रयोग मिलता है, श्रौर एक स्थल पर 'बिप्र अपमाना' भी मिलता है:

श्रव जिन करिं विप्र श्रपमाना । जानेसु सत श्रनंत समाना । ७-१०६-१२ इसिंकिए दूसरा पाठ श्रधिक प्रयोगसम्मत लगता है ।

×(२३) २-१७४-४: 'करहु तात पितु बचन प्रवाना।' रघु-नाथदास में 'प्रवाना' के स्थान पर पाठ 'प्रमाना' है। दोनों रूप प्रथ में मिलते हैं, यथा:

कहा जो प्रभु प्रवान पुर्न सोई । १-१५०-७ श्रित सरोष माषे लखन लिख सुनि सपथ प्रवान । २-२३० बरष चारि दस विपिन बिंग किर पितु वचन प्रमान । २-५३ जानेहु तब प्रमान बागीसा । १ ७५-४ इसिलए दोनों प्रयोगसम्मत है । × (२४) २-१७८-२: 'मैं श्रतमानि दीखि मन माहीं। श्रान उपाय मोर हित नाहीं।' रघुनाथदास में 'दीखि' के स्थान पर पाठ 'दीख' है। 'दीखि' श्रीर 'दीख' के प्रयोग में श्रंतर केवता 'तिंग' का है. यथा:

दसमुख सभा दोखि किप जाई। ५-२०-६ निज कर नयन कादि चह दीखा। २-४७-३ लिखिमन दीख उमा कृत बेषा। १-५३-१

वहाँ पर उक्त किया का कमें लुप्त है। यदि उसका कमें 'यह बात' माना जाय—जैसा कि बोलचाल में देखा जाता हैं —तो 'दीखि' पाठ ठीक है, अर्थ होगा 'मैंने मन में अनुमान करके [ यह बात ] देखी'। और यदि 'यह' मात्र उसका कर्म माना जावे तो पाठ 'दीखे' उचित होगा; अर्थ होगा 'मैंने मन में अनुमान करके यह देखा।' दोनों पाठ इस्रतिए दोनों पाठ प्रसंग में खप सकते हैं।

(२५) २-१-६०: प्रह गृहीत पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी मार। तेहि पित्राइस बारुनी कहहु कीन उपचार।' रघुनाथदास में तृतीय चरण के 'तेहि' के स्थान पर पाठ 'ताहि' है। मंथ में कहीं-कई। एक साथ ही दोनों रूपों का प्रयोग मिलता है, और पुनरुक्ति बचाने के ध्यान से यह अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। यद्यपि एक ही रूप का प्रयोग भी शुद्ध है, यथा:

भंजे हु रथ सारथी निपाता। ताहि हृदय महं मारे सि लाता।
दुसरे भूत बिकल तेहि जाना। स्यंदन घालि तुरत यह स्नाना। ६-४३-७,८
जेहि ते नीच बड़ाई पाबा। सो प्रमथहिं हिंठ ताहि नसाबा।
धूम स्ननल संभव सुनु भाई। तेहि बुकाव घन पदवी पाई। ७ १०६-६,१०

(२६) २-१८७-४: 'श्रहं घती अह श्रगिनि समाऊ। रथ चिंह चले प्रथम मुनिराऊ।' रघुनाथदास में 'समाऊ' के स्थान पर 'समाजू' और 'राऊ' के स्थान पर 'राजू' पाठ हैं। 'मुनिराऊ' श्रौर 'मुनिराजू'

१—प्रियर्धन ने कनौजी ही में इस प्रवृत्ति का उल्लेख किया है ( लिग्बि-स्टिक सर्वे आब इंडिंग, जिल्द ६, भाग १, पृ०-५४ ) किंदु अवधी में भी यह प्रवृति पाई बाती है।

#(3१) २-२०६-४: 'गुर श्रवमान दोष नहिं दूषा।' रघुनाथ-दास में 'श्रवमान' के स्थान पर पाठ 'श्रपमान' है। प्रंथ भर में साधारणतः 'श्रपमान' शब्द का ही प्रयोग हुश्रा है, श्रीर श्रम्यत्र 'गुरु श्रपमानता'। प्रयुक्त भी मिलता है:

श्रित श्रघ गुर श्रपमानता सहि नहि सके महेस । ७-१०६ इसिलए 'गुरु श्रपमान' पाठ श्रिधिक प्रयोगसम्मत लगता है।

(३२)२-२०६-६: 'कीन्दिहु सुलभ सुधा बसुधा हूं।' रघुनाथदास में 'कीन्दिहु' के स्थान पर पाठ 'कीन्देहु' है। 'करना' क्रिया का कर्म 'सुधा' है, जो प्रथ भर में स्त्रीलिंग है, यथा:

मधु सुचि सुदर स्वाद सुधा सी । २-२५०-१ इसिक्ष स्त्रीलिंग रूप 'कीन्हिंहु' ही समीचीन हैं ।

#(३३) २-२१०-१: 'कीरित बिधु तुम्ह कीन्हि श्रन्पा।' रघुनाथ-दास में 'कीन्हि' के स्थान पर पाठ 'कीन्ह' है। 'कीन्हि' किया कीर्तिग कम की ही हो सकती है, इसलिए उसका कम 'कीरित' को मानना पदेगा। किंतु यहाँ पर 'कीर्ति-विधु' का वर्णन है, श्रोर 'बिधु' प्रंथ भर में सर्वत्र पुल्लिग रूप में हैं, इसलिए 'कीन्ह' पाठ श्रधिक समीचीन जगता है।

\*(३४) २-२१७: 'बेगरन' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ 'बिगरन' है। 'बिगरना' रूप ही मंथ में प्रायः आया है, 'बेगरना' नहीं:

जिमि सुतंत्र भए विगरिह नारी। ४-१५-७ नाहिन डर विगरिह परलोक्। १-२११५ विधि श्रव संवरी बात विगारी। १-२७०-७ इस्रलिए वह श्रधिक प्रयोगसम्मत प्रतीत होता है।

\*( १४ ) २-२१६-३: 'गहहिं न पाप पुन्तुं गुन दोषू।' रघुनाथ दास में 'पुन्तु' के स्थान पर पाठ 'पुन्य' है। म्रंथ में प्रायः 'पुन्य' ही प्रयुक्त है, और एक स्थान पर 'पाप पुन्य' का युग्म भी है:

दुख सुख पाप पुन्य दिन राती । साधु ऋसाधु सुत्राति कुजाती । १-५-५ इस्रतिए 'पुन्य' ऋधिक प्रयोगसम्मत पाठ प्रतीत होता है । (३६) २-२२६: 'तुलसी उठे अवलोकि कारतु काइ चित सच-कित रहे।' रघुनाथदास में 'सचिकत' के स्थान पर पाठ 'चिक्रत' है। 'चिक्रित' मंथ भर में अन्यत्र नहीं आया है। और 'सचिक्द' भी नहीं आया है, किंतु 'चिक्रत' अनेक स्थलों पर मिलता है। इसिलए 'सचिक्रत' पाठ अपेच्न, कृत अधिक प्रयोगसम्मत प्रतीत होता है।

(३७) २-२३१-६: 'कही तात तुम्ह नीति सुहाई। सबतें कठिन राजमदु माई। जो अंचवत नृप मातिहं तेई। नाहिन साधु सभा जेहिं सेई।' रघुनाथदास में 'नृप मातिहं' के स्थान पर 'मातिह नृप' पाठ है। दूसरे पाठ में कुछ इस प्रकार के अर्थ का अन प्रसंग से परिचित न होने पर हो सकता है, 'जो इसका आचमन करते ही मतवाले हो जाते हैं, वे ही [ वास्तव में ] नृप हैं'—जो प्रसग में अभीष्ट नहीं है। इसलिए पहला पाठ अधिक समीचीन लगता है।

(३८) २-२३१-७: ऊपर की दूसरो ऋद्यां तो में रघुनाथदास में 'जेहि' के स्थान पर पाठ 'जेइ' है। प्रसंग से प्रकट है कि विवेचनीय शब्द से 'जिसने' का ऋर्थ निकत्तना चाहिए। किंतु प्रंथ भर में 'जिसने' के ऋर्थ में 'जेइ' का प्रयोग कही नहीं हुआ है, 'जेहि' का ही प्रयोग मित्तता है, यथा:

जेहि तिरहुति तेहि समय निहारी। १-२८६-७ जेहि कौतुक सिवसैलु उठावा। १-२६२-८ कहत न बनइ जान जेहि जोवा। १-३५६-४ जेहि बिल बाधि सहसभुज मारा। ६-६-८ इसिलए 'जेहि' पाठ ही प्रयोगसम्मत है।

(३६) २-२३६-६: 'कर कमलानि घनु सायक फेरत। जिन्नकी जरिन मनहुं हंसि हेरत।' रघुनाथदांस में 'जिन्न' के स्थान पर पाठ 'हिय' है। अन्यत्र भी 'जिन्न के जरिन' पाठ है, 'हिय के जरिन' नहीं:

देखें बिनु रघुनाथ पद जिश्च के जरिन न जाइ। २-१८२ इस्रतिए 'जिश्च' पाठ ही प्रयोग सम्मतप्रतीत होता है। ×(४०) र-र६१-४. 'फरें कि कोदव बालि सुसाली। सुकता प्रसब की संबुक काली।' रघुनाथदास में 'काली' के स्थान पर पाठ 'वाली' है। प्रसंग में 'ताली' पाठ से 'ताल की' का अर्थ निकलने पर संगति लग सकती है। दूसरी ओर, मोती संबुक (घोंघी) से नहीं निकलता है, सीपी से ही निकलता है, और वह सीपी भी चॉदी के समान चमकदार सफे द होती है, काली नहीं। इसलिए पहला पाठ ही समीचीन लगता है।

(४१) २-२६६-३: 'देव दीन्ह सब मोहि अभारू। मोरे नीति न धरम विचारू।' रघुनाथदास में 'अभारू' के स्थान पर पाठ 'सिर भारू' पाठ है। 'मोहि सिर' नहीं सकता, क्योंकि 'मोहि' का अर्थ कहीं भी 'मेरा' नहीं है, और 'भार' के साथ 'मोहि' मात्र पर्याप्त सममा भी गया है, 'सिर' की आवश्यकता नहीं पड़ी है, यथा:

गिरि सरि सिधु भार नहि मोहीं । १-१८४-५

'श्रभारू' शब्द का प्रयोग, दूसरी श्रोर, यद्यपि तुलसीदास में अन्यत्र नहीं मिलता, किंतु 'ऐसा भार जो उठाए न उठता हो' के अर्थ में बोलचाल की श्रवधी में प्रायः मिलता है। इसलिए 'श्रभारू' पाठ दूसरे की अपेशा श्रधिक सभीचीन लगता है।

× (४२) २-२७३-४: 'किर मन्जन पूर्जीह नर नारी। गनप गौरि तिपुरारि तमारी।' रघुनाथदास में दूसरे चरण के स्थान पर पाठ 'गनपित गौरि पुरारि तमार।' है। दोनो में अर्थ-विषयक अतर नहीं है, और दोनो व्याकरणसम्मत हैं।

×(४३) २-६-६-१: 'बिबुध सरि' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ 'देवसि' है। दोनों पाठ वस्तुतः एक-से हैं, और प्रयुक्त हो सकते हैं।

(४४) २-२६२-४: 'हम श्रव बनतें बनहि पटाई। प्रमुद्ति फिरब बिबेक बढ़ाई।' रघुनाथदास में 'बड़ाई' के स्थान पर पाठ 'बढ़ाई' है। 'बिबेक बढ़ा कर लौटने' का कोई प्रसंग नहीं है। यहाँ तो प्रसंग है छपने 'विवेक की गुक्ता कि श्रमिमान] में लौटने का'। (४४) २-२६६-४: को साहिब सेवकहि नेवाजी। आपु समाजु साज सब साजी।' रघुनाथदास में 'समाजु' के स्थान पर पाठ 'समान' है। 'आपु समान साज' का कोई अर्थ नहीं है। 'स्वामी के समान साज' कौन सा हो सकता है श अर्थ तो यह होना चाहिए कि 'स्वतः समाज [ के उपयुक्त ] साज सजा देगा।' और यह अर्थ पहल ही पाठ से निकलता है।

×(४६) २-३०७-=: 'देड' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ 'देव' है। प्रथ में यद्यपि 'देव' ही प्रायः आया है, किंतु 'देड' भी एकाघ स्थलों पर आया है, यथा:

प्रनतपाल पालिहि सब काहू। देउ दुहू दिसि श्रोर निवाहू। २-३१४-४ क्ष (४०) २-३२४-१: 'देह दिनहि दिन दूबिर होई। घटत न तेज बलु मुख छिब सोई।' 'घटत न' के स्थान पर रघुनादास में पाठ है 'घट न' यद्यपि अथ में दोनो पाठ प्रायः समान है श्रीर दूसरे पाठ में छंद की गति ठीक हो गई है,

# बंदन पाठक के अस्वीकृत पाठमेद

बंदन पाठक में १७६२ के अस्वीकृत पाठभेद नहीं हैं, किंतु इक्कनलाल तथा रघुनाथदास के अस्वीकृत पाठभेद अने क हैं, और उनके अतिरिक्त कुछ अन्य अस्वीकृत पाठभेद भी हैं, जिन पर हम नीचे विचार करेंगे।

(१) २-११-२: 'भरत आगमन सकल मनाविह । आवहुं वेगि नयनफल पाविह ।' बदन पाठक में 'आवहुं' के स्थान पर पाठ'आविहें' है। कामनावाची रूप प्रंथ भर में 'हु' अत्य है, यथा:

देखहुं किप जननी की नहीं।६-१०८-१२ इसक्रिए 'आबहुं' ही शुद्ध पाठ है, 'आवहिं' 'नहीं'।

\*(२) २-४२: 'चल्र कोंक जल वक्र गति जद्यपि सिल्लिलु समान।' बंदन पाठक में 'जल' के स्थान पर पाठ 'जिमि' है। 'सिलिलु' बाद में आता है इसिलिए 'जल' पाठ में पुनरुक्ति है। 'जिमि' अलंकार का वाचक होने के कारण संगत ही है।

- \*(३) २-४१ ': नव गयंदु रघुवीर मनु राजु श्रातान समान! इट जानि वन गवनु सुनि उर श्रानंदु श्राधिकान।' वंदन पाठक में 'रघुवीर मनु' के स्थान पर पाठ 'रघुवंसमिन' है। 'मन' का समानार्थी 'उर' दोहे के चौथे चरण में श्राता है, पहले पाठ में इसिलए पुनकक्ति होती है, जिससे दूसरा पाठ सुक्त है। श्रार्थ दोनों पाठों से तग जाता है।
- ×(४) २-३७-४: 'पूं छे मातु मिलन मन देखी। लघन कही सब कथा बिसेवी।' बंदन पाठक में 'पूं छे' के स्थान पर पाठ 'पूं छे दें हैं। इस क्रिया का कर्म लुप्त हैं। यह लुप्त कर्म 'कारण' या इसका कोई समानथीं होना चाहिए, प्रसंग से यह प्रकट हैं। यह 'कारण' बहुवचन भी हो सकता है, और एकवचन भी। इसलिए दोनों पाठ शुद्ध हो सकते हैं।
- ×(४) २-७४: 'तुलसी प्रमुहि सिख दे इ आये सु दीन्ह पुनि आसिष दई। रित होड अविरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई।' बदन पाठक में 'प्रमुहि' के स्थान पर पाठ 'सुतिह' है। सुमित्रा ने लद्दमण को बिदा देने समय रामभक्ति का जो डपदेश किया है, यहाँ उसी का उल्लेख है। 'सुतिह' का अर्थ 'लच्मण को' होगा, यह स्पष्ट ही है। 'तुलसी-प्रमुहि' से भी लच्मण का अर्थ लिया जा सकता है, यथा:

सकल तनय चिरजीवहु तुलसी दास के इस । १-१६६ इसलिए दोनों पाठ यहाँ लग सकते हैं।

(६) २-७८-२: 'लखी राम रुख रहत न जाने।' बंदन पाठक में 'लखी' के स्थान पर 'लखा' है। प्र'थ भर में 'रुख' स्त्री लिंग की भाँति प्रयुक्त हुआ है, यथा:

को सुबति जगु पालित हरति दल पाइ क्रुपानिघान की। २-१२६ सब कर हित दल राउरि राखें। २-२५८-१ इसिलए पहला ही पाठ प्रयोगसम्मत है। #(७) २-१३१-६: 'सब तिज तुम्हिह रहिंह जड लाई।' बंदन पाठक में 'लड' के स्थान पर पाठ 'तै' है। प्रसंग से यह प्रकट है कि आशय 'तम्मयतापूर्वक ध्यान' का है। इस अर्थ में प्रंथ भर में 'लय' शब्द का हो प्रयोग हुआ है, 'तौ' या 'लड' का नहीं, यथा:

राम कांज लय लीन मन विसरा तन कर क्कोह। ४-२३ ते नर धन्य जे ध्यान येहि रहत सदा लय लीन। ६-११ ब्रह्मानंद सदा लय लीना। ७-३२-४ केवल राम चरन लय लागी। ७-११०-६

इसलिए दूसरा पाठ अधिक प्रयोगसम्मत है।

- (म) २-१३१-७: 'बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा। सब हमार प्रमुपग पग जोहा। जह तहं तुम्हिह ऋहेर खेलाउब। सर निरम्तर भल ठाउं देखाउब।' बंदन पाठक में 'जहं तहं' के स्थान पर पाठ 'तहं तहं' है। 'तहं तह' पाठ 'जहं जहं' की ऋपेचा करता है, जो यहाँ पर नहीं है। 'जहं तहं' स्वतः पूर्ण और स्वतंत्र है, इस्रिक्षण वही यहाँ पर संगत है।
- (१) २-१४०-६: 'सासु ससुर सम सुनितिय मुनिबर। श्रसनु श्रमिय सम कंद मूल फर।' बंदन पाठक में 'फर' के स्थान पर पाठ 'फल' है। यद्यपि साधारणतः 'फल' ही प्रयुक्त हुआ है, किंतु तुक के श्रामह से यहाँ तद्भव 'फर' पाठ ही संभव है।
- (१०) २-२०४-१: 'जानहुं राम कुटिल करि मोही। लोगु कहुड गुर साहिब द्रोही। सीताराम चरन रित मोरें। श्रमुदिन बढ़ड श्रमुग्रह तोरें।' बंदन पाठक में 'जानहुं' के स्थान पर पाठ 'जानहिं' है। 'कहुड' के श्रमुरूप 'जानहुं' = 'भले ही जाने'' पाठ ही प्रयोगसम्मत श्रीर प्रसंगसम्मत है, 'जानहिं' = 'जानें' नहीं।
- ×(११) २-२२६: 'छत्रजाति रघुकुत जनम राम श्रतुग जगु जान।' बंदन पाठक में 'छत्र जाति' के स्थान पर पाठ है 'छत्रि जाति'। दोनों पाठ प्रयोगसम्मत प्रतीत होते हैं, यथाः

तदपि कठिन दसकंठ सुनु खुत्र जाति कर रोष। ६-२३ खुत्र बंधु तैं बिप्र बोलाई । १-१७४-१

#### बिस्व बिदित श्वनिय कुल दोही। १-२७२-६ वैरी पुनि खन्नी पुनि राजा। १-१६०-६

(१२) २-६८१-४: 'सील सनेहु सकल दुहुं त्रोरा। द्रवहिं देखि सुनि कुलिस कठोरा।' बंदन पाठक में 'सकल' के स्थान पर 'सरस' है। 'सनेहु' के विशेषण के रूप में 'सरस' त्रार्थहीन लगता है। 'सकल' संगत है, वह 'सील' त्रीर 'सनेह' दोनों का विशेषण है,— अर्थ है 'सम्पूर्ण रूप से'।

#### कोदवराम के अस्वीकृत पाठभेद

१७६२, झक्कनलाल, रघुनाथदास तथा बंदन पाठक के अनेक अस्वीकृत पाठ कोदवराम में हैं, और उसके अतिरिक्त कुछ पाठ और भी हैं जो उसी श्रेणी के हैं। इन पर नीचे हम विचार करेंगे।

(१) २-१-७: 'मुद्ति मातु सब सखी सहेली। फलित बिलोक मनोरथ बेली।' कोद्वराम में 'फलित' के स्थान पर पाठ 'फुलित' है। 'फुलित' मंथ भर में कहीं प्रयुक्त नहीं है, और 'मनोरथों' का 'सुफल्ल' और 'निफल' ही होना कहा भी गया है:

भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारि । १-७४ सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे । १-२३७-४

निफल होहि रावन सर कैसें। खल के सकल मनोरथ जैसे। ६-६१-६ इस्र जिए 'फलित' ही प्रयोगसम्मत भी है।

(२) २-८-६: कोद्वराम में निम्नितिखित श्रद्धीती अधिक है: • बार बार गनपतिहि निहोरा। कीजे सफल मनोरथ मोरा। इसके पूर्व की पंक्तियाँ हैं:

पूजीं प्रामदेवि सुर नागा। कहेउ वहोर देद बिल मागा। जेहि बिशि होइ राम कल्यान्। देहु दया करि सो बरदान्। यहाँ पर प्रसंग पूजन का है। यदि गनपित की भी पूजा का उल्लेख कर इसी प्रकार प्रार्थना करने का उल्लेख किया गया होता तो वह संगत होता। केवल 'निहोरने' की यह श्रपूर्ण उल्लेख श्रसंगत काता है।

(३) २-२७-४: 'श्रैसिड पीर विहंसि तेहिं गाई। चोर नारि जिंमि प्रगटि न रोई।' कोद्वराम में 'तेहिं' के स्थान पर पाठ 'तव' है। राजा ने कैकेथी को प्रसन्न करने के लिए अनजान में उससे कह दिया:

भामिनि भएउ तोर मनभावा । घर घर नगर अनंद वधावा ।
रामिह देउं कालि जुबराजू । सर्जाह सुलोचिन मंगल साजू ।
इस पर कैकेथी की प्रतिक्रिया क्या होती है, इसी का वर्णन किया
जा रहा है । यहाँ पर 'तब' असंगत श्रीर 'तेहिं'= 'उसने ही' प्रसंग
से सिद्ध है ।

- (४) २-४८-६ : 'बहु बिधि बिलिप चरन लपटानी। परम अभागिनि आपुहि जानी।' कोद्वराम में 'जानी' के स्थान पर पाठ 'मानी' है। 'मानी' = 'विश्वास या कल्पना करके' की अपेज्ञा 'जानी' = 'जान करके' अधिक प्रसंगसम्मत ज्ञात होता है, क्योंकि न कोई अन्य व्यक्ति कौशल्या को यह विश्वास दिला रहा है कि वह अभागिनी हैं, और न वह स्वतः यह कल्पना कर रही हैं; इस प्रकार का अनुभव वह अवश्य कर रही हैं।
- (१) २-६४-७ : कोद्वराम में निम्नतिखित अर्द्धाली भी अधिक है:

अस किह सिय रघुपति पद लागी। बोली बचन प्रेम रस पागी। तुलनीय प्रयोग निम्निकाखित हैं:

दूत बचन रचना प्रिय लागी। प्रेम प्रताप वीर रस पागी। १-२६३-६ दंपति बचन परम प्रिय लागे। मृदुल बिनीत प्रेम रस पागे। १-१४६-७ भरत बचन सब कहं प्रिय लागे। राम सनेह सुधा जनु पागे। २-१८४-१ इनसे यह प्रकट है कि 'बचन' पुल्लिंग है। उसके विशेषण के रूप में इसलिए स्नीलिंग 'पागी' प्रयोगसम्मत नही है। यदि यह कहा जावे कि 'प्रेम रस पागी' सीता के लिए आया है, तो यह प्रसंगविरुद्ध है, कारण यह है कि प्रस्तुत संवाद इस स्थल से सात दोहे पूर्व प्रारंभ हुआ है, और 'प्रेमरस' में 'पगने' का उल्लेख वहीं हो सकता था, कितु वहाँ कवि ने उसके एक विरोधी भाव 'त्राइलता' का उल्लेख करके ही प्रकरण का प्रारंभ किया है :

समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी श्रकुलाय। इसलिए विवेचनीय श्रद्धांती प्रामाणिक नही लगती।

- (६) २-६४-३: 'जह लिंग नाथ नेह अरु नाते। पिश्र बिनु तिश्रहिं तरिनहुं ते ताते।' कोदवराम में 'तिश्रहिं' के स्थान पर पाठ 'ति अ' है। दूसरे पाठ में यद्यपि छंद की गति सुधरी है, किंतु व्याकरण-बिरोध है; 'तिश्रहि' = 'स्त्री के लिए', या 'स्त्री को', पाठ ही व्याकरण-सम्मत है, केवल 'तिश्र' = 'स्त्री' नहीं।
- ×(७) २-७३-४: 'पूंछे मातु मिलन मन देखी। लघन कही सब कथा विसेषी।' कोदवराम में 'पूंछे' के स्थान पाठ 'पूंछा' है। 'पूंछे' की समीचीनता ऊपर हम देख चुके हैं ', 'पूंछा' भी प्रयोग-सम्मत लगता है, यथा:

#### बदिप सती पूंछा बहु भाँती । १-५७-८

( द ) २-६४-२ ' 'कहत रामगुन भा भिनुसारा । जागे जग मंगल-दातारा ।' कोदवराम में 'दातारा' के स्थान पर पाठ 'सुखदारा' है । 'सुखदारा' मंथ में अन्यत्र नहीं आया है, और अथेहोन है । 'दारा' का प्रयोग केवल 'स्ती' के अर्थ में मिलता है । 'दातारा' का प्रयोग 'देने वाला' के अर्थ में कुछ अन्य समासो में भी मिलता है, यथा:

राजन राउर नामु जसु सब श्रिमिनत दातार । २-३ राम के लिए 'जग मंगलदातारा' त्राया हुत्रा है, जो सर्वधा संगत है।

(१) २-१०४-८: पुनि गुह ग्याति बोति सब तीन्हें। करि परितोषु बिदा सब कीन्हें। 'कोदबराम में 'सब' के स्थान पर पाठ 'तब' है। 'पुनि' पूर्ववर्ती चरण में आ चुका है, इसलिए इसके समानार्थी 'तब' पाठ में पुनरुक्ति प्रतीत होतो है। 'सब' भी पूर्ववर्ती चरण में आ चुका है, किंतु इसके प्रयोग में पुनरुक्ति इस कारण नहीं प्रतीत होती है कि गुह ने जिस प्रकार अपनी जाति के समस्त

१-- देखिए बंदन पाठक का ऋस्वीकृत पाठ, यही स्थल।

सदस्यों को बुलाया होगा, उसी प्रकार उसने उनको बिदा भी दी होगी।

(१०) ११२-२-४१ 'मारग चलहु पयादेहि पाएं। जोतिषु सूठ हमारे भाएं।' कोद्वराम में 'हमारे' के स्थान पर 'हमारेहिं' पाठ है। 'हिं' न केवल अनावश्यक है, वरन् असंगत भी है, क्योंकि कथन-करनेवालों को 'हि' लगा कर औरों से अपने को अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

× (११) २-१२८: 'जसु तुम्हार मानस विमल हंसिनि जोहा जासु। सुकताहल गुनगन चुनइ राम वसहु मन तासु।' को दवराम मैं 'मन' के स्थान पर पाठ 'हिय' है। प्रथ में दोनों प्रायः पयोय के इद्ध में प्रयुक्त हुए हैं, यथा: तिन्हके हिय तुम्ह कहं ग्रह हरे। २-१२८-५

तिन्हके हिंय तुम्ह कहं ग्रह खरे । २-१२८-५ राम बसहु तिन्हके मन माही । २-१२६-५ तिन्ह के हृदय बसहु रघुराया । २-१३०-२ राम बसहु तिन्हके मन माही । २-१३०-५

इसिवाए दोनों प्रयोगसम्मत हैं।

(१२) २-१४२-४: 'श्रोर निवाहेतु भायप भाई। करि पितु मातु सुजन सेनकाई।' कोद्वराम में 'श्रोर' के स्थान पर पाठ 'श्रौर' है। 'श्रोर निवाहना' मुहानरा है—अर्थ है 'श्रंत तक श्रथना चरम सीमा तक निवाहना', श्रौर इसका प्रयोग प्रंथ में श्रन्थत्र भी मिलता है, यथा:

सेवक हम स्वामी िखनाहू। होउ नात येहु श्रोर निवाहू। २-२३-६ प्रन्तपाल पालिहिं सब काहू। देउ दुहूं दिसि श्रोर निवाहू। २-३१३-४ प्रस्तुत प्रसंग में भी वह इसी व्यर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और नितांत सगत है। 'और' या 'अटर' = 'अन्य' का कोई प्रसंग यहाँ नहीं है।

(१३) २-१६६-२: 'बिधु बिष बमइ स्वइ हिम आगी। होइ बारिचर बारि बिरागी।' कोद्वराम में 'बमइ' के स्थान पर 'चुवइ' पाठ है। 'चुवइ' रूप कहीं प्रंथ भर में नहीं आया है, उसके स्थान 'चवइ' रूप मिलता है, यथा: चंद चवइ वरु ग्रनलकन सुधा होह विष तूल । २-४८ लता विटप मागे मधु चवहीं । ७-२३-५

इस्रालिए 'चुवइ' प्रयोगसम्मत नहीं है। 'बमइ' श्रोर 'चवइ' की तुलनात्मक समीचीनता पर ऊपर विचार किया जा चुका है।'

(१४) २-१८३-७: कोद्वराम में यह अर्द्धाती अधिक है: 'तीनि कात त्रिभुवन जग माहीं। भूरि भाग दस्रथ सम नाहीं।' किंतु इसके पूर्व ही यह कहा जा चुका है:

भएड न अहइ न अब होनिहारा। भूपु भरत जस पिता तुम्हारा। स्त्रीर बाद में यह कहा गया है:

सब प्रकार भूपति बङ्भागी। बादि विषादु करिश्च तेहि लागी। इन श्रद्धोिलयों के रहते हुए कोदवराम की विवेचनीय श्रद्धोिली में श्रमावश्यक पुनरुक्ति है, इसलिए वह प्रामाणिक नहीं प्रतीत होती।

(१४) २-१७७-२: 'मोहि डपदेसु दीन्ह गुर नीका। प्रजा सिव संमत सब ही का। मातु डिचत घरि आयेसु दीन्हा। अवसि सीस घरि चाहों कीन्हा।' कोदवराम में 'घरि' के स्थान पर पाठ 'पुनि' है। घरि' की प्रासंगिकता प्रकट है—'उचित घरि' का अर्थ है 'डिचत समस कर के'—'उचित निर्घारित करके'। 'पुनि' प्रसंग विरुद्ध है। 'पुनि' मे ध्वनि यह है कि माता की यह आज्ञा गुरु के उपदेश और प्रजा-सिचव की सम्मति से भिन्न है, जो कि वास्तविकता नहीं है। माता की आयसु भी उसी के लिए है जिस के लिए दूसरों की सम्मति है। दूसरे चरण में भी 'घरि' आता है, कितु उसका अथे भिन्न है, 'शीश घरि' का अर्थ है 'सिर पर घारण करके'।

(१६) २-१८२-४: 'खरु न मोहि जगु कहिह कि पोचू। पर-लोकहु कर नाहिन सोचू। एकइ उर बस दुसह द्वारी। मोहि लगि में सिय राम दुखारी।' कोद्वराम में 'कहिह' के स्थान पर 'कहिहि' पाठ है। 'कि'='चाहे' से यह प्रकट है कि 'कहिहे'='कहे' पाठ ही संगत है: 'चाहे संसार मुमे नीच ही कहे।' 'कहिहि'= 'कहेगा' इस प्रसंग में नहीं स्वपता।

१--देखिए इकनलाल का श्रस्तीकृत पाठ, यही स्थल।

(१७) २-१८५-७ :कोदबराम ने निम्निलिखित अर्द्धां ती भी अधिक है : 'केहि न भाव सिय लिख्निन रामू। सब कह प्रिय हिय सहा सकामू।' 'सिय लिख्निन रामू' बहुवचन कर्म के साथ किया एक-वचन नहीं हो सकती, और 'भाव' एकवचन है, इसलिए 'भाव' अधुद्ध है। और 'हिय सदा सकामू' तो नितांत असंगत लगता है। 'सकामू' तो वे कहीं भी नहीं कह गए हैं। इसलिए यह अर्द्धाली प्रामाणिक नहीं लगती।

(१५) २ १६६-७: 'भेंदेच राममद्र भरि बाहू।' 'रामभद्र' के स्थान पर कोद्वराम में 'रामचंद्र'पाठ है। यद्यपि श्रर्थ दोनों पाठों से लग जाना है, कितु पहले में 'भद्र' निस्तंदेह श्रिधक साथक है, 'श्रीर उसमें 'भ' के श्रतुप्रास की सुंदरता भी है जो दूसरे में नहीं है।

(१६) २-२०१- : 'राम तुम्हि प्रिय तुम्हे प्रिय रामिहे। एह निरजोसु दोसु बिध बामिहें।' कोदवराम में 'निरजोसु' के स्थान पर पाठ' निरदोस' है। 'निरजोसु' का ऋथे हैं 'निश्चत' या 'निश्चय', श्रीर प्रस्तुत प्रसंग में इसकी समीचानता प्रकट है। 'निरदोष' पाठ में कठिनाई यह है कि उसे भरत का विशेषण ही माना जा सकता, था कितु उसके पूर्व का 'एह' सवनाम उसका निराकरण कर देता है,

\*(२०) २-२०२-६: कोदवराम में निम्नलिखित श्रद्धोत्ती नहीं है: 'निद्दि श्रापु सराहि निषाद्दि। को किह सक्द विमोह विषाद्दि। यद्यपि इस श्रद्धोती के बिना मो काम चल सकता है, किंतु इस श्रद्धोती से वर्णन में श्रीर पूर्णता श्राती है। पूर्व की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं:

एह सुधि पाइ नगर नर नारी। चने बिलोकन आरत भारी। परविक्षना करि कर्राहं प्रनामा। देहि कैकइहि खोरि निकामा। भिर भिर बारि बिलोचन लेहीं। बाम बिधातिह दूषन देहीं। एक सराइहि भरत सनेहू। कोड कह नृपति निबाहेहु नेहू। उत्पर की पहली अर्खाली में कहा गया है 'चले बिलोकन आरत भारी।' इसलिए 'को किह सहक बिमोह विषादिंं कहने से प्रसंग की परिसमाप्ति जितने ठीक ढंग पर होती है, उतनी अन्यशा नहीं

होती ; 'निंदिह आपु सराहि निषादिहें' भी प्रसग की मुख्य भावना के अनुकूल प्रतीत होता है।

\*(२१) २-२१४-४: 'अस किह रचेड रुचिर गृह नाना।' कोद्वराम में 'रचेड' के स्थान पर पाठ 'रचे' है। 'गृह' 'नाना' होने से बहुबचन है, इसलिए 'रचे' बहुवचन रूप ही समीचीन है।

(२२) २-२२७-दः 'आपनि समुिक कहइ अनुगामी।' कोदव-राम में 'कहइ' के स्थान पर पाठ 'कहीं' है। कर्चा 'अनुगामी' है, इस्रतिए उसके लिए किया अन्य पुरुष की 'कहइ' जितनी उपयुक्त है प्रथम पुरुष की 'कहीं' उतनी नहीं।

× (२३) २-२३२-३: 'मसक फू'कि मकु मेरु उड़ाई। होइ न नृप मदु भरतिह भाई।' कोद्वराम में 'मदु' के स्थान पर पाठ है 'बरु'। असंभावनों को अपेचाकृत संभाव्य कित्रत करते हुए किसी विषय की निरापद असंभावना का प्रतिपादन करने में 'मकु' का प्रयोग तो हुआ ही है, 'बरु' का भी प्रयोग हुआ है, यथा:

तिमिर तरुन तरिनिहि मुकु गिलाई । गगन मग न मुकु मेघि मिलाई । १-२३२

चंदु चवइ बरु श्रनल कन सुधा होइ दिव त्ल। २-४८ गोपद जल ब्रहें घटबोनी । सहज छुमा बरु खांड़ ह छोनी। २-२३२-२ इस्रक्षिए दोनों पाठ प्रयोगसम्मत हैं।

(२४) १-२४१: 'मिलि सप्रेम रिपुसूदनहि केवटु मेंटेच राम।
भूरि भायं मेंटे भरत लिख्नमन करन प्रनाम।' कोदवराम में 'भायं'
के स्थान पर पाठ 'भाग' से। कत्तां राम हैं; वही 'सप्रेम' रिपुसूदन
से मिले हैं, और अब 'भूरि भायं'='अत्यत प्रेम-पूर्वक' भरत को भेंट
रहे हैं। । उनके लिए यह कहना कि 'उन्होंने भरत से मेंट किया-यह उनका भूहि भाग्य था'—जोकि 'भाग' पाठ से अर्थ होगा—
नितांत अयुक्तियुक्त है।

(२४) १-१८२-४: 'कौसल्या कह दोसु न काहू। करम विवस दुखु सुखु इति साहू। कठिन करमगित जान विधाता। जो सुभ असुभ सकत फतदाता।' कोदवराम में उपयुक्त दूसरी अर्द्धाती के 'जो' के स्थान पर पाठ 'स्रो' है। प्रसंग यहाँ पर 'कर्म-गित' का है, इसित्य 'विधाता की शुभाशुभ फलदायकता' को यहाँ स्वतंत्र रूप से वर्ण्यं मान लेना ठीक नहीं है; बल्कि 'कर्म-गति ज्ञान' की कठिनता का बोध कराने के लिए उसका ज्ञाता के रूप में लाया जाना ही ठीक लगता है।

- ( २६ ) २-३०४-६: 'नतर पजा पुरजन परिवाह । हमहि सहित सबु होत खुत्राह ।' कोद्वराम में 'पुरजन' के स्थान पर पाठ 'परि-जन' है। 'परिवाह आता ही है, इसिलए 'परिजन' पाठ में पुनरुक्ति प्रकट है। 'पुरजन' पाठ में यह त्रुटि नहीं है, और वह प्रसंग सम्मत भी है।
- (२७) २-२१३७: 'मोहि लिंग सबिह सहेड संतापू। बहुत मंति दुखु पावा आपू।' कोदवराम में 'सबिह सहेड' के स्थान पर पाठ 'सहेड सकल' पाठ है। 'आपु दुख पावा' दूसरे चरण में आता ही है, इसिलए 'सबिह का अर्थ होगा 'सब लोगों ने'। 'सहेड सकल संतापू' में कत्ती लुप्त होने के कारण 'आपू' को उसका कत्ती मानना होगा, कितु इस अर्थ में पुनरुक्ति है—क्योंकि दूसरे चरण में यही तो कहा गया है। इसिलए पहला पाठ ही संगत और समी-चीन ज्ञात होता है।

## १७०४ के अस्वीकृत पाठमेद

१५०४ की प्रति में कुछ अस्वीकृत पाठ तो १७६२, छक्कनताल, रघुनाथदास, बंदन पाठक, तथा कोदनराम के हैं, और कुछ अन्य हैं। नीचे इन पर विचार किया जाएगा।

- (१) २-२६४: निम्नलिखित अर्द्धाली १७:४ की प्रति में नहीं हैं: 'गएड सहिम निहं कहु कि आवा। जनु सचान बन मपटेड लावा।' कैकेशी ने दो वर राजा के सामने रक्खे हैं। उसकी वर-याचना का उत्तर राजा ने दिया या नहीं, इसका उल्लेख आवश्यक है; इसिलिए यह अर्द्धाली प्रसंगसम्मत है, और इसके अभाव में प्रसंग अपूर्ण रह जाता है।
  - (२) २-४७-६: निम्नलिखित अर्द्धाली भी १७०४ की प्रति में

नहीं है: 'बहु विधि विलिप चरन लपटानी। परम स्रभागिनि स्रापुहि जानी।' स्रागे ही स्राता है:

राम उठाइ मातु उर लाई। कहि मृदुवचन बहुरि समुमाई। यदि माता चरणों से लिपटी न होती, तो उसे उठाकर हृद्य से लगाने का कोई कारण न होता। इसलिए उक्त श्रद्धीली प्रसंग के लिए श्रावश्यक है, श्रीर उसके बिना प्रसंग श्रधूरा रह जाता है।

- (३) २-६१-७: 'रामचदु पित सो बैदेही। सोवित महि विधि बाम न केही।' 'सोवित' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'सोवत'। कर्त्ता 'बैदेही' खीलिंग है, इसलिए उसकी श्रकमंक किया 'सोवित' म स्त्रीलिंग ही समीचीन है, 'सोवत' पुर्तिलंग नहीं।
- (४) २-१२७-७: 'फूलिह फलिह बिटप बिधि नाना। मंजु बित बर बेित बिताना। सुरतक सिरस सुभायं सुहाए। मनहु बुध बन परिहरि आए।' ऊपर की दूसरी श्रद्धांलों के 'बिबुध' के स्थान पर १७०४ में पाठ 'बिबिध' है। 'सुरतक' के प्रसंग में 'बिबुध' ही प्रासंगिक पाठ है। 'बिविध' बनो से श्राने पर भी बिटपों के लिए 'स्वभावत: सुहावना होना—'सुभायं सुहाए' होना—आवश्यक नहीं था इसिलए दूसरा पाठ युक्तिसंगत नहीं है।
- (४) २-१७४-७: मरम तुम्हार रामकर जानिहि। सो सब बिधि तुम्ह सन भल मानिहि।' १७०४ में 'मरम' के स्थान पर पाठ 'परम' है। 'परम' यहाँ पर अर्थहीन है। 'मरम' पाठ ही समीचीन है। यह प्रसंग से प्रकट है।
- (६) २-१६१-४: 'सुमिरि रामपद पंकज पनही। माथी बांधि चढ़ाइन्हि धनुही।' १७०४ की अति में 'धनुही' के स्थान पर पाठ 'धनही' है। यद्यपि 'धनही' पाठ से तुक अच्छा बैठता है, कितु बह यहाँ अर्थहीन है; पाठ 'धनुही' ही होना चाहिए, प्रसंग से यह प्रकट है।
- (७) २-१६६-४: 'श्रीहत सीय बिरह दुतिहीना। जथा अवध नर नारि मलीना।' १७०४ में 'मलीना' के स्थान पर पाठ 'बिलीना' है बत्तीन' = ककर अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्रोए हुए' का यहाँ

कोई प्रसंग नहीं है। भरत ने सीता के आभूषणों से गिरे हुए दो-चार कनकिंदु जो देखे हैं, वे कैसे 'श्री हत' श्रीर 'दुतिहीन' हो रहे हैं यहाँ तो प्रसंग इसका है। फलत: 'मर्लाना' पाठ हो समीचीन है।

- (८, २-२२६: 'इत्रजाति रघुकुत जनमु राम अनुज जगु जान। तातहु मारे चढ़ित सिर नीच को धूरि समान।' १७०४ में 'अनुज' के स्थान पर पाठ 'अनुग' है। प्रसंग में दोनो खप सकते हैं, किंतु 'अनुज' अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है, क्योंकि प्रसंग यहाँ पर धूल की 'नीचता' = 'महत्वहीनता' और अपने व्यक्तित्व की विशेषता—जातिकुल-संबध आदि की महत्ता—की तुलना का है।
- ( E ) रे-४२ : 'निसि न नीद निह भूख दिन भरत विकल सुठि सोच। नीच कीच विच मगन जस मीनिह सिलल संकोच।' १७०४ में 'सुठि' के स्थान पर पाठ 'सुचि' है। 'सुचि' का कोई प्रसंग यहाँ नहीं है। 'सुठि' = 'अधिक या विशेष' ही प्रासिंग कहै।
- (१०) २-२७६ : 'श्रवगाहि सोक समुद्र सोचहिं नारि नर ज्याकुल महा।' १७०४ में 'सोक' के स्थान पर पाठ 'सोच' है। प्रसंग त्में 'सोक' का है ही, पूर्ववर्ती श्रद्धांली के द्वितीय चरण में, जिससे शब्द लेकर प्रंथ भर में बाद में श्राने वाली हरिगीतिका की प्रारंभिक शब्दावली देने की प्रवृत्ति है, 'सोक' ही श्राता है:

सोक विकल दोड गजसमाजा। रहा न ज्ञानु न धीरजु लाजा। भूप रूप गुन सील सराही। रोवहि सोक सिंधु अवगाही। इसलिए 'सोक' पाठ ही युक्तियुक्त है।

- (११) २-२८६-६: 'भरत अवधि सनेह ममता की। जद्यपि रामु सीवं समता की।' १७०४ की प्रति में 'सीवं' के स्थान पर पाठ 'सीय' है। 'सीय' का कोई प्रसंग नहीं है, 'अवधि' का सामानथीं 'सीवं' ही यहाँ होना चाहिए, यह प्रकट है।
- × (१२) २-३१६-५: 'चरन पीठ कहनानिधान के। जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के।' १७०४ में 'जामिक' के स्थान पर पाठ 'जामनि' है। तुजनीय प्रयोग प्रथ भर में नहीं हैं।

उपरोहिती करम अति मंदा। वेद पुरान सुमृति कर निंदा। ७-४८-६ मातु मंद में साधु सुचाली। उर अस आनत कोटि कुचाली। २-२६: - १ एक मंद में मोडवस कुटिल हृदय अज्ञान। ४-३

तिन्हि शान उपदेसा रावन । श्रापुन मंद कथा सुभ भावन । ६-७८-१ यहाँ भी वह 'नारी' के विशेषण के रूप में 'निद्नीया' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 'सुख' पाठ की संगति इसिलए अप्रस्तुत की ध्वनि की सहायता से 'दु:ख' का आशय प्रहण करने पर ही लग सकती है । 'सुखमंदा' को समस्त पद मान कर 'सुख की हानि' आशय लेने का कोई कारण नहीं ज्ञात होता है । 'दु:ख' पाठ में यह कठिनाई नहीं है, अर्थ होगा 'मंदा नारी धर्म-कमल-कुल को दु:ख देती है ।'

### बंदन पाठक के स्वीकृत पाठमेद

बंदन पाठक में भी एक ही स्थल पर ऐसा पाठ है जो यद्यपि कोदबराम तथा १७०४ में मिलता है, विवेचनीय शेष प्रतियों में नहीं मिलता, किंतु अन्य पाठ की अपेचा उत्कृष्टतर प्रतीत होता है। इस पर नीचे विचार किया जाता है।

(१) ३-१७-११: अन्य पाठ 'कुंआर' है, उसके स्थान पर बंदन पाठक' में पाठ 'कुमार' है। यद्यपि दोनों रूप प्रंथ में मिलते हैं, किंतु जिस उक्ति के उत्तर में राम ने इस शब्द का प्रयोग किया है, उसमें 'कुमारी' आया हुआ है:

तातं अब लाग रहिउं कुमारी।

इसिलए 'कुमारी' की तुलना में 'कुमार' पाठ श्रधिक समीचीन है।

# रघुनाथदाम के स्वीकृत पाठमेद

रघुनाथदास की प्रति में भी एक ही स्थल पर ऐसा पाठ है जो बंदन पाठक, कोदवराम तथा १७०४ में मिलता है, किंतु विवेचनीय शेष प्रतियों में नहीं मिलता, श्रीर जो उक्त श्रन्य पाठ की तुलना में उत्कृष्टतर प्रतीत होता है। नीचे इस पर विचार किया जाता है।

(१) ३-४०-६: 'पाटल पटल पनास रसाला।' रघुनाथदास में 'पनास' के स्थान पर पाठ 'परास' है। 'पनस' के होते हुए 'पनास' अर्थहीन लगात है। 'परास'= 'पताश' की सार्थकता प्रकट है। स्कननलाल के स्वीकृत पाठमेद

छक्कनताल में चार स्थलों पर इस प्रकार के पाठ हैं जो रघुनाथदास, बंदन पाठक, कोदबराम तथा १७०४ मिलते हैं, और १७२१ तथा १७६२ में नहीं मिलते, किंतु उक्त अन्य पाठ की तुलना में उत्कृष्टतर प्रतीत होते हैं। नीचे हम इनके संबंध में विचार करेंगे।

(१) ३-१२-१: 'एवमस्तु करि रमानिवासा।' छक्कनलाल में 'किरि' के स्थान पर पाठ 'किह' है। छन्यत्र प्रंथ भर में 'एवमस्तु' के साथ 'कहना' या उस का कोई समानार्थी ही आया है, यथा:

एवमस्तु मुनिसन कहेउ क्रपासिधु रघुनाथ। १-४२ एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ। १-१५१-७ एवमस्तु कहि प्रभु रनघीरा। ५-४६-८ एवमस्तु कहि रघुकुल नायक। ७-८५-१

इसिकए 'कहि' पाठ ही प्रयोगसम्मत है।

(२) ३-१६-७: 'येहि कर फल मन विषय बिरागा।' 'मन' के स्थान पर छक्त्रलाल में पाठ 'पुनि' है। इस प्रकार के प्रसंग में 'मन' अनावश्यक था, यथाः

जानिस्र तबहि जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा। उसके स्थान पर 'तद्नंतर' वाची 'पुनि' कुछ सगत लगता है, क्योंकि पूर्व की श्राद्धांली में श्राए हुए कथन में 'प्रथमहि' आया है: प्रथमहि विप्रचरन अति प्रीती। निजनिज करमं निरत स्रुति रीती। श्रीर बाद के चरण वाले कथन में 'तब' श्राया है:

### तब मम धर्म उपज अनुरागा।

(३) ३-२७-११: 'निगम नेति सिव ध्यान न पावा। माया मृग पाछे सोइ धावा।' 'सोइ' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ 'सो' है। 'म्ह' — 'ही' अनावश्यक चौर अप्रासंगिक है, क्योंकि मृग के पीछे हौड़ने के कार्य का कोई निकट संबंध राम के अवतार से बताना प्रसंग में अभीष्ट नहीं लगता है। अभीष्ट तो यह ध्वनि लगती है कि 'जिसका ध्यान भी अप्राह्म है, वह मृग के पीछे पड़ा हुआ है (यद्यपि यह बस्तुतः केवल उसकी अवतारी लीला का एक दृश्य है, यह हमें भूलना न चाहिये)।' यहाँ पर अतः 'सो' ही पर्याप्त और प्रासंगिक जान पड़ता है।

(४) ३-३०-३: 'जनक सुता परिहरेड अकेली। आएड तात बचन मम पेली। निस्चिर निकर फिरिह बन माहीं। मम सीता आसम महुं नाहीं।' अंतिम चरण का पाठ छक्कनलाल में हैं: 'मम मन सीता आसम नाही।' पहले पाठ में यह ध्विन नहीं हैं कि सीता के वहाँ न होने की बात अनुमान-सिद्ध हैं—जो कि कथन से निकलनी चाहिए थी—क्यों कि राम मानवीय लीला कर रहे हैं। दूसरे पाठ से यह ध्विन निकलती है, इसलिए वह अधिक युक्तियुक्त लगता है।

### १७२१ के स्वीकृत पाठमेद

१७२१ में चपर्युक्त ढंग का पाठ-सुधार केवल दो स्थलों पर दिखाई पड़ता है। इन पर नीचे विचार किया जाता है।

(१) ३-१०-१: 'श्रगस्त्व' के स्थान पर १७२१ में पाठ है 'अगस्ति'। 'श्रगस्त्व' रूप श्रन्यत्र नहीं मिलता, सर्वत्र 'श्रगस्ति' ही मिलता है, यथा:

बरिन सुतीखन प्रीति पुनि प्रभु श्रगस्ति सन सग । ७-६५ सुनत श्रगस्ति तुरत उठि घाए । ३-१२-६ इसिकिए 'श्रगस्ति' पाठ श्रधिक प्रयोगसम्मत लगता है ।

(२) ३-१८-२: खरदूषन पहंगइ बिल्रषाता। धिग धिग तव बल पौरुष भ्राटा।' १७६१ में 'बिल्रषाता' के स्थान पर पाठ है 'बिल्रपाता'। 'बिल्रषाता' श्रन्यत्र नहीं प्रयुक्त हुन्या है, 'बिल्रपाता' ही अयुक्त हुन्या है, यथा:

गगन पंथ देशी मैं जाता । परवस परी बहुत बिलपाता । ४-६-४ स्रोर शूपेगास्त्रा के इस कंदन को भी बिलाप ही कहा गया है:

श्चस कहि विविध विलाप करि लागी रोदन करन। ३-२८ इसिक्रिए 'विलापाता' पाठ अधिक प्रयोगसम्मत श्रोर समीचीन है।

### १७६२ के अस्वीकृत पाठमेद

१७६२ के अस्वीकृत पाठों पर विचार नीचे किया जाता है।

- (१) ३-४-१६: 'पित प्रतिकृत जनम जहं जाई। बिधवा होइ पाइ तरुनाई।' १७६२ में 'जनम' के स्थान पर पाठ 'जन्म' है। 'जन्म'= 'जन्म तेती है' सामान्य वर्तमान का रूप है, और 'जन्म'-'जन्म लेकर' पूर्वकातिक क्रिया का। 'विधवा होइ' सामान्य वर्त्तमान के साथ 'जन्म' सामान्य दर्त्तमान की समोचीनता प्रकट है। 'जन्म' और 'जाई' दो पूर्वकातिक क्रियाओं का होना, और किसी भी मुख्य क्रिया का न होना ठीक नहीं लगता है।
- (२) ३-१०-१७: 'मुनिहि राम बहु भांति जगावा। जाग न ध्यान जनित सुख पावा।' १७६२ में 'जाग' के स्थान पर पाठ 'जान' है। 'जगावा' का कुछ न कुछ परिणाम होना चाहिए, 'न जाग' की संगति इसिलिए प्रकट है। आगे की भी पंक्तियों में 'जगाने' का प्रयास है, सफल होता है:

भूप रूप तब राम दुरावा। हृद्य चतुर्भु ज रूप देखाता।
मुनि ध्यकुताइ उठा तब कैसें। बिकल हीनमनि फनिबर जैसें।
'न जान' इसलिए यहाँ प्रसंगसम्मत नहीं है।

(३) ३-१६: 'ित:काम' के स्थान पर १७६२ में पाठ 'िनष्काम' है। संघि में 'िन:' का 'िनर्' रूप ही मिलता है, अन्यथा वह ज्यों का त्यो रहने दिया गया है, यथा:

कपि तव दरस भइउं निःपापा । ६-५८-१ रामकुपा तसि नहिं करहि जि निःकेवल प्रेम । ६-११७

'निष्काम' इसितए प्रयोगसम्मत नहीं लगता है।

×(४) ३-१७-६: 'होइ बिकल सक मनिह न रोकी। 'मनिह न' के स्थान पर १७६२ में पाठ 'मन निह हैं। दोनों पाठ प्रयोगसम्मत लगते हैं:

फेरत मनहि मातुकृत खोरी । २-१३४-५ भए मगन मन सके न रोकी । ७-३२-२ (४) ३-१६-१२: 'जौ न होइ बत घर फिरि जाहू।' 'घर' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'घर'। किंतु यह वाक्य जिस संदेश के उत्तर में कहा गया है, उसे खर श्रीर दूषण ने सम्मितित रूप से मेजा था:

#### सचिव बोलि बोले खर दूषन।

श्रीर यह उत्तर दोनों को सुनाय, गया है, जिससे दोनों चुब्ध भी हुए हैं:

#### सुनि खर दूषन उर ऋति दहेऊ।

इस्रतिए 'घर' पाठ की सगति और 'खर' पाठ की असंगति प्रकट ऎ ।

- (६) ३-२०-६: 'आयुध अनेक प्रकार। सनसुख ते करिंद्र प्रहार।' 'प्रहार' के स्थान पर १७६२ में पाठ 'अपार' है। 'आपार' की पुनकक्ति और निरर्थकता 'अनेक' की उपस्थिति में प्रकट है; और 'अनेक' के साथ 'प्रकार' की संगति भी प्रकट है।
- ×(७) ३-२६-१: 'हा जगदैक बीर रघुराया।' १७६२ में 'जग-दैक' के स्थान पर पाठ हैं 'जग एक'। प्रसंग से अर्थ होना चाहिए 'जगत के एक ही (निराले) बीर' और यह समासयुक्त पाठ 'जगदैक' से तो निकल ही सकता है, यथा:

मायातीतं सुरेशं खलबद्य निरतं ब्रह्म वृन्दे क देवं। ६-०-१ श्लो॰ 'जय एक' पाठ से भी 'एक' पर वल देने से निकल सकता है।

×(८) ंश-४२-१: 'सुनहु उदार परम रघुनायक।' 'परम' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'सहज'। 'उदार' के बिशेषण के रूप में 'परम' तथा 'सहज' दोनों 'संगत' लगते हैं, यद्यपि अन्यत्र 'उदार' अकेला ही आया है, और इस्रलिए तुलनीय प्रयोग का अभाव है।

# १७२१ के अस्वीकृत पाठभेद

१७२१ में कुछ तो १७६२ के अस्वीकृत पाठ हैं, और उनके अतिरिक्त एक अन्य है, जिस पर नीचे विचार किया जाता है।

(१) ३-१०-४: 'हैं विधि दीनवंधु रघुराया। मोसे सठ पर करिहहिं दाया। १७२१ में 'हैं' के स्थांन पर पाठ 'हे' है। अभी तक वक्ता को राम के दीनवंधुत्व पर दृढ़ भरोसा नहीं है, जैसा आगे की निम्नलिखित पंक्तियों से ध्वनित होता है:

सहित अनुज मोहि राम गोसाई । मिलिहहिं निज सेवक की नाई ।
मेरे जिय भरोस दृढ़ नाहीं। भगति विरति न ज्ञान मन माहीं।
इसिलिए दीनबंधुत्व में संदेह-वाचक 'हैं' पाठ अधिक समीचीन
लगता है।

छकनलाल के अस्त्रीकृत पाठभेद

१७६२ तथा १७२१ के कुछ अस्वीकृत पाठों के अतिरिक्त इक्कन जाल में कुछ अन्य अस्वीकृत पाठ भी है। नीचे इन पर विचार किया जाता है।

×(१) ३-४-४: 'कह रिषिवधू सरस मृदुवानी। नारि घरम कक्क ब्याज बखानी।' छक्कनलाल में 'सरस' के स्थान पर पाठ 'सरल' है। प्रसंग में दोनों खप सकते हैं' और प्रयोगसम्मत भी दोनों प्रतीत होते हैं, यथा:

बार बार सब लागहि पाए । कहिह बचन मृदु सरल सुभाए । २-११६-५ सुनी बहोरि मातु मृदुवानी । सील सनेह सरल रस सानी । २-१७६-८

- \*(२) ३-६: 'निसिचर हीन करों महि भुज उठाइ पन कीन्ह। सकत मुनिन्ह के आसमिह जाइ जाइ सुख दीन्ह।' अक्षनतात में 'आसमिह' के स्थान पर पाठ 'आसमिन्ह' है। 'मुनिन्ह के' के साथ बहुवचन रूप 'आसमिन्ह' अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है।
- (३) ३-१७ १४: 'प्रभु सम्रथ कोसलपुर राजा।' झक्कनलाल में 'सम्रथ' के स्थान पर पाठ 'समर्थ' है। शब्द दोनों एक ही हैं, श्रंतर हनमें तद्भव श्रोर तत्सम का है। श्रन्यत्र प्रंथ में शब्द का 'तत्सम' क्षप कहीं नहीं श्राया है, तद्भव ही प्रयुक्त हुआ है, यथाः

नाम सुमति समस्य इनुमान् । १-१७-८

इसिक्षए वह अधिक प्रयोगसम्मत है।

(४) ३-२०-१३: 'स्रगात' के स्थान पर अक्रनतात में पाठ 'स्नकात' है। 'स्रकात' अन्यत्र नहीं आया है, 'स्रगात' ही अन्यत्र मी आया है, यथा: रोविह बहु सुगाल खर स्वाना। ६-१०-२७ निह गंजारि जस बधे सुगाला। ६-१०-३

इसलिए 'सुगाल' ही प्योगसम्मत लगता है '

· (४) ३-२०: 'कटकटिह जंबुक भृत प्रेत पिसाच स्वर्षर संचही।' छक्कन्ताल में 'खर्पर' के स्थान पर पाठ 'खर्पर' है। प्रसंग से यह प्रकट है कि अथं 'स्वोपड़ी' निकलना चाहिये। दोनो का प्रयोग इस अर्थ हुआ में है, यथाः

जनु कमठ खर्पर सर्पराज सो लिखत श्रविचल पावनी । ४-३५ छ॰ खप्परन्हि खग्ग श्रलुज्भि जुडमाहि सुमट सुरपुर पावहीं । ६-८८ छ० इसलिए दोनों प्रयोगसम्मत हैं।

(६) ३-२८-१६: 'सुनत बचन दससीस रिसाना। मन महं चरन बदि सुख माना।' अक्रनलाल में 'रिसाना' के स्थान पर पाठ 'लजाना' है। यहाँ पर प्रसंग लज्जा का नहीं है। लज्जा का नाट्य भी सगत नहीं है। सीता ने रावण से यही तो कहा है:

श्राइ गएउ प्रभु रहु खल ठाढ़ा।

िक्षिम हरिषधुहि छुद्र सस चाहा। भएसि कालवस निसिचर नाहा। इसमें लिंडिजत करने की कोई बात नहीं था, भयभीत करने की बात थी। इस कथन पर रावण ने भी कोध का ही नाट्य किया है, यद्यपि वह भयभीत है:

क्रोधवंत तब रावन लीन्हिस रथ वैठाइ। चला गगन पथ श्रादुर भय रथ हाकि न जाइ॥ ३-२८ फलत: 'रिसाना' ही संगत लगता है, 'लजाना' नहीं।

- (७) ३-४०: 'फल भारन निम विटप सब रहे भूमि निय-राइ। पर उपकारी पुरुष जिमि नविंह सुसंपति पाइ।' छक्कनलाल में 'भारन निम' के स्थान पर पाठ 'भरनम्र' है। 'फल भर' छथ'-हीन है, और भाषा के अयोगों की दृष्टि से भी शुद्ध नहीं है। 'भारन निम' पाठ ही शुद्ध और साथ क लगता है।
- (=) ३-४४-४: 'धर्म सकत सरसीवह बूंदा । होइ हिम तिन्हिह देति सुख मंदा।' इकनतात में 'देति' के स्थान पर पाठ

'वहें' है। प्रसंग नारी का है। आशय प्रकट है: 'समस्त धम कमलों के समान हैं, जिन्हें यह मंदा हेमत ऋतु होकर सुख-विहीन कर देती है।' 'मंदा' शब्द, जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, निंदनीया' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और नारी के लिये आया है। 'देति' किया के साथ 'तिन्हहिं' तथा 'सुख' दो कमें आ सकते हैं, किंतु 'दहें' के साथ 'सुख' मात्र आ सकता है, 'तिन्हहिं' वेकार हो जाता है। 'देति सुख' पाठ की संगति पर ऊपर विचार हो चुका है।

×(६) ३-४६-२: 'दीपसिखा सम जुवित तन मन जिन होसि पतंग।' अक्कनलाल में 'जुवित तन' के स्थान पर पाठ 'जुविती' है। अर्थ दोनों पाठों से लग जाता है।

## रघुनाथदास के अस्वीकृत पाठमेद

१७६२, १७२१ तथा अक्कनताल के कुछ अस्वीकृत पाठ तो रघुनाथदास में हैं ही, कुछ अन्य अस्वीकृत पाठ भी हैं। इन पर नीचे विचार किया जाता है।

(१) ३-६-६: 'केहि बिधि कहीं जाहु अब स्वामी।' रघुनाथ-दास में पाठ 'अब' के स्थान पर 'बन' है। राम अन्य बन में जाने के तिये अत्रि से अनुमति चाहते हैं:

#### आयेस होइ जाउं बन आना।

ये शब्द स्मीके उत्तर में हैं। बन में तो राम थे ही, इसिलए 'बन' पाठ अर्थहीन है। 'अब' पाठ की प्रासंगिकता प्रकट है: 'अब आप चले जावे, यह मैं कैसे कहूँ ?'

(२) ३-१०-१२: 'कबहुंक फिरि पाछे पुनि जाई।' रघुनाथदास में 'पुनि' के स्थान पर पाठ 'चिति' है। सुतीइया की 'निर्भर प्रेम मग्नता' का वर्णन किया जा रहा है, पूर्व की पंक्ति है:

दिश्व अरु विदिश्व पंथ निहं सूमा। को मैं चलेड कहाँ निहं बूमा। पहले पाठ में 'फिरि' चौर 'पुनि' में जो पुनरुक्ति प्रतीत होती है, वह वस्तुतः पुनरुक्तिवदाभास ही है, क्योंकि 'फिरि' का अर्थ 'घूम

१--देखिए कोद्वराम के स्वीकृत पाठ, यही स्थवा |

कर' है। दूसरे में 'चलेउ' श्रीर 'चिल' में पुनरुक्ति प्रकट है। फिर, श्रागे चल कर,पीछे लौटने के प्रसंग में 'पुनि' = पुनः' का प्रयोग 'आई' के रहते हुए 'चिल' की श्रापेदा श्रधिक उपयुक्त भी प्रतीत होता है। इसलिए 'पुनि' पाठ श्रधिक समीचीन लगता है।

- (३) ३-११-१८: 'तद्दि अनु ज शे सहित खरारी। वस्रतु मनिस सम काननचारो।' रघुनाथदास में 'वस्रतु' के स्थान पर पाठ 'वसहु' है। दोनो पाठ प्रघंग से ख्या सकते हैं। किंतु 'वस्रतु' तत्सम रूप है। उपर की चौदह पित्रयों में तत्सम राव्दावली ही प्रयुक्त हुई है, और इस अर्द्धालों में भी 'मनिस' तत्सम रूप है, इसलिए 'वस्रतु' पाठ यहाँ अधिक स्टीचीन लगता है।
- (४) र-१४: 'इंस्वर जीव भेद प्रभु सकल कहह समुमाह।' रघुनाथदास में 'जीव' के स्थान पर पाठ 'जीवहि' है। 'ईश्वर-जीव-भेद' की समीचीनजा प्रकट है। किंतु 'जीवहि' हितीया का रूप है— अये होगा 'जीव को' जो अयेहीन है। उतसे पट्टी 'जीव का' अये नहीं लिया जा सकता।
- (४) ३-१७ ६: 'श्राता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी। होइ विकल सक मनिह न-रोकी। जिमि रिब मनि द्रव रिविह बिलोकी।' रघुनाथदास में 'सक' के स्थान पर पाठ 'सिक' है। अर्थ 'सकती हैं' सामान्य वर्त्तमान का निकत्तना च।हिए, प्रसंग से यह प्रकट है। फलतः सामान्य भूत का रूप 'सिक' = 'सकी' अथवा पूर्वकालिक रूप का 'सिक' = 'सक कर के' यहाँ ठीक नहीं हैं। 'सक' से ही 'सकती हैं' सामान्य वर्त्तमान का अर्थ निकलता है, यथा; उर अनुभवति न कह सक सोऊ। कवन प्रकार कहह कि कोऊ। १-२४२-६ राखि न सकह न कि सक जाहू। दुहूं भाति उर दाकन दाहू। १-४५-१
- (६) ३-१८: 'को दंड कठिन चढ़ाइ सिर जट जूटु बांघत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनि कोटिसों जुग भुजग च्यों।' रघुनाथदास में 'लरत' के स्थान पर पाठ 'लसत' है।' 'सों' विभक्ति से प्रकट है कि पहला ही पाठ संभव है। यदि 'लसत' होता तो 'संग' होना चाहिए था। इक्ति चमत्कार के घ्यान से भी 'करोड़ों' दामिनियों

के साथ 'दो मुजंगो' का 'लड़ना' जिनना ध्यद्मुत लगता है, उतना उनके साथ 'शामा देना' नहीं, धीर जटाजूट को दोनों हाथों से बॉधने की किया भी उसके 'लसने' की अपेचा 'लरने' से अधिक उसक होती है।

- (७) ३-२८-४: 'मरम बचन जब सीता बोला। हरि प्रेरित जिल्लमन मन डोला।' रघुनाथदास में 'बोला, डोला' के स्थान पर पाठ 'बोली, डोली' है। 'बोला, डोला' स्नोलिंग कियाएँ 'बचन' स्नौर 'मन' जैसे पुल्लिंग कमीं के लिए ठोक नहीं हैं; इनके लिए 'बोला, डोला' पुल्लिंग कियाएँ ही ठीक हैं।
- ( द ) ३-२६ १: 'हा जगदैक बीर रघुराया। केहि अपराध बिसारेड दाया।' रघुनाथदास में 'जगदैक' के स्थान पर पाठ 'जगदोस' है। 'जगदीस' को बीर कहना असंगत ही है, 'बीर' के साथ 'जगदैक'— अर्थात् जगत् के एक ही (निरात्ते) वीर—ही ठीक होगा।
- (६) ३-२६-११: रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होई। निर्भय चलसि न जानेहि माही।' रघुनाथदास में 'जानेहि' के स्थान पर पाठ 'जानेसि' है। 'जानता है' मध्यम पुरुष वर्त्तमान' के द्यर्थ में 'जानेहि' ही प्रयोग-सम्मत है, यथा:

जानेहिं नहीं मरम सठ मोरा। मोर श्रहार जहां लिंग चौरा। ५-३-३ रें किंपपोत न बोलु संभारी। मूट्र न जानेहि मोहि सुरारी। ६-२०-१ 'जानेसि' का प्रयोग श्रन्यपुरुष भूत के लिए हुआ है:

विरह विकल बलहीन मोहि जानेसि निपट श्रकेल । सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल।। ३-३७ फलत: 'जानेहि' पाठ ही शुद्ध लगता है, 'जानेसि' नहीं।

×(१०) ३-२६ 'हारि परा खत बहु विधि भय धरु शीति देखाइ। तब असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ।' रघुनाथदास में 'राखिसि' के स्थान पर पाठ 'राखिसि' है। 'राखिसि' रूप में कर्चा की हीनता है जो भावना है; वह 'खत' कर्चा के उपयुक्त ही है। 'राखिसि' में वैसी हीनता की भावना कदाचित् नहीं है। अन्यथा दोनों पाठ एक से हैं।

(११) ३-३ -३: 'खन्म ते अधम अधम अति नारी। तिन्ह महु मै अति मद् अधारी।' रघुनाथदास में 'आति मद्' के स्थान पर पाठ 'मातमंद' है। 'मतिमद' का अर्थ होता है 'सद्युद्धि', और यह भाव अपर को अद्धीली में आए हुए 'जड़मति' में अन्तर्भुक्त है:

श्रवस झित में जड़मति भारी।

इसितए 'मितिन द' पाठ मे पुनकित है। 'ऋति मद = 'ऋत्यन्त निद्-नीय' में यह त्रिट नहीं है। 'मद' का यह प्रयोग साधारण है, यथा:

मातु म द मैं साबु सुचाली । उर श्रम श्रानत कोटि कुचाली । २-२६१-३ तिन्हिह ज्ञान उपदेश रावन । श्रापुन मद कथा सुभ भावन । ५-७८-१

(१२) ६-३६ ४: रघुनाथदास में 'सत्य' के स्थान पर पाठ 'सत्त' है। 'सत्य' ही प्रंथ भर में प्रयुक्त मिलता है, 'सत्त' नहीं। इसलिए 'सत्य' ही प्रयोगसम्मत है।

### बंदन पाठक के अस्त्रीकृत पाठभेद

बंदन पाठक में कुछ अस्वीकृत पाठ १७२१, छक्कनलाल, तथा रघुनायदास के हैं, श्रीर कुछ उनके श्रतिरिक्त हैं। नीचे इन पर क्रमशः विचार किया जायगा।

(१) ३-२ दः 'सव जगु ताहि अनलह ते ताता। जो रघुबीर बिमुख सुनु आता।' वंदन पाठक में 'ताहि' के स्थान पर पाठ 'तेहि' है। यद्यपि 'ताहि' और 'तेहि' दोनों रूप अंथ में मिलते हैं, किंतु ऊपर 'ताहि' का प्रयोग पूर्ववर्ती अर्द्वाली में हुआ है:

मित्र करें सत्तरिपु के करनी। ता कहुं बिबुध नदी बैतरनी। इसिराए 'ताहि' रूप अधिक समीचीन सगता है।

- × (२) १-७-२: 'आगे रामु अनुज पुनि पाछे। मुनिवर वेष बने अति काछे।' 'काछे' के स्थान पर वंदन पाठक में पाठ 'आछे' है। दोनों पाठ प्रसंग नें खप सकते हैं। 'काछे' का अर्थ होगा 'वजादि से सुस्रज्जित', और 'आछे' का होगा 'अच्छे'।
- (३) २-६-७: 'जानत हूं पूंछित्र कस स्वामी। 'सबदरसी तुम्ह श्रंतरजामी।' बदन पाठक में 'सबदरसी' के स्थान पर पाठ है

'समदरसी'। 'समदर्शन' का कोई प्रसंग नहीं है, प्रसंख्या 'सर्वज्ञता' का ही है, जो प्रसग से प्रकट है।

(४) ३२४७: 'भइ मम कीट भृग की नाई। देखं दोड भाई।' बदन पाठक में 'मम' के स्थान पर पर 'मिति' का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है। मारीच का ए से जो पाला पड़ा था, उसको स्मरण कर उसकी हो रही है, वह इसका वर्णन कर रहा है। पूर्व की पि मुनि मख राखन गएड कुमारा। बिनु फर सर रघुपति सत जोजन आएड छन माहीं। तिन्ह सन बयर किए इस प्रसंग में 'भय' पाठ की समीचीनत। प्रकट है, अर्थ। कीट भूग की नाई' हुई है "।'

## कोदवराम के अस्वीकृत पाठभेद

कोद्बराम में कुछ ऋखीकृत पाठ १७६२, १७२ रघुनाथदास तथा बदन पाठक क हैं, ऋौर कुछ उनके हैं। इन पर नीचे क्रमशः विचार किया जावेगा।

×(१) ३-१-१: 'पुरनर भरत श्रीति में गाई।'
'पुरनर' के स्थान पर 'पुरजन' है। प्रसग में स्वकते हैं।

×(२) ३-३-१: 'भाजि' के स्थान पर कोदव है। दोनों रूप प्रयोगसम्मत हैं, यथा:

> भागि भवन पैठीं स्त्रति त्रासा । १-६६-५ चले भागि भय मास्त प्रसे । ६-३२-४ रनतें निलंज भाजि ग्रह झावा । ६-८५-७ जी रन भूप भाजि निह्न वाहीं । ६-६०-७

(३) ३-२-=: 'सब जगु ताहि अनलहु ते ताता 'अनलहु' के स्थान पर पाठ 'अनल' है। 'अनल के कारण बल अधिक है, जो प्रसंग में अपेन्नित 'अनल' पाठ में छंद की गति कुछ सुधरी हुई है। (४) १-४-२: 'रिषि पतनी मन सुख अधिकाई। आसिष देइ निकट बैठाई। दिब्य बसन भूषन पहिराए। जे नित नृतन अमल सुहाए।' कोद्वराम में 'देइ' के स्थान पर पाठ 'दीन्ह' है। पहले चरण में जो 'सुख अधिकाई' है, उसकी अभिन्यक्ति 'आदिष' देने मात्र से नहीं हो सकती: आशिष देना और निकट बैठाना भी सामान्य शिष्टाचार की बाते हैं। उसकी अभिन्यक्ति को गई है 'दिन्य बसन भूषन' पहना कर, इसिलर 'आसिष' केलिए प्रधान किया के रूप में 'दान्ह' की अपेता पूर्वकालिक किया का रूप 'देह' अधिक प्रसंग-सम्मत लगता है।

(४) ३-४-४: 'मातु पिता भ्राता हितकारी। मितपद सब सुतु राज कुमारी। श्रमित दानि भर्ता बैरेही। श्रधम सो नारि जो सेव न तेही।' कोदवराम में 'भितपद सब' के स्थान पर पाठ है 'मित सुख-प्रद्'। श्रगती श्रद्धांती में भर्ता को 'श्रमित दानि' कहा गया है, 'श्रमित सुख दानि' नहीं, इसलिए पहला ही पाठ समीचीन लगता है।

(६) ३-४-१४: 'धर्म विचार समुिक कुल रहई। सो निकुष्ट त्रिय श्रुति श्र स कहई। बिनु श्रवसर भय ते रह जोई। जाने हु श्रधम नारि जग सोई।' कोदवराम में दूमरे चरण के 'सो' के स्थान पर पाठ 'ते' है। तीसरे श्रीर चौथे घरणों में जोई, सोई' श्राए हैं, इसलिए 'सो' पाठ ही संगत लगता है, 'ते' नहीं।

(७) ३-६-२: 'तब मुनिसन कह कुपानिधाना। आयेसु होइ जाउं बन आना।' कोद्वराम में 'होइ' के स्थान पर पाठ 'होउ' है। 'होउ' शुभाशुभ कामना या संभावना का ही वाचक हो कर प्रंथ में प्रयुक्त हुआ है, इसिलिए यहाँ वह प्रयोग विरुद्ध है। यहाँ 'होइ' = 'हो' या 'मिले' ही प्रयोगसम्मत लगता है।

×(६) ३-७-३: 'ब्रागें रामु ब्रनुज पुनि पाछें।' कोद्वराम में 'ब्रानुज' के स्थान पर पाठ 'लषन' है। दोनों पाठ प्रसग में प्रयुक्त हो सकते हैं।

×(१) ३-9-३: 'डमय बीच श्री सोहइ कैसी। ब्रह्म जीव विच साया जैसी।' कोद्वराम में 'सोहइ' के स्थान पर पाठ 'सोहित' है। दोनों अर्थ में एक से हैं, और प्रायः एक ही प्रकार से अंथ में प्रयुक्त भी हैं।

- ×(१०) ३-७-४: 'सरिता बन गिरि अवघट घाटा। पित पहि-चानि देहिं बर बाटा।' कोद्बराम में 'बर' के स्थान पर पाठ 'सब' है। प्रसग में दोनों खप सकते हैं।
- (११) १-१-७: 'जानत हूं पृंछि म कस स्वामी। सबद्रसी तुम्ह द्यांतरजामी।' कोदवराम में पाठ 'तुम्ह' के स्थान पर 'वर' है। 'वर-द्यांतरजामी' पाठ प्रंथ में वन्हीं स्थलो पर है, जहाँ पर राम को संबोधित कर वनसे किसी वर की याचना की गई है, त्रथवा अपनी किसी कामना का निवेदन किया गया है, यथा:

सुनहु देव सचराचर स्वामी । प्रनतपाल उर झंतरबामी । "
श्रव कृपाल निज भगति पावनी । देहु सदा सिव मन भावनी । ५-४६-५,७
मन भावत वर मांगड स्वामी । तुम्ह उदार उर झंतरबामी । ७-८४-६
विवेचनीय स्थल पर 'हृद्य' का या 'भावना' कोई प्रसंग नहीं है,
इस्रतिए केवल 'झंतरजामी' = 'प्रत्येक दृश्य पदार्थ के आंतरिक
तथ्य के झाता' यथेष्ट हैं ।

× (१२) १-६: 'सकल मुनिन्ह के आसमिह जाइ जाइ मुख दोन्ह।' कोदवराम में 'आसमिह' के स्थान पर पाठ 'आसम' है। 'जाना' किया के साथ दोनों रूपों का प्रयोग यंथ में मिलता है, यथा:

तेहि श्राश्चमहि मदन बन गएऊ । निज माया नसत निरमएऊ । १-१२६-१

नभ धूरि खग मृग भूरि भागे जिकल प्रभु आसम गए। २-२२६ छ॰ अत्रि के आसम जब प्रभु गएऊ। सुनत महामुनि इरिषत भएऊ। ३ ३-४ इसिकिए दोनों रूप प्रयोगसम्मत हैं।

(१३) ३-१३-३: 'श्रव सो मंत्र दें हु प्रभु मोही। जेहि प्रकार मारों मुनिद्रोही।' कोदवराम में 'मुनिद्रोही' के स्थान पर पाठ 'मुर-द्रोही' है। ऊपर अस्थि-समृह देखकर राम ने उसके संबंध में प्रश्न किया है, तो उन्हें उत्तर मिला है:

निसिचर निकर सकत भुनि खाए।

फत्ततः यहाँ भी रावण-वध का उपाय पूछने के प्रसंग में 'मुनिद्रोही' पाठ 'सुरद्रोही' की ऋषेचा अधिक प्रसंगसम्मत लगता है।

- (१४) ३-११-६: 'ऊमरि' के स्थान पर कोदवराम में पाठ 'इमरि' है। तुलनीय प्रयोगों का अभाव है। बोलचाल की अवधी में साधारणतः 'ऊमरि' ही आता है, इसलिए वह अधिक समीचीन लगता है।
- (१४) ३-१३-दः कोद्वराम में निम्नलिखित श्रद्धों लो नहीं है: ते फल भच्छक कठिन कराला। तव भय डरत सदा सोड काला। इस श्रद्धों की विना नीचे श्राने वाली श्रद्धों की सगित नहीं बगिती:

ते तुम्ह सकल लोकपित साई'। पूंछहु मोहि मनुज की नाई'। इसलिए वह अस'ग में आवश्यक है।

(१६) ६-१३-१०: 'यह वर मांगों कुणानिकेता। वसहु हृद्य श्री अनुज समेता।' कोद्वराम में 'श्री' के स्थान पर पाठ 'स्थि' है। 'कुणानिकेता' (राम के लिए) स्थीर 'अनुज' (लद्ममण के लिए) के साथ में 'श्री' (सीता के लिए) जितना युक्तियुक्त लगता है, सीता का नामयुक्त उल्लेख उतना नहीं।

×(१७) ३-१६-६: 'प्रथमिंह बिप्रचरन स्त्रिति प्रीती। निज निज कम निरत श्रुति रीती।' कोदवराम में 'कम' के स्थान पर पाठ 'चरन' है। दोनों पाठ प्रसंग में खप सकते हैं।

×(१८) ३-१६-७: 'येहि कर फल पुनि विषय विरागा। तब मम धर्म उप ज अनुरागा।' कोद्वराम में 'धर्म' के स्थान पर पाठ चरन है। दोनों पाठ प्रसंग में खप सकते हैं।

(१६) ३-१७-८: 'तुम्ह सम पुरुष न सो सम नारी। येह संजोग विधि रचा बिचारी।' कोदवराम में 'येह' के स्थान पर पाठ 'श्रस' है। यह राम से शूर्पणसा का पहला वाक्य है। इसमें 'श्रस' बिना किसी 'कस' के स्थान।पन्न के श्राए युक्तियुक्त नहीं लगता। 'येह' ही युक्तियुक्त लगता है।

×(२०) ३-१७-१०: कोदवराम में 'कुमारी' के स्थान पर पाठ

'कुद्यांरी' है। दोनों रूप प्रंथ में मिलते हैं, इसिलए दोनों पाठ प्रयोगसम्मत हैं।

- (२१) ३-१८: 'आइ गए वगमेल घरहु घरहु घावत सुमट। जथा विलोक अकेल बालरिविह घेरत द्नुज।' कोदवराम में 'घावत' के स्थान पर पाठ 'घावहु' है। तीसरे और चौथे चरणों में एक अप्रस्तुतोक्ति आई है, इसिक् मुख्य क्रिया 'घेरत' है, इसिलए इसके अनुरूप होने के कारण 'घावत' पाठ की 'समीचीनता प्रकट है; 'घावहु' उतना समीचीन नहीं लगता।
- (२२) ३-१६ छं०: 'डर दहेड कहेड कि घरहु घाए बिकट मट रजनीचरा। सर चाप तोमर सिक सूल छपान परिच परसु घरा।' कोदवराम में 'घाप' के स्थान पर पाठ 'घाबहु' है। यदि पाठ 'घाबहु' मान लिया जावे, तो 'घाबहु' की उस खाझा का कोई पालन हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। पहले पाठ में 'घरहु' का आदेश और उसके अनतनर अविलंब उसके पालन का प्रयास दोनों दिखांर गए हैं। इसलिए 'घार' पाठ ही संगत लगता है।
- (२३) ३१६ छ॰: 'भयावहा' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ 'भयामहा' है। 'भयामहा' की अशुद्धि तथा 'भयावहा' का शुद्ध होना प्रकट है।
- \*(२४) ३-२२-६: 'क्रप राम्चि विधि नारि संवारी। रित सत कोटि तासु वित्तहारी।' कोदवराम में 'नारि' के स्थान पर पाठ 'रची' है। 'नारि' ऊपर वाली श्रद्धोली में ही श्राया है:

तिन्ह के संग नारि एक स्यामा।

इस्रलिए पहले पाठ में पुनरुक्ति है। दूसरे पाठ में यह त्रुटि नहीं है। प्रसंग में वह सप जाता है, और प्रयोगसम्मत भी है, यथा:

विविध भाति मंगल कलस ग्रह ग्रह रचे संवारि । १ २४५। जेहि बिरुचि रचि सीच संवारी । तेहिं स्वामल वरु रचेउ विचारी । १-२२३-७

(२४) ३-२२-१०: 'वासु आतुज काटे श्रुविनासा। सुनि वव भगिनि करहिं चपहासा।' कोद्वराम में 'करिंह' के स्थान पर पाठ 'करी' है। 'करी' का अर्थ 'किया' होना चाहिए, किन्तु तुलनीय प्रयोग का अभाव है। एक स्थान पर 'करी' जो आता है, वह 'करि' पूर्वकालिक का विकृत रूप है:

प्रभु देखि हरण विपाद सुर उर बदन जय जय जय करी। ६-१०१ छं० इसिंकिए 'करहि' पाठ ही प्रयोगसम्मत लगता है, 'करी' नहीं।

(२६) ३-२३: 'लिखिमन गए बनिह जब लेन मूच फन कंद। जनक सुता सन बोले विहंसि छ्या सुख बृंद।' कोद बराम में 'मूल' के स्थान पर पाठ 'फूल' है। 'फल और कंद' के साथ स्पष्ट दी 'मूल' अधिक प्रसगोचित सगता है।

×(२७) ३-२८-१४: 'तब तकि राम कठिन सर मारा। घरनि परेड करि घोर पुकारा।' कोद्दराम के 'परेड' के स्थान पर पाठ 'परा' है। प्रसंग मे दोनों रूप खप सकते हैं।

(२८) ३-२८-१०: 'इमि कुपंथ पा देत खासा। रहन तेज तन बुधि बत लेखा।' कोदवराम में 'वल लेखा' के स्थान पर पाठ 'लवलेसा' है। प्रसंग यहाँ 'डर' का है:

जाके डर सुर असुर डेराहीं। निसिन नींद दिन अन न खाहीं। सो दससीस स्त्रान की नाई। इत उत चितइ चला मड़िहाई। यहाँ 'नत लेसा' जैसा संगत लगता है, वैसा 'लवलेसा' नहीं।

(२६) ३-२८-११: 'नाना बिधि कहि कथा सुनाई। राजनीति भय प्रीति देखाई।' कोदवराम में 'सुहाई' के स्थान पर पाठ 'सुनाई' है। इस प्रसंग में प्रमुख कार्य है 'राजनीति भय प्रीति' का प्रदशन; उसके लिए ही कथाओं की सहायता लेना सगत होगा। मुख्य कार्य के रूप में 'कथाओं का कह सुनाना' प्रसंग से सिद्ध नहीं है। इसलिए 'सुहाई' पाठ ही समीचीन प्रतेत होता है। (३०) ३-१८-१२: 'कह सीता सुनु जती गोसाई'। बोलेंडु बचन

(२०) २-१८-१२: 'कह सीता सुनु जती गोसाई'। बोलेह बचन दुष्ट की नाई'।' कोदवराम में 'बोलेह' के स्थान पर पाठ 'बोलह' है। रावरा की बातें सुनकर सीता ने इतना ही कहा है, और इसके

बाद की अर्डाली निम्निविखित है:

तब रावन निज रूप देखावा। भई सभय जब नाम सुनावा।

इस्र लिए पूर्ण वर्त्तमान 'बोलेहु' सामान्य वर्त्तमान 'बोलहु की। स्रापेता स्राधिक प्रसगोचित है।

- (३१) ३-२६-१: 'हा जगदैक बीर रघुराया। के हि अपराध बिसारेहु दाया।' कोद्वराम में 'जगदैक' के स्थान पर पाठ 'जगदेव' है। 'जगदेव' = 'संसार के देवता' के साथ 'गीर' होने की मावना असगत है, 'जगदैक बीर' = 'जगत के एक मात्र वीर' ही संगत जगता है।
- (३२) ३-४६: 'हारि परा खत बहु बिधि भय खर प्रीति दिखाइ। तब असोक पादप तर राखिसि जतनु कराइ।' कोदवराम में 'राखिसि' के स्थान पर पाठ 'राखे' हैं। 'राखे' = 'रखने पर' या 'रखने से' का कोई प्रसंग यहाँ नहीं हैं, और बहुवचन कर्चा या कर्म की क्रिया के रूप में भी बहुवचन होकर उसके प्रयुक्त होने का कोई अवसर नहीं है; इसलिए वह अशुद्ध है। 'राखिसि' = 'उसने रक्का' की शुद्धता प्रकट है।

(३३) ३-३२ छं०: 'जे राम मंत्र जपंत संत छनंत जनमन रंजनं।' कोद्वराम में 'जे' के स्थान पर पाठ 'जो' है। 'जपत' बहु-वचन किया से 'जे' बहुवचन रूप ही सिद्ध है, 'जो' एकवचन रूप नहीं।

(३४) ३-३२ छ०: 'जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म ब्यापक विरज्ञ आज किह गावहीं।' कोदवराम में 'निरंजन' के स्थान पर पाठ 'निरंतर' है। दोनों पाठ प्रसंग में खप सकते हैं, किंतु 'व्यापक, बिरज, आज' ब्रह्म के साथ 'निरजन' अधिक संगत लगता है।

#(३४) ३-३२ छ : 'पश्यंति जं जोगो जतनु करि करत मन गो बस सदा।' कोदवराय में 'मदा' के स्थान पर पाठ 'जदा' है। संगति दोनों पाठों से लग जाती हैं, किंतु ऊपर के चरण में भी तुक में 'सदा' है:

जो सुगम खगम सुभाव निर्मेत असम सम सीवल सदा। इसिलए 'जदा' पाठ अधिक समीचीन लगता है।

(३६) ३-३४-६: 'भगतिशीन नर सोहइ कैसा । बिनु जल

बारिद देखि अ जैसा।' कोदबगम में पाठ 'कैसा, जैसा' के स्थान पर 'कैसे, जैसे' है। 'सोहंं' एकवचन रूप के साथ 'कैसा, जैसा' एक बचन रूप ही सभीचीन है, 'कैसे जैसे' बहबचन रूप नहीं।

(३७) ३-३७-१: 'बिरह विकत्त बतहीन मोहि जानेनि निपट अकेत। सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेता।' कोदवराम में 'खग' के स्थान पर पाठ 'खगन' है। 'मधुकर' एकवचन के साथ 'खग' एकवचन पाठ हो समीचीन लगता है, 'खगन' बहुवचन नहीं।

(३८) ३-३७: 'देखि गएउ भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात । ढेरा कीन्द्रेड मनहुं तब कटक इटिक मनजात ।' कोद्वराम मैं 'कीन्द्रेड' के स्थान पर पाठ 'दीन्द्रेड' है। 'डेरा' के साथ सर्वक्र 'करना' हा है, 'देना' नहीं, यथा:

राम करहु तेहि के उर डेरा। २-१३०-८ बह तहं लोगन्द डेरा कीन्दा। २-१६७-१ इस्रतिए 'कोन्हेड' पाठ ही प्रयोगसम्मत लगता है, 'दोन्हेड' नहीं।

(३६) :-१६-२: 'कामिन्ह के दोनता देखाई। धीरन्ह के मन बिरित दढ़ाई।' कोदवराम में 'के' के स्थान पर पाठ 'कहं' है। 'कहं' का अर्थ है 'को' और 'कै' का है 'कं'। 'कामियों को दोनता दिखाने' का प्रभाव 'धीगों' में 'विरित दढ़-कारक' कैसे हो सकता था? 'कामियों की दीनता' दिखाने से अवश्य धीरों के मन में विरित्त को दढ़ता भाम हो सकती थी—क्योंकि काम या नारी-विषयक आसक्ति जनित इस दुरवस्था के दृश्य से उनमें नारी-त्याग की भावना को बज प्राप्त हो सकता था। इसिंतए 'के' पाठ ही युक्तियुक्त है, 'कह' नही;

( ५० ) ३-४४-६: 'सुनु सुनि संतन्ह के गुन कहऊ। जिन्हतें में छनके बस रहऊ।' कोद्वराम में 'जिन्हते' के स्थान पर पाठ हैं 'जिहिते'। 'गुन' बहुवचन हैं, जो 'के' विभक्ति से प्रकट है। इसिलिए उसके लिए बहुवचन पाठ 'जिन्ह' हो समीचीन हैं, 'जेहि' एकदचन नहीं।

( ४१ ) ३-४४ : 'गुनागार संसार दुख रहित बिगत सदेह ।

ति मम चरन सरोज प्रिय तिन्हकहं देह न गेह।' कोदवराम में 'दुख' के स्थान पर पाठ है 'सुख'। किंतु ससार को सर्वत्र दु:खमय कहा गया है, यथाः

महा श्रवय संसार रिपु जीति सकइ सो बीर । ६-८० ते संसार पतग घोर किरखैद्ययन्ति नो मानवाः । ७१११ इसिंतिए 'सुख' पाठ समीचोन नहीं लगता, दुख' पाठ ही समीचीन लगता है।

(४२) ३-४६: कोदवराम में निम्नलिखित दोहा नहीं है: दीपिखल सम जुत्रति तनु मन जनि होसि पतग। भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग।

यह दोहा यद्यपि किसी प्रसग का नहीं है, श्रीर फलश्रुति के भी बाद में श्राया है, कितु इसकी शब्दावर्ला या इसके वाक्य-विन्यास में कोई बात किव के प्रयोगों के विरुद्ध नहीं पाई जाती है। श्रीर जो इस काड की कथा का संदेश है, वही इसमें श्राया है, इस्रतिए यह प्रसंगविरुद्ध भी नहीं है।

### १७०४ के अस्बीकृत पाठमेद

१७०४ में कुछ अस्वीकृत पाठ १७६२, १७२१, छक्षततात, रघुनाथदास, बदन पाठक तथा कोदवराम के हैं, और कुछ अन्य हैं। इन पर क्रमशः विचार किया जाएगा।

(१) ३-३-१: 'रघुपति चित्रकूट बिस नाना। चिरित किए श्रुति सुधा समाना।' १७०४ में 'श्रुति' के स्थान पर पाठ 'श्रुति' है। प्रंथ में 'श्रुति' परिमाण बोधक विशेषण या क्रिया-विशेषण के रूप में ही श्राया है, और इसका विशेष्य या तो कोई माववाचक या गुणवाचक संज्ञा होती है, या तो कोई गुणवाचक या परिमाण वाचक विशेषण होता है। इसितए 'सुघा' जातिवाच क सज्ञा के साथ 'श्रुति' पाठ यहाँ प्रयोगसम्मत नहीं है। 'श्रुति' की समोचीनता प्रकट हैं: 'राम ने कानों को अमृत के समान सुखदायक नाना चरित्र किए।'

(२) ३-११-५: 'हर हित् मानस बात मरालं।' १७०४ में

कज्ज गिरि जूथा।' 'निकर बरूथा' के स्थान पर १७०४ में पाठ 'बरन बरूथा' है। 'निकर' की प्रासंगिकता प्रकट है, श्रीर वह प्रयोग-सम्मत भी है, यथा:

रामप्रताप प्रवल किपज्था। मद हि निस्चिर निकर बरूथा। १-४२-१ 'बरन बरूथा' अप्रासंगिक है, और अन्यत्र भी की नहीं आया है।

× (८) ३-१६-३: 'नाग श्रमुर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते हम केते।' १७०४ में 'हते' के स्थान पर पाठ 'हने' है। दोनों बाठ प्रसगमस्मत है, यथा:

बगमहुं स्वा निसाचर जेते। लिख्ठिमन इनहं निमिष मह तेते। ५-४४७ कहां राम रन हती पचारी। ६-१०३-४

जी सत संकर करिं सहाई। तदिप हती रघुनीर दोहाई। २-७५-१४ ×(६) ३-१%-१२: 'जीं न होइ बल घर फिरि जाहू। समर

विमुख में हतों न काहू।' १७०४ में 'घर' के स्थान पर पाठ 'गृह' है। होनों रूप प्रथ में प्रयुक्त मिलते हैं।

- (१०) ३-१०-१: 'तब चले बान कराल। फुंकरत जनु बहु क्याल।' १८०४ में 'बहु' के स्थान पर पाठ 'निज' है। 'निज' = 'अपने' का कोई प्रसंग नहीं है। 'निजु' = 'ही' अवश्य कुछ संगत हो सकता था। 'बहु' की प्रासंगिकता प्रकट है। 'चले' बहुवचन किया से कत्ती 'बान' का बहुवचन होना सिद्ध है, इसिलए उनके लिए 'बहु। व्याल' तो सभव है ही, व्यालों के अनेक होने के कारण उनकी सम्मिलित फुंकार में जो भयानकता हो सकती है, 'बहु' पाठ से उसकी ध्वनि भी निकलती है।
- (११) ३-२४-४: 'लिखिमन हूं येह मरम न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना।' १५०४ में 'रचा' के स्थान पर पाठ 'रचेड' है। यद्यपि प्रयोगसम्मत दोनों है, कितु प्रस्तुत प्रसंग मे राम के लिर 'कहा' श्रा चुका है:

जबहिराम सबु कहा बखानी। इसलिए कहा' के अनुरूप होने के कारण 'रचा' श्रधिक समीचीन जगता है। ×(१२) ३-२६-४: 'तत्र मारीच हृदय अनुमाना। नविंद् विरोधे निंद कल्याना। सद्धा मर्मी प्रमु मठ धनी। बैद विद् किंबि मानस गुनी।' १७०४ में 'मानस' के स्थान पर पाठ 'मानस' है। 'भानस गुनी' अथ हीन है। दा-एक टीकाकारों ने 'मानस' का अथ मिथिला के किसी प्रयोग के अनुसार 'रसोई' करके 'मानस' गुनी' का अर्थ 'रसोइया' किया है' कितु अर्थ लगाने की यह प्रशाली ठीक नहीं लगती है। 'मानस,गुनो' का अर्थ 'ज्योतिनी' लिया जा सकता है, और वह प्रासगिक भी होगा, यद्यपि अन्यत्र इस अर्थ में वह भी प्रयुक्त नहीं हुआ है।

(१३) ३-२=-१: 'जाहु बेगि सकट श्रति श्राता।' १००४ में 'संकट' के स्थान पर पाठ 'कष्ट' है। उत्तर में बद्मण ने कहा है:

भृकुटि बिलास जासु लय होई। सपने हुं 'सकट' परै कि सोई। इससे 'संकट' पाठ की समीबीनता प्रकट है। 'कष्ट' पाठ से 'किनाई' या 'विपत्ति' का वह आशय भी नहीं निकलता जो प्रसंग में अपेजित हैं, और छद की गति भा बिगड़ जाती है।

- (१४) ३-२८-१-: 'कह सीता सुनु जती गोसाई'। बोलेहु वचन दुष्ट की नाई'।' १७०४ में 'बोलेहु' के स्थान पर पाठ बोले' है। रावण की बातों के उत्तर में जानकी का यह वाक्य है। इसिजए पूर्ण वर्त्तमान की किया 'बोलेह्' = 'कहा है' सामान्य भूत की किया 'बोले' = 'कहा' या 'कहे' से अधिक समीचीन लगती है।
- (१४) ३ ३०-४: 'श्रनुज समेत गए प्रभु तहवां। गोदावित तट श्रासम जहवां।' १७०४ में 'तहवां, जहवा' के स्थान पर 'तहां, जहां' पाठ है। यद्यि प्रथ में दोनो रूप प्रयुक्त हैं, किंतु किसी पूर्वोल्लिखित स्थान का निर्देश 'जहां-तहां' की श्रापेत्ता 'जहवां-तह वां' कहाचित् श्रिक सफालतापूर्वक करता है, यथाः

बहुरि मातु तहवा चिल श्राई। भोजन करत देख दुत जाई। १-२०१-४ चला श्रकेल जान चिट तहवा। वस मारीच थिष्ठ तट बहवा। ३-१३-७ करि सोइ रूप गयउ पुनि तहवा। बन असोक सीता रह जहवा। ५-८-३ इसिंक्षिए यह अधिक प्रसंगसम्मत है।

(१६) ३-३-१०: 'चतुरिंगनो सेन सग लोन्हे।' १००४ में 'सेन' के स्थान पर पाठ 'सेना' है। 'सेना' पाठ से ऋकारण ही छद की गति विकृत हो जाती है। इसलिए 'सेन' पाठ ही उपयुक्त है।

(१७) ३-३६: 'पुरइनि सघन ओट जल वेगि न पाइस्र मर्म। मायाइस्न न देखिस्रै जैसे निर्गृत ब्रह्म.' १७०४ में 'देखिस्रै' के स्थान पर पाठ 'देखिस्रे' हैं। 'देखिस्रे' = 'देखियइ' का स्रथ होता है 'देखा जाता है', और 'देखिस्र' का प्रयोग होता है 'देखते हैं', 'देखिर' या 'देखा जाए' के स्रथी में। प्रसंग से प्रकट है कि 'देखा जाता है' स्रथे ही होना चाहिए। इस्रलिए 'देखिस्रे' पाठ स्रथिक सभीचीन लगता है।

(१८) ३-४४-६: 'सुनु सुनि संतन के गुन कहऊ। जिन्हतें मैं उनके बस रहऊं।' १७०४ में 'जिन्हते' के स्थान पर पाउ 'जाते' है। 'के' विभक्ति से यह प्रकट है कि 'गुन' बहुवचन के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। उसका संबंध वाचक सर्वनाम भी फज़तः बहुवचन

'जिन्हते' समीचीन होगा, एकवचन 'जाते' नहीं।

×(१६) ३-४४-६: 'सावधान मानद मदहीना । धीर धर्म गति परम प्रधीना।' १७०४ में 'धर्म गति' के स्थान पर पाठ 'मगित पथ' है। प्रसंग में दोनों खप सकते हैं।

# किष्किंधा कांड

#### १७०४ के स्रीकृत पाठमेद

१७०४ की प्रति में केलत चार स्थलों पर ऐसे पाठ हैं जो विवेचनीय शेष ।तियों में नहीं पाए जाते, और जो अन्य पाठ की तुलना में उस्कृष्टनर प्रतीत होते हैं, यद्यपि यह अभी तक किमी अन्य पाचीन प्रति में नहीं मिले हैं, और इस्रांलए इनके प्रामाणिक पाठ सुधार होने में संरेह संभव है। नीचे इन पर क्रमशः विचार किया जाएगा।

८ (१) ४-७-१३: 'देखि श्रमित बल ब दी प्रीती। बालि बधब इन्ह भड़ परतीती।' १७०४ में 'बालि बधब इन्ह' के स्थान पर पाठ है 'बाली बध की'। दोनों पाठ प्रसंग में खप सकते हैं, श्रीर प्रयोगसम्मत हैं। 'ब बद' सामान्य भविष्य का रूप है, यथाः

सीय विश्राद्दवि राम गर्व दूरि करि तृपन्द को । १-२४५ इमी प्रकार 'की' विभक्ति संवध कारक में प्रयुक्त हुई है, यथा :

तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुबर की। १-६-६

×(२) ४-२६: 'सगुन चपासक संग तह रहिं मोच्छ सब त्यःगि।' १००४ में 'सब' के स्थान पर पाठ 'सुख' है। मोच चार प्रकार के माने गए हैं, किंतु प्रत्येक साधक को चागे प्रकार की मुक्तियाँ न मिलकर उपकी साधना के खतुरून किसी एक प्रकार की मुक्ति सुल म होती है। इसलिए 'सब' पाठ में अतिन्याप्ति प्रतीत होती है। 'सुख' पाठ में यह ब्रुटि नहीं है। वह अन्यत्र प्रयुक्त भी हुसा है, यथा:

तथा मोन्झ सुल सुनु खगराई। ७-११६-६

× (३) ४-२६-४: 'अस कि गरड़ गीध जब गयऊ।' 'गरड़' के स्थान पर १७०४ में पाठ 'डना' है । दोनों पाठ प्रसंग में सप सकते हैं। कथा के श्रोता दोनों ही हैं।

(४) ४-३०-३: 'कहइ रीझपित सुनु हनुमाना। का चुप साधि रहे उद्यालना।' पहले चरण का पाठ १७०४ में हैं: 'कहइ रिझेस सुनहु हनुमाना।' दोनों के अर्थों में कोई अंतर नहीं है। यह अवश्य है कि 'सुनु' में ओता के प्रति एक हीनता की भावना है, जो अगले चरण में आए हुए 'रहेड' के अनुहर नहीं हैं 'रहेहू' के साथ 'सुनहु' की समीचीनता प्रकट है।

होदवराम के स्वीकृत पाठमेद

कोदवराम की प्रति में केवल दो स्थलों पर ऐसे पाठ हैं जो विवेचन य शेष प्रतियों में से केवल १७०४ में मिलते हैं, श्रीर जो श्रम्य पाठ की तुलना में त्कुब्टतर प्रतीत हाते हैं। नीचे इन पर कमशः विचार किया जायगा।

(१) ४-२७-२: 'बाहेर होइ देखि बहु कीसा। मोहि अहार दीन्ह जगदीसा।' कोदवराम में 'देखि' के स्थान पर पाठ 'देखे' हैं। 'देखि' = 'देखकर' से वाक्य अपूर्ण रह जाता है। 'देखे' पाठ में यह ब्रटिनहीं है।

(२) ४-२६-६: 'निज निज बल सब काहू भाषा। पार जाइ कै संसय राखा।' कोदवराम में 'के' के स्थान पर पाठ 'कर' है। 'के' (कह) = 'की' स्त्रीलिंग विभक्ति के रूप में ही प्रंथ भर में व्यवहृत है। किंतु 'संसय' सबंब पुल्लिंग है। इस्तिए उसके लिए 'कर' = 'का' पुल्लिंग विभक्ति ही समीचीन है।

बंदन पाठक के स्वीकृत पाठभेद बंदन पाठक में उपयुंक ढंग का कोई पाठ भेद नहीं है।

रघुनाथदास के स्वीकृत पाठमेद रघुनाथदास में भी उपर्युक्त ढंग का कोई पाठ-भेद नहीं है।

अक्कनलाल के स्वीकृत पाठमेद

ख्रक्कनलाल में निम्नलिखित केवल एक स्थल ऐसा है जहाँ पर उसका पाठ यद्यवि रघुनाथदास, बंदन पाठक, कोदवराम तथा २७०४ में मिलता है, १७२१ तथा १७६२ में नहीं मिलता, और जो अन्य पाठ की अपेजा उत्कृष्टतर प्रतीत होता है:

(१) ४-४-१४ : 'सुनि सेवक दुख दीन द्याला। फरिक उठीं है भुजा विसाला।' छक्क नलाल में 'हैं' के स्थान पर पाठ 'दोड' है। 'हैं' अन्यत्र प्रयुक्त नहीं हुआ है, आर दोड' प्रथ भर में प्रयुक्त हुआ है, स्था:

श्रजिलगत सुभ सुमन जिमि सम सुगव कर दोड । १-३ दुत्तसी रधुवर नाम के बरन बिराजत दोड । १-२० इसके श्रातिरिक्त, 'द्वै भुजा' निरर्थक सा लगता है—भुजाएँ तो हो होती ही हैं, 'दोड भुजा' = 'दोना मुनाए' ही सार्थ क है ।

१७२१ के स्वीकृत पाठमेंद १७२१ में उपर्युक्त ढंग के पाठ भेद कोई नहीं हैं।

### १७६२ के अस्वीकृत पाठभेद

१७६२ में निम्नलिखित स्थलो का पाठ अस्वीकृत है:

(१) ४-७: 'कहै बालि सुतु भोरु प्रिय समरसी रघुनाथ। जी कदापि मोहि मारिह तो पुनि होउ सनाथ।' 'मारिह' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'मारिहिह'। सुख्य वास्य में किया 'होड' वर्त्त मान काल की है, इसलिए इसके आश्रित उपवास्य में भी इसके अनुरूप वर्त्त मान काल की किया 'मारिहें' समीचीन लगती है, भविष्य की 'मारिहें' नहीं।

अस्वीकृति के निम्नतिखित दो स्थलों पर १७२१ का पाठ भी बही है जो १७६२ का है:

(२) ४-७-१२: 'दुंदुिम स्रस्थि ताल देखराए। बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए।' १७६२/१७२१ में 'ढहाए' के स्थान पर पाठ 'हढ़ाए' है। 'दढ़ाए' प्रसंग में असंमव है, 'ढहाए' पाठ ही दुंदुिम और गहे का यहाँ कोई प्रसग नहीं है, इसलिए 'तोराई' पाठ ही समीचीन है।

(३) ४-२७-२: 'बाहेर' के म्थान पर छक्कनताल में पाठ 'बाहिर' है। प्रथ में 'बाहेर' रूप ही मिलता है, बाहर' नहीं. यथा:

गए जहा बाहेर नगर नय महित दोउ भाइ। २-८२
पुनि कुपाल पुग बाहेग गए। ७५०-३
बदन पैठि पुनि बाहर ऋावा : ५ २-११
बिहसन हो मुख बाहेर ऋाएउ मृतु मित थार ' ७-८२

बहसत है। मुख बाहर श्राएउ मुनु मात श्रार ' अन्दर इसिं क्षिप 'बाहेर' पाठ ही प्रयोगसम्मत है।

### रघुनाथदास के अस्वीकृत गाठभेद

रधुनाथदास भे १७६२ के ध्यस्त्रीकृत पाठों में से एक भी नहीं है, १७२१ के दोनों हैं, और अन्कनताल के अन्त्रीकृत पाठों में से कोई नहीं है। इनके अतिरिक्त कुछ अस्त्रीकृत पाठभेद और हैं, नीचे इन पर कमशः विचार किया जायगा।

- (१) ४-५: तव हनुमत उमय दिसि की सब कथा मुनाइ। पावक साम्तो देड करि जोरा प्रांत दृदाइ। रघुन थदास में 'की' के स्थान पर पाठ 'कहि' है। 'कहि' पाठ में 'कथा' असबद्ध हो जाती है--'किसकी कथा' और 'कौन सी कथां यह नहीं ज्ञात होते। 'की' विभक्ति 'कथा' का सबध 'उभय दिसि' के साथ बताने के जिए आवश्यक है, इस्र्रालय की' पाठ ही ठीक लगता है।
- (२)४७: 'जी कदापि सोहि मारहि तो पुनि हो उसनाथ।' रघुनाथदास में 'मारहि' के स्थान पर पाठ 'मारिह' है। हो छैं वर्त्तमान के रूप के साथ 'मारहि' वर्तमान का रूप ही समीचान लगता है, मार्गिहि' यिवस्य का रूप नहीं।
- (३) ४-१४: 'जिस पायडवाद ने गुप्त होहि सद मंथ।' रघु-नाथदास में 'पाखंडवाद' के स्थान पर पाठ 'पाखडीबाद' है। 'पाखंडबाद' की समीचीनता 'मायाबाद', 'विवत्त वाद' आदि की माँति प्रकट है। 'पाखंडांवाद' अशुद्ध है।

मएं जैसा।' बद्न पाठक में 'कैसा, जैसा' के स्थान पर पाठ क्रमशः 'कैसे, जैसे' हैं। सर' त्रोर 'ब्रह्म' दोनों एक बचन सङ्गाएं हैं, इस्र जिए उनके साथ एक बचन रूप 'कैसा, जैश' ही समीचीन लगता हैं, बहुबचन रूप 'कैसे, जैसे' नहीं।

(२) ५-२६ ' 'निज इच्छ। अवतरइ श्रमु महि गो द्विज हित स्नागि।' बदन पाठक में 'अवतरइ के स्थान पर पाठ 'अवतरहिं' है। दोनों पाठ अर्थ की दृष्टि से अभिन्न हैं, कितु प्रयोग की दृष्टि से प्रथम अधिक समीचीन लगता है, क्योंकि 'प्रभु' प्रसग में ब्रह्म के तिए आया है और ब्रह्म के तिए एक वचन प्रयोग ही आया है, यथा:

अगुन श्ररूप प्रखल श्रज जोई। भगत प्रेमवस सगुन सो होई। जो गुन रहित सगुन सोइ कैसे । जलु हिम उपल बिलग नहि हैसें। १-११६-२

#### कोदवराम के अस्वीकृत पाठभेद

कोदवराम में १७६२ के अध्वीकृत पाठ नहीं है, कितु १७२१, इंद्रक्तनलाल, रघुनाथदास, और बदन पाठक के अध्वीकृत पाठों में से कई हैं। उनके अतिरिक्त भी कुछ हैं। नीचे इन पर क्रमशः विचार किया जाएगा।

- (१) ४-१-४: 'श्रित सभीत कह सुनु हनुमाना। पुरुष जुगल बल रूप निधाना। ५ठए वालि होहि मन मैला। भागों तुरत दर्जों पह सैला।' कोदबराम में 'पठए' के स्थान पर पाठ 'पठवा' है। किंतु इस किया का कर्म 'जुगल पुरुष' है, जो बहुवचन है। इसलिए 'पठए' बहुवचन रूप ही समीर्चन है, 'पठवा' एकवचन रूप नहीं।
- (२) ४-२: 'एकु में मंद मोहबस कुटिल हृदय श्रज्ञान। पुनि
  प्रभु मोहि बिसारेड दीनवंधु मगवान।' कोदवराम में 'कुटिल' के
  स्थान पर पाठ 'कीस' हैं। पहले दो चरणों का प्रारंभ 'एकु' से होता
  है, और दूसरे दो का 'पुनि' से, जिससे प्रकट है कि एक बात पहले
  हो चरणों को मिलाकर कही गई है, और दूसरी दूसरे दो चरणों
  को। 'मंद', 'मोहबस' और 'हृदय खज्ञान' के बीच 'कुटिल' की

( पा ४-२०-७ ' नाथ विषय सम मद कल्लु नाहीं। मुनिमन लोभ करें छन माहीं। कोदवराम में पाठ 'मोह' के स्थान पर 'लोभ' है। 'मद' = 'मिद्रा' का परिगाम 'मोह' = 'विवेक शून्यता' ही स्वाभाविक है, 'त्रोभ' = दुःस्र' या 'विकनता' नहीं। इसलिए 'मोह' न पाठ ही संगत है।

(६) ४-२२-१: 'बानर कटक उमा मैं देखा। सो मूरुख जो करन चह ेखा।' कोदबराम में 'करन चह' के स्थान पर पाठ 'करि चहैं' है। 'करन' के साथ = 'चाहना' क्रिया के प्रयोग अन्यत्र भी मिकते हैं. यथा:

करन चहाँ रघुपति गुन गाहा। १-८-५ चाहिय करन सो सब करि बीते। ६-७-२ कितु 'करि चहे' अन्यत्र नहीं मिलता।

(१०) ४-२३-३: 'मन क्रम बचन सो जतनु बिचारेहु। रामचढ़ कर काजु सवारेहु।' कोदबराम में 'सो' के स्थान पर पाठ 'सु' है। 'सु' निरर्थक है, और 'सो' की प्रास्तिकता प्रकट है।

(११) ४-२४-३: 'लागि तृषा अतिसय श्रकुलाने । मिलै न जल घन गहन भुलाने ।' कोद्वराम में 'घन' के स्थान पर पाठ 'बन' है। 'गहन घन' तो अन्यत्र भी आया है, 'बन गहन' नहीं, यथा:

गएउ दूरि घन गहन बराहू । १-१५७-५ दनुज गहन बन दहन कुसानुं । ७-३०-७ इस्रतिष 'घन' पाठ ही प्रयोगसम्मत कगता है ।

× (१२) ४-२४: 'दीख जाइ उपवन बर सर विगसित बहु-कंज।' कोदवराम में 'बर' के स्थान पर पाठ 'सुमग' है। दोनों पाठ प्रसंग और प्रयोगसम्मत हैं, यथा:

वन उपवन वापिका तड़ागा। परम सुभग दस दिसा विवागा। १-८६-७ विरे तुम्हारि चह सवति उल्लारी। रू धहु करि उपाय वर वारो। २-१७-८

\*(१३) ४-२६-२: 'इहा विचारिह किप मन मन माहीं। बीती अविध काज कब्बु नाहीं। सब मिलि करिह परसपर बाता। बिनु सुधि लिए करब का आता। कह श्रंगद लोचन अरि बारी। दुंहुं

प्रकार भइ मृत्यु हमारी। को दवराम में बीच की ऋदां ती नहीं है। यहाँ पर समस्या सुधि नेने की नहीं. सुधि पाने की है इसितए विवेचनीय ऋदां भी असंगन मी लगती है।

(१४) ४-२६-६ ६ ' 'पिता द छे पर मारत मोहीं । राखा राम निहोर न छोहीं । पुनि पुनि छात कह मब पाही । मरत भए इ कहु संसय नाहीं । छातद बचन सुनत किप बीरा । बोलि न मकिह नयन बह नीरा । छन एक मोच मगन होइ रहे । पुनि छास बचन कहन सब भए । हम सीता के मोध बिहीना । निहं जैहिंह जुबराज प्रवीना । छास कि लवन निन्धु तट जाई । वैठे किप मब दर्भ हमाई ।' कोइबराम में बीच की चार छाई लियाँ नहीं हैं । ऊपर उद्धृत छोनम छाई लियों ने किप सब' हैं — 'छारद' नहीं । किनु यदि उपयुक्त में से तीमरी चौथी छौर पांचर्य अर्द्धालियों निकाच दी जाती हैं, तो 'छास कि के कम किप सब' दा कोई कथन ह' नहीं रह जाता, और फिर वह पद छानगन हो जाता हैं । इनिलए यह छादीलियों प्रसंग में छावण्यक हैं । प्रयोग की दृष्टि से भी नमें कोई जृदि नहीं दिखाई पड़ती।

(१४) ४-२७-१: 'पहि विधि कथा कहित बहु भांतो। गिरि कदरा सुनी संपाती।' कोटवराम में 'सुनी' के स्थान पर पाठ हैं 'सुना'। इस क्रिया का कर्म है 'कथा', जो स्नीलिंग है। फलत: 'सुनी'

स्रीतिग ही प्रयोगसम्मत है, 'सुना' पुल्लिग नहीं।

× (१६) ४-२७-३-४: बाहेर हो इदेखे बहु कीसा मीहि आहार दीन्ह जगदीसा। आजु सबन्ह कहुं भच्छन करऊ। बहु दिन चले आहार बिनु मरऊं। कबहुं न मिला भरि उदर आहारा। आजु दीन्ह बिधि एकहि बारा। सरपे गीध बचन सुनि काना। पब भा मरन सत्य हम जाना। कोदवराम में बीच की दो अहालियाँ नहीं हैं। यह पंक्तियाँ यद्यपि प्रसंग में नितांत आवश्यक नहीं लगनी हैं. किन्तु यह प्रसंगिवरुद्ध नहीं हैं, और न प्रयोगकी दृष्टि से इनमें ब्रुटि हैं।

(१७) ४-२७-६ 'डरपे गीध वचन सुनि काना। अब मा मरक

सत्य हम जाना। किप सब उठे गीध कहं देखी। जामवत मन सोच बिसेषी। कह आगद बिचारि मन माहीं। धन्य जटायू सम कोड नाही।' कोदवराम में. बीच की अर्द्धाली नहीं है। 'दरपे' किया तथा 'अब भा मरन सत्य हम जाना' का वक्ता 'किप' है, जो इसी अर्द्धाली में आता है। इसलिए यह अर्द्धाली वाक्य-संगठन की दृष्टि से आवश्यक है। इसके अतिरिक्त 'पहले' आ चुका है:

श्रम किह सबन सिंधु तट जाई। बैठे किए सब दम उहाई। भय की एक श्रतिवार्य प्रतिक्रिया होती है श्रात्मरत्ता के लिए भय के कारण से दूर भागने की, श्रीर उसके लिए तैयारी उठकर ही की जा सकती थी, इसलिए यह खर्द्धाली प्रसंगसम्मत भी है।

(१८) ४-१८-४: 'सुनि एक नाम चद्रमा स्रोही। लागी द्या देखि करि मोही।' कोदवराम में 'किर के स्थान पर पाठ 'स्रति' है। यद्यपि 'देखि'= देखकर' मात्र पर्याप्त है. स्रोर उसके साथ 'किरि' स्रनावश्यक है, किन्तु वह प्रयोगसन्मत है, यथा:

> नाचि क्दि करि लोग रिक्ताई। ६-२४-२ सुन करि ताहि कोच स्रति बाढा। ६-७४-४

क्रिया-विशेषण युक्त पाठ अति' में द्रान्वय दोष आ जाता है।

(१६) ४-२८-६: 'जिमहिह पंख करिस जिन जिंता। तिन्हिह देखाइ दिहेसु तें सीता।' 'चिंता' के स्थान पर कोदवराम में पाठ 'चीता' है। चीना' धन्यत्र कहीं नहीं आया है। यदि यह कहा जावे कि 'सीता' से तुक मिलाने के लिए यह पाठ आवश्यक था, तो वह भी ठीक नहीं है। 'चिंता' के साथ 'वीता' और वैसे ही अन्य तुक धन्यत्र भी आए हैं, यथा:

मुख मलीन उपजी तन चिता। 'त्रेजटा सन बोली तब सीता। ६-६६-३ मंदोदरी हु'य कर चिंता। भएउ कंत पर बिधि बिपरीता। ४-३७-६ इस लिए 'चिंत।' पाठ ही सार्थक और प्रयोगसम्मत है।

(२०) ४-२८: 'मैं देखीं तुम्ह नाहीं गीषहिं दृष्टि अपार। कोदवराम में 'नाहीं' के स्थान पर पाठ 'नाहिंन' है। 'नाहिंन' का प्रयोग प्रंथ भर में 'कदापि नहीं' या 'निश्चित रूप से नहीं' के श्राशय में ही हुआ है, श्रन्यथा 'नाहीं' रूप प्रयुक्त हुशा है। 'नाहिन' की कोई श्रावश्यकता प्रसंग में नहीं दिखाई पड़ता 'नाहीं' ही पर्योप है।

(२१) ४-२६: 'बिल बांधत प्रभु बाढ़ द सा तनु वरिन न जाइ। डमय घरी मह दीन्हीं सात प्रदिन्छन जाइ।' कोदवराम म दान्ही' के स्थान पर पाठ हैं 'दीन्हि मैं'। अर्थ और प्रयोग के ध्यान से दोनों पाठों में कोई अतर नहीं है। किंतु छद-योजना ना दृष्टि से निर्दोष पहला ही पाठ है, दूसरे पाठ में प्रथम तथा तृत य चरणों में मात्राएँ समान नहीं है।

१७०४ के अस्वीकृत पाठमंद

१७०४ में १७६२, १७२१, तथा छक्दनलाल के अस्वीकृत पाठ नहीं हैं, और न बदन पाठक का कोई अस्वीकृत पाठ है। रघुनाथ-दास तथा कोदवराम के कुछ अस्वीकृत पाठ उसम अवश्य हैं। और इनके अतिरिक्त कुछ और हैं नाचे इन पर क्रमशः विचार किया जाएगा।

(१) ४-४-४: 'गगन उथ देखी मैं जाता। परवस परी बहुत बिलपातः।' १७०६ में 'बिलपाना' के स्थान पर पाठ बिलखाता' है। 'बिलखाना' अन्वत्र नहीं आया है 'बिलव्ना' किया का ही प्रयोग मिलता है, यथा:

एहि बिधि रोवत बिलपत खानी। ३-३०-१८ श्रीर सीता के इस रुद्न की 'विलाप' कहा भी गया है:
सीता के बिलाप सुनि भारः। ३ २६-६
बिविध बिलाप नरति वेदेही। ३-२४-८

इस्रतिए 'विलपाता' पाठ ही समीचीन लगता है।

(२) ४-६-१४: 'दोड' के स्थान पर १७०४ में पाठ 'दो' है। संभवतः तिपि-प्रमाद से 'दो' पाठ हो गया है. अन्यथा 'दोड' होता।

(३) ४-७-२१ : 'येहि' के स्थान पर १७०४ में पाठ 'वेहि' है। 'वेहि' प्रन्थ में अन्यत्र नहीं आया है, और अर्थहीन है। 'वेहि' की सार्थकता और प्रयोग समीचीनता प्रकट है।

- (४) ४-७:१७०४ में कहें बालि' के स्थान पर पाठ कह बालि' है। 'कह बालि पाठ में प्रथम चरण में छद बिगड जाता है, अन्यथा अर्थ में दानों एक हैं।
- (४) ४-१२-- 'सुरनर मुनि सबकै यह रीती ! स्वारथ लागि करिह सब प्रीती।' १७०४ में करिह' क स्थान पर पाठ 'करित'। 'करित'= 'करती हैं' स्नीलिंग कर्त्ता की ही किया हा सकती है। किंतु यहाँ 'सब सुरनर मुनि—में से एक भी स्नीलिंग का नहीं है, इसिलिए 'करिह' पाठ की समीचीनता आर 'करित' की अशुद्धि प्रकट है।
- (५) ४-१४-४. 'स्वोजत कतहु भिलाइ नहिं घूरी।' १७०४ में 'भिलाइ नहिं के स्थान पर पाठ है मिलाइहिं। 'मिलाइहिं' = 'मिला देगा' प्रसग में अथे हीन है। 'मिलाइ नहिं, की सार्थकता प्रकट है— वर्श का वर्णन है— और वह प्रयोगसम्भत भी है, यथा:

ामलइ न जल बन गहन मुलाने । ४-२४-३

- (७) ४ २४-१० : 'जिम ह!र जन हिय छपज न कामा।' १७०४ में 'हिय' के स्थान पर पाठ 'धिय' है। 'धिय' अर्थहान है। समवतः यह पाठ भेद लिपि-प्रभाद से हुआ है।
- (८) ४-१६-२: 'फूने कास सकत महि छाई। जनु बरषा कृत प्रगट बुढ़ाई। '१७०४ में 'कृत' के स्थान पर पाठ 'ऋतु है। 'ऋतु' पाठ से दूसरे चरण का उपवास्य कियाहीन हो जाता है, इसांतर 'कृत' = 'किया' पाठ हां ठीक है।
- (६) ४१६-१०: 'कहुं कहुं बृष्टि सारदी थोरी। कोड एक पाव भगति जिम मोरी।' १७०४ में 'जिमि' के स्थान पर पाठ 'जिसि' है। 'बिसि'='जैसी' यहाँ अप्रासंगिक है। 'जिमि'= 'जिस प्रकार' की समीचीनता प्रकट है।
- ×(१०) ४२४: 'दीख जाइ उपवन वर सर विगसित वहु कजां' १७०४ में 'वर सर विगसित वहु कज' से स्थान पर पाठ है 'सर विगसित तह बहु 'कज'। दोनों पाठों से अथे लग जाता है, और दोनों प्रयोग की दृष्टि से त्रृटि होन हैं।

# सुंदर कांड

# १७०४ क स्वीकृत पाठमेद

१००४ की प्रति में कुड़ पाठ ऐसे हैं जो विवेचनीय रोव प्रतिका में नहीं मिलने, यद्यि कुछ अन्य प्रतियों में—यथा स० १८६४ की प्रति में—मिलते हैं। यह पाठ उक्त अन्य पाठों की तुलना में उत्कृष्टतर प्रतीत होने हैं। नीचे यथाकन इन पर विचार किया जायगा।

(१) ४ १ रलो० : 'शान्त शाग्वतमप्रमेयमनय गीर्वाण शांतिप्रदं। ज्ञा शभु फर्णान्द्र सेञ्यमनिश वेदान्त वेद्य विभुं:' १७०४ मे 'गीर्वाण' के स्थान पर पाठ है 'निर्वाण' है। 'गीर्वाण शान्तिप्रदं' का अर्थ है: 'देवताओं को शान्ति देने बाले'। 'शान्ति देने' की भावना यद्यपि असगत नहीं है, किन्तु अन्यत्र अप्रयुक्त है। 'निर्वाण' देने की भावना संगत तो है हां, अन्यत्र भा आई है: यथा,

सो एक राम श्रकाम हित निरक्षानप्रद मम श्रान को । ७ १३० छ०
रामचद के भजन बिनु जो चह पद निरबान । ७-७८
राम राम कहि तनु तर्जाह पावहि पद निरबान । ३-२०
निरबानदायक कोघ चाकर भगति श्रवसदि वस करो । ३-२६
इसलिए 'निर्वाण' पाठ 'निर्वाण' की अपेना अधिक प्रयोगसम्मत
सगता है।

(२) ४-१७-=: 'सुनु सुत करहिं बिपिन रखवारी। परम सुभट रजनीचर भारा।' १७०४ में 'भारी' के स्थान पर पाठ हैं 'धारी'। 'परम सुभट' शब्द आए ही हैं, इसलिए भट' के लिए किया-विशेषण के रूप में, या 'रजनीचर' के लिए विशेषण के रूप में 'भारी' पाठ में एक प्रकार से पुनरुक्ति दोष है। धारी'= 'सेना' पाठ में यह दोष नहीं है: अर्थ होगा, 'बढ़े बढ़े वीर राच्चों की सेनाएँ, हे हनुमान, बन की रचा करती हैं।' यह प्रसगसम्भत तो है ही, प्रयोगसम्भत भी है, यथा: इति इत माभ निसाचर घारी। ६-६६-१ नाना बरन भालु कपि घारी। ३-१६-१ चिल रघुबीर सिलीमुल घारी। ६-६२-७

## कोदवराम के स्वीकृत पाठभेद

को इवराम की प्रति में. इसी प्रकार, कुछ पाठभेद ऐसे हैं जो १७०४ की प्रति में मिलते हैं. यद्यपि विवेचनीय शेष प्रतियों में नहीं मिलते। यह पाठ भी अन्य पाठ की तुलना में साबारणतः उत्कृष्टतर पतीत होते हैं। नीचे इन पर क्रमण विचार किया जायगा।

(१) ४-२८ ४: 'मिले सकल श्रित भए सुखारी। तलफत मीन पान जिमि बारी।' कोद्वराम म जिमि' के स्थान पर पाठ 'जतु' है। यद्यपि दोनो पाठ प्रसंग में खप सकते हैं, किन्तु जो प्रसंगोचित बस 'जनु'= 'मानो' युक्त उत्प्रेचा के पाठ में हैं—यह कहने में है कि 'मानो तइपती हुई मछली को पानी मिल गया हो', 'जिमि'= 'जैसे' युक्त उत्प्रहरण के पाठ में नहीं है—यह कहने में नहीं है कि 'जैसे तइपती हुई मछली पानी पाने पर सुखी होती है' क्योंक पूर्व की एक अद्योंनी में कहा गया है:

हर्षे सब विज्ञोक्षि हनुमाना । नृतन जनम कपिन्ह तव जाना ।

- × (२) ५ २६-३: 'त्राइ सबन्ह नावा पद सीसा। मिले सबन्हि श्रवि प्रीति कपीसा।' कोदवराम में 'श्रीवि' के स्थान पर पाठ 'प्रेम' है। 'प्रीति' और प्रेम' दोन। समानार्थी के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, इस्रविए दोनो पाठ प्रयोगसम्मत हैं।
- (३) ५-२८५: 'दुबिद मयन्द नील नल अगद गद बिकटासि। दिधिमुख केहरि निसठ सठ जामवन्त बलरासि। कोद्वराम में 'निसठ सठ' के स्थान पर पाठ है 'कुमुद गव'। 'राठता' का भावना रामपच के सेनापित्यों के लिए कम ठीक जँचती है, 'कुमुद गव' पाठ में यह त्रुटि नहीं है।
- × (४) ४५-६७: 'सचिव सभीत विभीषतु जाके । विजय विभूति कहाँ जग ताके ।' कोदवराम में 'जग' के स्थान पर पाठ है

'लिंग। अर्थ दोनों पाठों से लग जाता है, और दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई पड़ता।

#### बदन पाठक के स्वीकृत पाठमेद

बंदन पाठक की प्रति में भी, इसी प्रकार, एक पाठ ऐसा है जो कोदबराम, १७०४ तथा १८६४ में मिलता है, यद्यपि बिवेचनीय शेप प्रतियों में नहीं मिलता। यह पाठ भी अन्य पाठ की तुलना में उत्कृष्टतर प्रतीत होता है:

(१) ४-२३-६: 'सरित मूल जिन्ह सरितन्ह नाही। वरिष गण पुनि तबहि सुखाही।' वंदन पाठक में 'सरित' के स्थान पर पाठ है 'सजल'। 'सरितन्ह' के कारण 'सरित' पाठ में पुनरुक्ति प्रकट है। 'सजल' पाठ में यह दोष नहीं है, श्रार 'जलसम्पन्न मूल' 'मरित मूल' की अपेना अधिक सार्थक भी प्रतीत होता है।

## रघुनाथदान के स्वीकृत पाठमेद

रघुनाथदास की प्रति में इस प्रकार के कोई पाठ-सुधार के स्थल नहीं दिखाई पड़ते।

### इकनलाल के स्वीकृत पाठभेद

छक्कनलाल को प्रति में अवश्य कुछ पाठ ऐसे दिखाई देने हैं जं। रघुनाथदास, बंदन पाठक, कोद्वराम और १७०४ में मिलते हैं, यद्यपि विवेचनीय शेप प्रतियों म नहीं मिलते। यह पाठ भी अन्य पाठ की तुलना में उत्कृष्टतर प्रतीत होते हैं। इन पर क्रमशः नीचे विचार किया जाएगा।

(१) ४-द-३: 'सुनि सब कथा विभीषन कही। जेहि विधि जनक सुता तहं रही।' 'सुनि' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ हैं 'पुनि'। 'सुनि' पाठ में 'सब कथा' या तो 'सुनि' का कर्म हो सकता है, और या तो 'कही' का, क्योंकि दोनों सकर्मक कियाएँ हैं। किन्तु इस 'सब कथा' को 'कहो' के कर्म के रूप में 'जेहि विधि जनकसुता तहं रही'

द्वारा त्रागे स्पष्ट भी किया गया है। इसलिए 'सुनि' किया कर्महीन हो जाती है। 'पुनि' पाठ में यह त्रुटि नहीं है।

(२) ४-१०-४: 'सो भुज कंठ कि तब श्रसि घेरा। सुनु सठ श्रस प्रवान मन मोरा।' छक्कनलाल में 'मन' के स्थान पर पाठ 'पन' है। 'प्रवान' विशेषण का प्रयोग प्रंथ भर में 'स्नाप', 'बागीसा', 'बचन', 'कथन' तथा 'सपथ' संज्ञात्रों के साथ ही मिलता है:

तासुसापहरि कीन्ह प्रवाना । १-१२४-१ जानेहु तब प्रवान बगीसा । १-७४-६ करि पितु बचन प्रमान । १-५३ कीजिन्न बचन प्रमान । १-५५६

करहु तात पित बचन प्रवाना । १-१७४-५ कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई । १-१४६-७

श्रित नरोध ाथे लखन लखि सुनि सप्थ प्रवान । २२३० 'पन' पाठ ही इन प्रयोगों के निकट हैं—विशेष रूप से 'सपथ प्रवान' के—'मन' नहीं। इसलिए 'पन' पाठ 'मन' पाठ की अपेत्ता अधिक प्रयोगसम्मत प्रतीत होता है, यद्यपि प्रसंग में अर्थ दोनों से लग जाता है।

(३) ४-४३-३: 'बिहॅसि दसानन पूंछी बाता। कहिस न कस आपिन कुसलाता।' छक्कनलाल में 'कस' के स्थान पर पाठ 'सुक' है। पूर्व की पंक्तियाँ हैं:

तुरत नाइ लिख्नमन पद माथ। । चले दूत बरनत गुन गाथा। कहत राम जसु लंका आए । रावन चरन सीस तिन्ह नाए॥ प्रकट है कि दूत एक से अधिक थे। किन्तु रावण के प्रश्नों में विधि-सूचक कियाएँ सभी एकवचन की हैं; 'कहसि' उपर आ ही चुका है, आगे की अर्द्धाली में 'कहुं' आता है:

पुनि कहु खबरि विभीषन केरी। जाहि मृत्यु आई अति नेरी। इसलिए यह भी प्रकट है कि रावण ने संबोधन किसी एक दूत को किया है। वह दूत कीन था, यह प्रसंग में आना आवश्यक प्रतीत होता है, इसलिए 'सुक' पाठ 'कस' की अपेन्ना अधिक प्रसंगोजित सगता है।

#### १७२१ के स्शिकृत पाठमेद

१७२१ में कोई भी पाठ ऐमा नहीं है जो वस्तुतः १७६२ की तुलना में उत्क्रष्टतर हो। यह अवरय है कि कुछ स्थलों पर १७६२ में लिवि-प्रमाद या पाठ-प्रमाद से अगुद्धियाँ हो गई हों, और १७२१ उन स्थलों पर शुद्ध पाठ देनी हो।

#### १७६२ के उस्वीकृत पाठभेद

१७६२ का एक ऋस्वीकृत पाठभेद निम्नलिखित है :

(१) ४-१६ ' सुनु माता साखामृग निह वल बुद्धि विसाल । प्रभु प्रताप ते गरुड़िह खाइ परम लघु ज्याल ।' 'साखा मृग' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'साखामृगन'। पहले पाठ का अर्थ है—"हे माता! सुनो। मैं शाखा-मृग हूं, मुक्ते विशेष वल अथवा बुद्धि नहीं प्राप्त है...।" दूसरे पाठ का अर्थ होगा—"हे माता! सुनो। शाखा-मृगों को विशेष वल अथवा बुद्धि नहीं होती।" किन्तु इस दूसरे पाठ के लिए शुद्ध रूप होना चाहिए था द्वितीया बहुबचन का 'साखा-मृगन्ह।' 'साखामृगन' अशुद्ध है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त दो स्थलों पर १७६२ में अस्वीकृत पाठ ऐसा है जो १७२१ में भी मिलता है। इन पर नीचे यथाक्रम विचार किया जा गा।

(२) ४-२७-६: 'मास दिवस महुँ नाथ न त्रावा। तो पुनि मोहिं जियत नहिं पावा।' १७२१-१७६२ में 'त्रावा', 'पावा' के स्थान पर क्रमशः 'त्रावें, 'पावें' पाठ है। दोनों काल व्याकरणसम्मत हैं। यथा:

होत प्रात मुनि बेष घरि जी न राम बन जाहि। १-३३ जी नहिं फिरहिं घीर दोड माई। १-=२-१

र्जी हरिहर कोपहिं मन माहीं। १-१६६-४

श्रव सामेडं रिपु सुनहु नरेसा। बौं तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा। १ १७१-१ बहुभागी बन श्रवम श्रभागी। बौ रघुनंस तिलक तुम्ह त्यागी। २-४६-४ किन्तु बहुवचन सामान्य वर्तमान काल के लिए '—ऐं' रूप प्रयोग-सम्मत नहीं है: सर्वत्र '—श्रहिं' रूप मिलता है। (३) ४-४८-४: 'ऊसर बीज बए फल जथा।' 'बए' के स्थान पर १७२१-१७६२ में पाठ 'बोए' है। प्रंथ भर में 'बए' तथा उसी के रूप मिलते हैं, 'बोए' के नहीं, यथा:

तुम्ह कह बिपति बीज बिचि बएक। १-२०-६ बबा सो लुनिय लहिन्न को दीन्हा। ११६-५ देव न बरसहि घरनि पर व्यापन नामहिं घान। ७-१० स्रतः 'बए' पाठ ही प्रयोगसम्मत है, 'बोए' नहीं।

#### १७२१ के श्रस्वीकृत पाठभेद

१७२१ में दो श्रस्वीकृत पाठ भेद हैं। पर हम नीचे यथाक्रम विचार किया जाएगा।

- (१) ४-४४: ' दुबिद मयंद नील नल ऋंगद गद बिकटासि। दिधि मुख केहिर निसठ सठ जामवत बलरासि।' १७२१ में 'विकटासि' के स्थान पर पाठ हैं 'बिकटास्य'। 'बलरासि' के तुक में 'बिकटासि' ऋधिक जॅचता है। ऋबधी भाषा की प्रवृत्तियों के ऋनुसार भी 'बिकटासि' पाठ ही ठीक लगता है।
- (२) ४-४६-द: 'सुनि खल बचन दूतिह रिसि बाढ़ी। समय बिचारि पत्रिका काढ़ी।' १७२१ में 'दूतिह' के स्थान पर पाठ 'दूत' है। इस प्रकार के स्थलों पर अन्यत्र विभक्तियुक्त रूप ही मिलता है, यथा:

भह लिकिहि रिस भीर विचारी। १-२८-१
मातु किपन्ड रिस भई घनेरी। ६-६८-१
इसलिए पहला पाठ प्रयोगसम्मत है। वह प्रसंगसम्मत भी है, अर्थ
है, "दूत को क्रोध हो गया"। 'दूतिरस' समस्त शब्द माना जा सकता
था, किन्तु उसमें ध्विन होती कि दूत के रिस पहले ही से थी।
प्रसंग में उक्त आशय का कोई उल्लेख नहीं है, इस कारण दूसरा
पाठ प्रसंगसम्मत नहीं है।

ख्रकनसास के अस्वीकृत पाठमेद ख्रकनसास में १७६२ के अस्वीकृत पाठभेद कोई नहीं हैं, १७२१ के दोनों हैं, और उनके ऋतिरिक्त भी कुछ हैं। इन पर नीचे क्रमशः विचार किया जाएगा।

(१) ४-१२-११: 'त्र्न किसलय अनल समाना। देहि अगिनितन करिह निदाना।' अक्रनलाल में 'तन' के स्थान पर पाठ 'जिन' है। 'निदान' का प्रयोग प्रंथ भर में 'कारण' के अतिरिक्त 'श्रंत' और 'प्राणांत' के ही अर्थ में हुआ है:

जहां कुमिति तह बिपति निदाना । ४-४०-६ परेंड राउ कहि कोटि बिधि काहे करिन निदान । रै-३७

सीता प्रस्तुत प्रसंग में श्रपना प्राणांत ही च.हती हैं—श्रपनी प्राण्यत्ता नहीं।इसलिए 'तन करिस निदाना' ही प्रसंगसम्मत है। 'जनि करिस निदाना' या तो प्रसंगिवरुद्ध श्रथं देता है, श्रौर या तो श्रथंहीन है।

- (२) ४-१३-७: 'श्रवनामृत जेहिं कथा सुनाई। कही सो प्रगट होति किन भाई।' छक्कनलाल में 'कही' के स्थान पर पाठ है 'कहि'। 'कहि' पाठ से पहला उपवाक्य कियाविहीन हो जाता है, क्योंकि 'कहि' केवल एक पूर्वकालिक किया का रूप है। 'कही' ही उस उप-वाक्य की किया है, और वह प्रसंग चित्त भी है, यह प्रगट है।
- (३) ४-१४-७: 'बचतुन आव नयन भरे बारी।' झकनलाल में 'भरे' के स्थान पर पाठ है 'भर'। 'भरि' पाठ से 'बारी' क्रियाहीन हो जाता है। 'भरे' ही 'बारी' की क्रिया है, और वह प्रसंगसम्मत भी है, यह प्रकट है।
- (४) ४-१४-४: 'जे हित रहे करत तेइ पीरा। उरग स्वांस सम त्रिबिधि समीरा।' 'जे हित रहे' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ हैं 'जेहि तह रहे'। 'जेहि तह' प्रसंग में अर्थहीन है। 'पीड़ा' कारक की तुलना में 'हित'= 'सुख कारक' का ही उल्लेख प्रासंगिक और अर्थ-पूर्ण है। दिए हुए उदाहरण से भी इसी की पुष्टि होती है।
- \*( ४ ) ४-२१-२: 'कीघों अवन सुने नोहं मोही। देखां ऋति श्रमंक सठ तोहीं।' छक्कनलाल में 'सुने' के स्थान पर पाठ है 'सुनेहि'। 'सुनेहि' का ही प्रयोग प्रंथ में मिलता है, यथा:

सोह रावन क्या विदित प्रतापी सुनेहि न श्रवन ऋलीक प्रतापी। ६-२-८ मोर पराक्रम नहि सुनेहि जितेउं चराचर सारि। ६-२७ रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा। १-२७२-४

इसलिए 'सुनेहि' पाठ अधिक प्रयोगसम्मत प्रतीत होता है।

×(६) ४-४७-१: 'लोभ मोह मच्छर मद माना।' छक्कनलाल में 'मच्छर' के स्थान पर पाठ 'मत्सर' है। दोनों रूप प्रथ में प्रयुक्त हैं, यथा

> मन्द्रि काहि कलक न लावा। ७ ७१-३ काम क्रोध मद मत्तर मेका। ३-४४-३ मत्तर मान मोह मद चोरा। ७-११-६ जुग निध ज्वर मत्तर श्राबनेका। ७-१२१-३७

इसलिए दोनों पाठ प्रयोगसम्मत हैं।

- (७) ४-४६: 'रावन कोघ अनल निज स्वास समीर प्रचंड। जरत बिभीषन राखेड दीन्हेंड राज अखंड।' अक्रनलाल में 'राखेड' के स्थान पर पाठ है 'राखा'। 'राम' कर्ता के लिए दोहे के अगले चरण में 'दीन्हेंड' किया आई है; 'राखेड' रूप हो सके अनुरूप है 'राखा' नहीं।
- \*( = ) ४-४८-८: 'कनक थार भरि मिनगन नाना। विप्रकृष श्राए तिज माना।' छक्कनलाल में 'श्राए' के स्थान पर पाठ 'श्राएड' है। इस किया का कर्ता है 'जलिनिधि', जो ऊपर वाली श्रद्धांली में श्राया है: 'जलिनिधि' एकवचन है, श्रीर इसके लिए एकवचन की कियाएँ ही प्रसंग में प्रयुक्त हुई हैं:

हरिष पर्योनिषि भएउ सुलारी। ५-६०-७ सकल चरित कहि प्रसुहि सुनावा। ५-६०-= चरन बंदि पायोषि सिषावा। ५ ६०-= निज भवन गवनेउ सिधु । ५-६०

इसलिए 'श्राएउ' एकवचन रूप 'श्राए' बहुवचन रूप की श्रपेचा श्रधिक समीचीन लगता है। ×(१) ४-४८: 'डाटेहि पै नव नीच।' छक्कनलाल में 'नव' के म्थान पर पाठ है 'नवे'। तुलनीय प्रयोग केवल निम्नलिखित है:

पुन न नवह जिमि उक्तट कुकाटू २-१८-४ इसलिए 'नवें'-'नवह' पाठ प्रयोग की ट्राप्ट से शुद्ध प्रतीत होता है। किन्तु 'नव' पाठ भी श्रशुद्ध नहीं प्रतीत होता, म्योंकि श्रन्य कियाश्रों का इस प्रकार का रूप मिलता है, यथा:

पति प्रतिकृत जनम जह नई। विधवा होड पाह तरुनाई। : =-१६

(१०) ४- ४६-४: प्रभु श्रायेमु जेहि कह जम श्रह्रं। मो तेहि भांति रहे मुख लह्र्इ ।' छक्कनलाल मे 'जम' के स्थान पर पाठ 'जमि' है। पहला पुल्लिंग रूप है, दूपरा स्त्रीलिंग रूप। 'श्रायेमु' प्रथ भर मे पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त हुश्रा है, यथा:

प्रथमहि जिन्द कहं स्रायेसु दीन्हा। १-१८६-२ जो कलु स्रायेसु ह्या दीन्हा। १-१८८-१ सतानंद तब स्रायेसु दीन्हा। १-२४७-७ समय जानि गृह स्रायेसु दीन्हा। १-३४७-७ इसलिए 'जस' पाठ ही प्रयोगसम्मत है 'जसि' नहीं।

### रघुनाथदास के अस्वीकृत पाठमेंद

रघुनाथदास में १७६२ के ऋस्वीकृत पाठभेद नहीं हैं, १७२१ तथा छक्कनलाल के अवश्य कुछ हैं, और उनके अतिरिक्त भी कुछ हैं। इन पर नीचे क्रमश : विचार किया जाएगा।

- (१) ४-१-३: 'जब लिंग आवों सीति ह देखी। होइहि काज मोहि हरष विसेषी।' रघुनाथदास में अंतिम चरण के 'होइहि' के स्थान पर पाठ है 'होइ'।' 'होइ काजु'= 'कार्य हो' की संगति 'मोहि हरप विसेषी'='मुके विशेष हर्ष हैं' के साथ नहीं बैठती। संगति तो 'होइहि काजु'='कार्य होगा' क्योंकि 'मोहिं हरष विसेषी'='मुके विशेष हर्ष हैं। दोनों उपवाक्यों में परस्पर कोई संबंध है, यह पहले ही पाठ में दिखाई पड़ता है, दूसरे में नहीं।
  - (२) ४-५-४: 'तव हनुमंत कहा सुन भ्राता। देखी वहीं जानकी

माता। रघुनाथदास में 'देखी' के स्थान पर पाठ है 'देखा'। इस किया का कर्म 'जानको माता' है, जो स्त्रीलिंग है। इसलिए किया का स्त्रीलिंग रूप 'देखी' ही समीचीन है, 'देखा' पुल्लिंग रूप नहीं।

(३) ४-२४-४ 'उलटा होइहि कह हनुमाना। मित भ्रम तोहि प्रगट मैं जाना।' रघुनाथदास में 'तोहि' के स्थान पर पाठ 'तोरि' है। किन्तु 'मतिश्रम' के प्रयोग प्र'थमर में पुल्लिग रूप में ही मिलते हैं:

हरहु नाथ मम मित भ्रम भारी। १-१०८४ मित भ्रम मोर कि श्रान विसेषा। १-२०१-७ इसलिए 'तोहि' पाठ ही प्रयोगसम्मत ज्ञात होता है, 'तोरि' नहीं।

(४) ४-२७: रघुनाथदोस में 'बिरिदु' के स्थान पर पाठ 'बिरद' है। अंथ भर में रूप 'बिरिदु' या 'बिरिद' ही आया है:

लोक बेद वर बिरिद बिराजे। १-२५-२ विरिद वर्दाह मित चीर । १-२६१ प्रनतारित हर बिरिद सभारा। ६-६४-१ प्रवरन सरन विरिद्ध सभारी। ७ १८-१ इसलिए वही प्रयोगसम्मत है, 'बिरद' नही।

- ×(४) ४-३३: 'ता कहुं प्रभु कछु अगम निह जापर तुम्ह अनुकूल। तव प्रताप बड़वानलिह जारि सकइ खलु तूल।' रघुनाथदास में 'प्रभाव' के स्थान पर पाठ 'प्रताप' है। अर्थ दोनों पाठों से लग जाता है, इसलिए दोनों पाठ संगत प्रतीत होते हैं।
- (६) ४-४४: 'दुबिद मयंद नील नल श्रंगद गद बिकटासि। दिध मुख केहरि निसठ सठ जामबंत बलरासि।' रघुनाथदास में 'श्रंगद गद' के स्थान पर 'श्रंगदादि' पाठ है। इसके बाद भी नाम बराबर गिनाए गए हैं, इसलिए 'श्रादि' युक्त पाठ ठीक नहीं जान पड़ता है।

#### बंदन पाठक के अस्वीकृत पाठमें द

व दन पाठक में १७६२ के अस्वीकृत पाठ नहीं हैं, किन्तु १७२१, अक्षनलाज़, रघुनाथदास के कुछ अस्वीकृत पाठ अवश्य हैं, और इनके अतिरिक्त भी कुछ अस्वीकृत पाठ हैं। नीचे क्रमशः इन पर विचार किया जाएगा। \*(१) ४-१-५: 'जिमि अमोघ रघुपित के बाना । एही भांति चला हनुमाना।' वंदन पाठक में 'एही' के स्थान पर पाठ 'तेही' है। तुलनीय प्रयोग के स्थल निम्नलिखित हैं;

बिप विवेकी वेद विद संमत साधु सुकाति। जिमि घोले मदपान कर मचित्र सोच तेहि भांति॥ २-१४८ जेहि चाहत नर नारि सब स्त्रात स्त्रास्त एहि भाति। जिमि चातकि चातक तृषित बृष्टि सस्ट रितु स्वाति॥ २-५२

श्रवधपुरी बोहह एहि भाँती। प्रभुहि मिलन श्राई जनु राती। १-१६४-३ कैकेई हरषित एहि भाँती। मनृहु मुन्ति दब लाइ किराती। २-१५६-५ ऊपर जिमि' के पूर्व 'एहि' श्रार 'जिमि' के अनंतर 'तेहि' ही आए है। श्रतः 'तेहि' पाठ श्रधिक प्रयोगसम्मत प्रतीत होता है।

×(२) ४-२-६: बंदन पाठक में 'दृन' के स्थान पर पाठ 'दुगुन' है। दोनों पाठ प्रयोगसम्मत हैं: ते प्रिय मन लिख्निन तें दूना। ४-१४-१० दुम्हते प्रेम राम के दूना। ४-१४-१०

कपि तन कीन्ह दुगुन बिस्तारा । ५ २-७

(३) ४-६- : 'सुन द्समुख खद्योत प्रकासा। कबहुं कि निलनी करइ विकासा। अस मन समुभु कहित जानकी। खल सुधि निह रघुवीर बान की।' वंदन पाठक में 'समुभु' के स्थान पर पाठ 'समुिम' है। इस प्रकार के स्थलों पर प्रंथ में पुरुषों के लिए 'सः भु' ही मिलता है; और रावण के लिए भी यही प्रयुक्त हुआ है, 'समुिभ' नहीं। 'समुिभ' तो ख्रियों के लिए मिलता है:

सोइ प्रभु प्रगट समुक्तु जिद्धं शक्त । ५-१६ प्र खाहि निसाचर दिवस निति मूद समुक्तु तजि टेक । ६-३१ कह रघुकीर समुक्तु जिद्धं भ्राता । ६-८४-६ समुक्ति चीं जिद्धं भामिनी । २-४०-इसलिए 'समुक्तु' पाठ ही समीचीन है, 'समुक्ति' नहीं ।

×(४) ४-३१ 'राति दिनु' के स्थान पर ब'दन पाठक में पाठ है 'दिवस 'निसि' मिलता है। दोनों पाठों में कोई अंतर नहीं है।

(६) ४-३४: 'सिह सक न भार उदार अहिपति बारबारिह

मोहई।' बंदन पाठक में 'मोहई' के स्थान पर पाठ 'विमे।हई' है। 'किया के रूप में 'मोह' के ही प्रयोग मिलते हैं, यथाः

न्पूर धुनि सुनि मुनि मन मोहह । १-६८-३ सिव विरंचि वहं मोहह को हह बपुरा आन । ७६२ सो प्रगट करुनाकंद सोभावृंद आग जग मोहई।३-३२-छं० नव आंबु घर वर गात आंबर चीर मुनि मन मोहई।७-१२-छं० इसिलए पहला पाठ अधिक प्रयोगसम्मत प्रतीत होता है।

# कोदवराम के अस्वीकृत पाठमें द

कोदवराम में १७६२, १७२१, छक्कनलाल, रचुनाथदास, नथा बंदन पाठक के अस्वीकृत पाठ अनेक हैं, श्रांर उनके श्रतिरिक्त भी कुछ अस्वीकृत पाठ हैं, जिन पर नीचे विचार किया जाएगा।

(१) ४-१-७: 'जेहि गिरि चरन देई हनुमंता। चलेड सो गा पाताल तुरंगा।' कोदवराम में 'जेहि' के स्थान पर पाठ है, 'जे'। 'जेहि' एकवचन कर्म का रूप है, और 'जे' बहुबचन कर्ता का रूप है। उसी के लिए अगले चरण में संकेतवाची सर्वनाम 'सो' प्रयुक्त हुआ है, जो एकवचन का है। इसलिए यह प्रकट है कि 'पहले चरण में भी सर्वनाम का एकवचन रूप ही होना चाहिए।

(२) ६-१-७: ऊपर की ही श्रद्धोली में कोदवराम में 'देइ' के स्थान पर पाठ 'दीन्ह' है। 'देइ'='देकर' और 'दीन्ह'='दिया' में संदेह नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका संबंध 'चलेउ' के साथ उसकी पूर्वकालिक क्रिया के रूप में है—'जेहि गिरि चरन देह हनुमंता चलेउ, सो पाताल तुरंता गा।' श्रन्यथा 'चलेउ' श्रसंगत और श्र्यंहीन हो जाता है।

(३) ४-३-४: 'सोइ छल हन्मान कहं कीन्हा।' कोदवराम में 'कहं' के स्थान पर पाठ 'तें' है। तुलनीय प्रयोग मंथ में नहीं है। प्रसंग में दोनों खप सकते हैं।

(४) ४-३-इं० : फिनक कोट बिचित्र मिन कृत सुंदरायतना घना। चडहृट हृट सुबट्ट बीथीं चारु पुर बहु बिधि बना। कोदवराम में 'सुंदरा- यतना' के स्थान पर पाठ 'सुन्दरायन ऋति' है। 'मुंदर' और 'आय-तन' से 'सुंदरायतना'='सुंदर घरोंवाला' (पुर ) की सार्थकता और प्रासंगिकता प्रकट है। 'मुंदर' और 'आयत' से वना हुआ 'मुंदरा-यत'='सुन्दर' और 'चोंड़ा' भी प्रमंग में खप सकता है।

(४) ४-३-छं०: अन्य पाठ 'माल' है; उसके स्थान पर कोन्वराम में पाठ है 'मल्ल'। अर्थों में दोनों के कोई अंतर नहीं है, अंतर दोनों में तद्भव और तत्सम का है। किन्तु 'माल' पाठ में आकार के आने के कारण 'देह विमाल' के साथ एक दीर्घाकार की व्यञ्जना है, जी 'मल्ल' पाठ में नहीं आ पानी। इन्निल 'माल' अधिक ममीचीन लगता है।

(६) ४-४-७: 'बिकल होसि ते किप के मारे। तव जानेमु निसिचर संघारे।' कोद्वराम में 'तें' के स्थान पर पाठ 'जब' है। जब' ऊपर की ही अर्जाली में आ चुका है: 'जब रावनहि ब्रह्म वर टीन्हा। चलन विरचि कहा मीहि चीन्हा।' दूसरे पाठ में इमलिए पुनरुक्ति होती है। 'तें' से संगति तो लग ही जाती है, उसमें पुनरुक्ति भी नहीं है।

- (७) ४-४-३: 'गरुड़ सुमेरु रेनु सम ताही। राम कृपा करि चितवा जाही। कोदवराम में 'गरुड़' के स्थान पर पाठ है 'गरुझ'। 'रेनु' अपनी छोटाई के लिए प्रसिद्ध है, हलकेपन के लिए नहीं, इसलिए उसकी तुलना में 'सुमेरु' को 'गरुझ' कहना अर्थहीन है। 'गरुड़' पाठ युक्तियुक्त है, क्योंकि वह काग-गरुड़ संवाद के ढाँचे में संबोधन के रूप में है।
- ( द ) ४-४-३: उपर की ही अर्द्धाली में के द्वर म में 'चितवा' के स्थान पर पाठ 'चितवहि' है। दोनों में 'चितवा' ही अधिक युक्ति-युक्त प्रतीत होता है, क्योंकि राम के किसी को कृपापूर्वक सदैव देखते रहने पर, जैसा 'चितवहिं' से ध्वनित होता है यदि इतना हुआ तो उसमें कोई विशेषता नहीं; उनकी एक बार भी कृपा-दृष्टि हो गई तो वह क्या कम है ? और 'चितवा' में यही ध्वनि है।
- (६) ४-४: 'रामायुध श्रंकित गृह सोभा बरनि न जाह। नव तुलसिका वृंद तहं देखि हरषकिपराय।' कोदबराम में 'तुलसिका' के

स्थान या पाठ है 'तुलसी के'। 'बृंद' प्रंथ भर में अनेकानेक स्थलों पर प्रयुक्त हुआ है, किन्तु कहीं भी 'कर'या 'के' के साथ नहीं। सर्वत्र वह समस्त रूप में ही व्यवहृत है। इसलिए प्रथम पाठ ही प्रयोगसम्मत लगता है, दूसरा यही।

- (१०) ४६३: 'साम दान भय भेद दिखावा।' कोदवराम में 'दान' के स्थान पर पाठ 'दाम' है। चतुर्विधा राजनीति में 'दान' ही श्राता है, इसलिए यहाँ वही समीचीन है, 'दाम' नहीं।
- (११) ४-१०-६: 'सीतल निसि तब श्रसि बर धारा। कह सीता हर मम दुख भारा।' कोदबराम में 'सीतल निसि तब श्रसि' के स्थान पर पाठ हैं 'सीतल निसित बहसि'। रात्रि का प्रसंग हैं। इसलिए 'सीतल निसि'; श्रीर प्राणोत्सर्ग के लिए 'श्रसि' की 'धारा' से प्रयोजन हैं, इसलिए उसको संबोधन करते हुए 'श्रासि तब बर धारा'। 'निसित बहसि' पाठ में युक्तियुक्तता नहीं है। धार को 'सीतल' कहना बेमेल ही प्रतीत होता है, श्रीर 'बर' रहते हुए 'निसित'= 'तीक्ष्ण' में श्रनावश्यक पुनरुक्ति भी है। इसलिए पहला ही पाठ समीचीन लगता है।
- × (१२) ४-११-६: 'तब प्रमु सीता बोलि पठाई। श्रंतिम चरण में 'सीता' के स्थान पर कोद्वराम में 'सीतिह' पाठ है। दोनों पाठ प्रयोगसम्मत हैं, यथा:

कामिह बोलि कीन्ह सनपाना ! १-१२६-५ कि कु बर्राह बोलि ले स्त्राप । ६-१६ १ तर्दाप उचित जन बोलि सप्रीती । २-६-६ इरवे बोलि लिए दोड भाई । १-२-६ १०

× (१३) ४-१४: 'जे हित रहे करत तेइ पीरा। उरग खांस सम त्रिबिध समीरा।' कोदवराम में 'जे हित रहे' के स्थान पर पाठ हैं 'जेहि तर रहे'। किन्तु 'जेहि तर रहे'='जिसके नीचे रहे हैं' यहाँ ऋर्थहीन है। 'जे हित रहे'='जो सुख पहुँचाने वाले थे' अब 'तेइ पीरा करत' ='वे ही पीड़ा पहुँचा रहे हैं' की संगति और सार्थकता प्रकट है, श्रीर प्रसंग में दिए हुए उदाहरणों से भी इसी की पुष्टि होती है।

- ×(१४) ४-१६: 'सुनु माता साखामृग निह्वल बुद्धि विसाल।' कीदवराम में 'साखामृग' के स्थान पर पाठ है 'साखामृगन्ह'। प्रसंग में दोनों पाठ खप सकते हैं। पहले पाठ में दोहे के प्रथम तथा द्वितीय चरणों को स्वतंत्र उपवान्यों के रूप में लेना होगा; ऋर्थ होगा, "माता सुनों मैं शाखामृग हूँ मुक्ते कोई विशेष बल-बुद्धि नहीं प्राप्त है।" दूसरे पाठ में ऋर्थ होगा, "माता। सुनो, शाखामृग को कोई विशेष बल या बुद्धि नहीं प्राप्त होती ?"
- (१४) ४-१७-४ 'करहुं क्रपा प्रभु श्रस सुनि काना। निर्भग प्रेम मगन हनुमाना।' कोद्वराम में 'मगन' के स्थान पर पाठ हैं 'हरप'। दूसरे पाठ में 'निर्भर प्रेम' शेष वाक्य से श्रसंबद्ध हो जाना है। पहले पाठ में यह दोष नहीं है, श्रर्थ है — "हनुमान पूर्ण प्रेम में निमग्न हो गए।"
- (१६) ४-२१-३: 'मारे निसिचर केहि अपराधा।' कोदवराम में 'मारे' के स्थान पर पाठ है 'मारेहि'। 'मारे' मध्यम पुरुष वहुवचन है; और हनुमान ने कुछ एक ही नहीं, कई निशाचरों को मारा था, इसिलए उसके अनुरूप है। मारेहि' मध्यम पुरुष एकवचन है, और प्रसंगविरुद्ध है।
- × (१७) ४-२४-४: 'मित भ्रम तोहि प्रगट मै जाना। कोदवराम में 'तोहिं' के स्थान पर पाठ है 'तोर'। दोनों प्रकार के प्रयोग पंथ में मिलते हैं:

इरहु नाय मन मित भ्रम भारी। १-१०८-४ मित भ्रम मोर कि भ्रान विसेषा। १-२०१-७ पियहि काल वह मित भ्रम भयक। ६-१६ ८ जब जेडि दिसि भ्रम होइ स्रगेमा। ७-७३-४

इसलिए दोनों पाठ प्रयोगसम्मत हैं। दोनों ही प्रसंग में भी खप सकते हैं, यह प्रकट है।..

\*( १८ ) ४-२४: 'कपि कें ममता पूंछ पर सबहि कहा। समुमाइ।'

कोद्बराम में 'कड़ो' के स्थान पर पाठ 'कहा' है। कर्ता 'द्सकंघर' है, जो उपर वाली अर्द्धाली में आ चुका है। 'कह्यों मंथ मर में इने-गिने स्थलों पर प्रयुक्त हुआ है, अन्यथा 'कहा' ही मिलता है। अतर दोनों में भाग का भी है—पहला बन का रूप है आर दूसरा अवधी का प्रथ की सामान्य भाषा अवधी होने के कारण भी दूसरा अधिक समीचीन लगता है।

- (१६) ४-२४-१ 'पूंछहीन बानर तहं जाइहि। तब सठ निज नाथिह लइ आहि।' कोदबराम में 'तहं' के स्थान पर पाठ 'जब' है। प्रसंग में दोनों खप सकते हैं। किन्तु 'तहं' अधिक समीचीन लगता है, क्योंकि बिना अपने स्वामो की सेवा मे पहुँचे उनको 'कपि' किस प्रकार ला सकता था ?
- (२०) ४-२६-२: 'जरइ नगर भा लोग बिहाला। भपट लपट बहु कोटि कराला।' कोदवराम में 'भपट' के स्थान पर पाठ 'दपट' है। 'भपट' = 'भपटती हैं' न रहने से 'लपट' कत्त क्रियाविहीन हो जाता है, और 'दपट' अर्थहीन भी है, इसलिए पहला ही पाठ संगत है।
- (२१) ४-२८-१: 'चलत महाधुनि गर्जेसि भारी। गर्भ स्नविं सुनि निस्चिर नारी।' कोदवराम में 'सुनि निस्चिर' के स्थान पर पाठ है 'रजनीचर'। 'गर्भ स्नविह' कोई स्वतंत्र घटना नहीं है, वह तो महाध्विनपूर्ण गर्जना को सुनने का हो परिणाम है। इसलिए 'सुनि' पूर्वकालिक कियायुक्त पाठ प्रसंगसम्मत है, दूसरा नहीं।
- x (२२) ६-३१: 'निमिष निमिष करुना निधि जाहिं कलप सम बीति।' कोदवराम में 'करुन। निधि' के स्थान पर पाठ है 'करुनायतन'। ऋर्थ की दृष्टि से दोनों पाठों में कोई ऋंतर नहीं, और प्रयोग भी मंथ में दोनों का हुआ है, इसलिए दोनों ही पाठ प्रसंगसम्मत और प्रयोग सम्मत हैं।
- (२३) ४-३३-६: 'सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कळू मोरि प्रभुताई।' 'कळू' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'कळुक'। प्रंथ भर में 'कळुक' का प्रयोग 'न' या उसके किसी समानार्थी के साथ

नहीं हुत्रा है: कारण यह है कि 'कछुक'='कछु' + 'एक' है। 'न' या 'नाहीं' 'कछु' के साथ ही मिलते हैं:

> तेहिं नाहीं बछु कात्र विगाग । १ २७६-४ ब्रह्मा सब जाना मन श्रानुभाना मोर न कछू त्रसाई । १-१८४ छुं० कहि न सकत बछु श्रांत गर्भारा । १-५३-२

इसलिए पहला ही पाठ प्रयोगसम्मत प्रनीत हे।ना है।

- (२४) ४-३४-४: 'सुनि प्रभु वचन कहि किप वृंदा। जय जय जय क्रपाल सुखकदा।' कोद्रवराम में 'प्रभु' के स्थान पर 'कपि' पाठ है। हनुमान ने राम में भिक्त का वरदान मागा है, जिसके उत्तर में भगवान ने 'एवमस्नु' कहा है, और इसी पर उनकी जय जयकार की जा रही है। 'कपि' पाठ यहाँ पर नितांन असंगत और 'प्रभु' ही मंगन है, यह प्रकट है।
- × (२४) ४-३४-४: 'जासु सकल मंगलमय कीर्ता। तासु पयान सगुन येह नीती।' कोद्वराम में 'कीती' के स्थान पर पाठ हैं 'रीती'। 'राम की रीती'='राम की कार्य-प्रणाली' का मंगलमय होना उनकी 'कीर्ति'= उनके 'कार्या' के मंगलमय होने की अपेत्ता कम युक्तियुक्त लगता है। 'कीर्ती' रूप अन्यत्र अवश्य नहीं मिलता।
- (२६) ४-३४- छं०: 'सिह सक न भार उदार श्रहिपति वार वारिह मोहई।' भोदवराम में 'उदार' के स्थान पर पाठ 'श्रपार' है। 'उदार' 'श्रहिपति' का विशेषण है, श्रीर उनके लिए सार्थक ही है। 'श्रपार 'भार' का विशेषण होगा। किन्तु 'भार' 'पार' करने को वस्तु नहीं है, इसलिए 'श्रपार' विशेषण उसके लिए युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता, श्रीर न प्र'थ भर में 'भार' के साथ कही भी उसका प्रयोग हुआ है। इसलिए पहला ही पाठ ठीक प्रतीत होता है।
- (२७) ४-३७-६: 'मंदोदरी हृदय कर चिता। भयउकंत पर विधि विपरीता।' कोदवराम में 'चिंता' ची स्थान पर पाठ है 'चीता'। 'चीता' ऋर्यहीन है, और मंथ भर में कहीं प्रयुक्त नही हुआ है। 'चिता' के साथ इस प्रकार के तुक अन्यत्र भी आए हैं, यथा:

चितवति चिकत चहुं दिसि सीता। कहं गए नृपिकसोर मन चिता। १-२३२-१ विमहिंदें पंख करिस विनि चिता। तिन्हिंद्दें देखाइ दिहेसु त सीता। ४-२८-१ सुख मजीन उपवी मन चिता। त्रिवा सन् बोली तब सीता। ६-६६-३

(२८) ४-४०: 'तात चरन गहि मांगों राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहुं ऋहित न होइ तुम्हार।' कोदवराम में 'देहु' के स्थान पर पाठ है 'देव'। अर्थ है 'दे दो', यह प्रकट है, किन्तु प्रंथ मर में इस अर्थ में 'देव' प्रयुक्त नहीं हुआ है, 'देहु' ही प्रयुक्त हुआ है, आर्थ वह दोहे के दूसरे चरण में आए हुए 'राखहु' के अनुरूप भी है।

×(२६) ४-४४-२: 'सनमुख होइ जीव मोहि जबही। जनम केटि अघ नासिंह तबहीं।' कोदवराम में 'नासिंह' के स्थान पर पाठ हैं 'नासौं। दोनों पाठ प्रसंग में खप सकते हैं। 'नासिंह' किया होगी 'अघ' कर्चा की; 'नासौं' किया होगी 'मैं' लुप्त कर्चा की, और तब 'अघ' कर्म होगा 'नासिंह' सकर्मक किया का।

(३०) ४-४४-७: 'जग महं सखा निसाचर जेते। लिछमन हनइ निमिष महं तेते।' 'हनइं' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ 'हतिह' है। दोनों पाठ प्रयोगसम्मत हैं, यथाः

कहा राम रन हतौ पचारी। ६-१०-३-४ मुख्य प्रहार हनत सब भागे।५-२---

(३१) ४-४८: 'सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्रान समान मम जिन्हकें द्विज पद प्रेम।' कोद्वराम में 'परिहत' के स्थान पर पाठ है, 'परम हित'। यहाँ पर भक्त के लक्षण कहे गए हैं। 'परम हित' यहाँ पर अर्थहीन लगता है, और प्रंथ में भी कही नहीं आया है। 'परहित' तो प्रंथ में भक्तों के लक्षणों में प्रायः सर्वत्र आया है, और यहाँ पर प्रसंगसम्मत भी है।

(३२) ४-४६: 'रावन कोध अनल निज स्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषन राखेड दीन्हेड राज अखंड।' कोदवराम में 'राखेड' के स्थान पर पाठ 'राखे' है। 'राखेड' और 'दीन्हेड' के कर्ता 'राम' हैं, जो ऊपर की अर्द्धाली में आए हैं। 'राखेड' तथा 'राखे' दोनों 'राम' कर्ता के लिए प्रयुक्त हो सकते थे। किन्तु बाद में 'दीन्हेड' क्रिया

त्राई है, और 'राखेड' ही उसके अनुरूप है, इस कारण रालेड' पाठ ही समीचीन खगना है।

- (३३) ४-४०-६: 'ऋति ऋगाध दुन्तर मय भांता।' कोद्वराम मंं 'सव' के स्थान पर पाठ हैं 'बहु'। 'सय भांता' = 'मभी प्रकार सें' 'दुस्तर' = 'कठिनाई से पार करने योग्य' की समीचीनता मागर के लिए प्रकट है, किन्तु 'बहु भांती' = 'बहुत प्रकार सें' 'दुस्तर' = 'कठिनाई से पार करने योग्य' की युक्तियुक्तता में संदेह होता है।
- (२४) ४-४२-२: 'रिपु के दृत किपन्ह तब जाने। मकल बांधि कपीस पह आने।' कोदवराम में 'सकली बाधि कपीस' के स्थान पर पाठ हैं 'ताहि बांधि किपपिति'। 'रिपु के दृत' में ही प्रकट हैं कि दृत एक से अधिक थे, और यही बात प्रसंग से भ प्रकट होती हैं दिस्तिए उनके संबंध में 'ताहि' का प्रयोग नितान्त अमन्मत है। उनके संबंध में 'सकल' = 'सबों को' का प्रयोग ही सम्मत लगता है।
- × (३४) ४-४२-३: 'कह सुपीय सुनहु सय वानर।' कोदवराम में 'बानर' के स्थान पर पाठ है 'बनचर'। बनचर' एकाय बार 'बानर' के पर्याय के रूप में आया है:

बन नर देह घरा छिति माहीं। श्रद्धांतत बल प्रतार जिन्ह पाही। १-१८८-३ इसलिए दोनों पाठ प्रायः क से हैं।

- (३६) ४-४२-७: 'सुनि लिख्नमन सब निकट वोलाए। द्या लागि हंसि तुरत छोड़ाए।' 'सब' के स्थान पर कोदवराम में पाठ 'तब' है। 'सुनि' के रहते हुए 'तब' एक तो अनावश्यक है, अंद दूसरे 'तब' पाठ से बोलाए' और 'छोड़ाए' सकर्मक क्रियायें कर्महीन हो जाती हैं, और यह नहीं झात होता है कि लक्ष्मण ने किसको बुलाया और किसको छुड़ाया। इसलिए 'सब' पाठ ही युक्तियुक्त है, 'तब' नहीं।
  - (३७) ४-४३ ४: 'पुनि कहु खबरि विभीषन केरी। जाहि मृत्यु आई अति नेरी।' कोदवराम में 'खबरि' के स्थान पर पाठ है 'कुसल'। यह प्रश्न है रावण का। रावण को विभीषण के कुशल की जैसी चिंता हो सकती थी, वह 'जाहि मृत्यु आई अति नेरी' कथन से

प्रकट है। प्रसंग में 'खबरि'= 'समाचार' इसलिए श्रधिक संगत प्रतीत होता है।

(३८) ४-४३-४: ऊपर की ऋद्धीली में 'जाहि' के स्थान पर कोदवराम में पाठ 'जासु' है। प्रसग में वर्ष्य 'विभीपण' है, उसकी 'मृत्यु' नहीं; इसलिए 'जाहि' पाठ 'जासु' की ऋपेचा ऋधिक युक्तियुक्त लगता है।

(३६) ४-४३-४: 'करत राजु लंका सठ त्यागी। होइहि जब कर कीट अभागी।' कोदबराम में 'त्यागी' और 'अभागी' के स्थान पर पाठ कमशः 'त्यागा' और 'अभागा' है। 'लंका' कम स्त्रीलंग है, इसलिए उसके लिए सकर्मक किया भी स्त्रीलिंग की होनी चाहिये। ऐसी दशा में 'त्यागा' के विरुद्ध 'त्यागी' पाठ की समीचोनता प्रकट है। पुनः, 'त्यागी' = 'त्याग करके' अर्थ में पूर्वकालिक किया के समान भी यहाँ प्रयुक्त माना जा सकता है और 'अभागी' का प्रयोग 'अभागा' के अर्थ में मंथ भर में मिलता है, यथाः

श्रज्ञ श्रकोबिद श्रंघ श्रभागी। १-११५-१ बह्मागी बन श्रवघ श्रभागी। २-६६-५ को त्रिभुवन में हि सरिस श्रभागी। २-१६४६ मै विग विग श्रव उदिव श्रभागी। २-१०१-५

× ( ४० ) ४-४४-दः 'श्रमित नाम भट कठिन कराला।' कोद्वराम में 'कठिन' के स्थान पर पाठ है 'विकट'। दोनों पाठ प्रसंग में खप सकते हैं। किन्तु प्रयोगसम्मत दूसरा ही प्रतीत होता है: 'कठिन भट' प्रंथ में श्रन्यत्र नहीं मिलता, 'विकट भट' ही श्रन्यत्र भी मिलता है, यथाः

> देखि विकट भट ऋति कटकाई। १-१७६-४ देखि विकट भट ऋति हरवाही। ३-१८-=

(४१) ४-४४: 'सहज सूर किप भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम। रावन काल कोटि कहुं जीति सकहि संगाम।' कोदवराम में 'काल' के स्थान पर पाठ 'कालां' है। 'कोटिहु काल' तो संभव है, किन्तु 'कालहु कोटि' और 'कालो कोटि' असंभव है; क्योंकि 'काल' का विशेषण 'कोटि 'जब वह पर है, तो बल-निदर्शन उमी में 'हूं = 'भी' लगाकर किया जाएगा, 'काल' मे नहीं ।

- (४२) ४-४६: 'की तिज मान अनुज इव प्रभु पर पंकत भूंग। होहि किराम सरानल खल छल महिन पनंग।' कोदवराम नें तानरे चरण का पाठ है: 'होहि राम सर अनल जिन'। पहले दो चरणों में 'की' = 'या तो' आया हुआ है इमिलिए दूमरे दो चरणों के लिए 'की' या 'कि' युक्त पाठ वाक्यसंगठन की दृष्टि से अनिवार्य लगता है।
- ५ (४३) ४-६० . 'मितत क्या तुम्ह पर प्रभु करिहीं । उर अपराध न एकी धरिही ।' कोदवराम में 'करिही' 'धरिही' के स्थान पर कमशः 'करिहिहें' 'धरिहिहि' पाठ है। दोनो पाठ एक से प्रयोगसम्मन हैं :

सुनत सुजन मन पावन करिहा। १-४ ४ पेहिंहि सुख सुनि सुजन सब खल करिहाँ ह उपहास । १ ८ श्रोता ब्रह्म मनुज तनु धरिही । ४-१८-७ वरिहिंहि बिष्नु मनुज तनु तिहिंबा । १-२३६-२

- (४४) ४-४६: 'सुनत विनीत वचन श्रात कह क्रपाल मुसुकाइ। जेहि विधि उतरइ किपकटकु तात सो कहहु उपाइ।' कोद्वराम में 'सुनत विनीत वचन श्रात' के स्थान पर पाठ हैं 'सुनतिह बचन विनीत श्रात'। 'हि' = 'ही' युक्त पाठ स्पष्ट ही श्रानावश्यक हैं, पहला ही यथेष्ट लगता है।
- (४४) ४-६०: 'सुख भवन ससय समन द्वन बिपाद र्युपित गुन गना। तिज सकल त्रास भरोस गाविह सुनिह संतत सठ मना।' कोदवराम में 'सठ' के स्थान पर पाठ 'सुचि' है। यदि मन 'सुचि' ही है, तो उसे 'सकल त्रास भरोस' तजने के लिए कैसे कहा जा सकता है ? त्रात: 'सठ'= 'दुराप्रही' या 'कुमार्गगामी' युक्त पहला ही पाठ प्रसंग-सम्मत लगता है।

१७०४ के अस्बीकृत पाटमेद

१७०४ में १७६२ के अस्वीकृत पाठ नहीं हैं, और न १७२१ के ही हैं अक्कनलाल, रघुनाथदास, बदन पाठक तथा कोंदबराम के

बुद्ध ऋस्वीकृत पाठ श्रवश्य हैं। इनके श्रतिरिक्त भी कुछ श्रस्वीकृत पाठ इसमें हैं, जिन पर यथा रूम नीचे विचार किया जाएगा।

- (१) ४-१-=: 'तिमि अमोध रघुपति कर बाना। येही भांति चला हनुमाना।' १७०४ में 'येही' के स्थान पर पाठ 'या ही'। 'यो ही' मंथ भर में कही प्रयुक्त नहीं है, और अर्थहीन है। 'येही' की संगति प्रकट है।
- (२) ४-३-४: 'सोइ छल हनूमान कह कीन्हा। तासु कपट किप तुरतिह चीन्हा।' १७०४ में 'साइ' के स्थान पर पाठ है 'सो'। उपर की एक पंक्ति है: 'निसिचर एक सिंधु महं रहई। किर माया नभ के खग गहई।' उपर जिस 'माया' का उल्लेख जीव-जंतुओं की छाया प्रहण् करके उनको पकड़ लेने में हुआ है, उसी की ओर 'सोइ छज' सकेत करता है; 'सो' पाठ से अनियंत्र त संकेत नहीं निकलता, यह प्रकट है।
- (३) ४-४-४: 'मुठिका एक महाकिप हनी। कियर बमत घरनी ढनमनी।' १७०४ में 'बमत' के स्थान पर पाठ 'बमन' है। दूसरे पाठ में ब्रुटि यह है कि 'कियर बमन' शेष वाक्य से असंबद्ध हा जाता है। 'बमत' पाठ में यह त्रुटि नहीं है, और वह सगत भी है।
- ×(४) ४-दः 'निज पद नयन दिए मन राम चरन महुं लीन। परम दुखी भा पवनसुत देखि 'जानकी दीन।' १७०४ मे 'रामचरन महुं लीन' के स्थान पर पाठ 'राम कमल पद लीन' है। दोनों पाठ प्रसंग-सम्मत और प्रयोगसम्मत हैं। यद्यपि प्रथ भर में सामान्यतः 'पद कमल' ही आया है, कहीं कहीं 'कमल पद' भी आया है। यथाः

जाइ कमन पद नाएसि माथा। ४२५-७ रामहिसीनिम्र जानकी नाइकमन पद माथ। ६-६

- (४) ४-२२: 'गएं सरन प्रमु राखिहैं तब अपराध बिसारि।' १७०४ में 'राखिहें' के स्थान पर पाठ है 'राखिहि'। 'राखिहैं'= 'रक्खेंगे' की समीचीनता प्रकट है। 'राखिहि'='रक्खेगा' प्रमु' के बिए समीचीन नहीं लगता है।
- (६) ४-२४: 'कपि कें समता पूंछ पर सबिह कड़ी समुमाइ। तेल बोरि पट बांधि पुनि पावक देह लगाइ।' १७०४ में 'कड़ी' के स्थान पर पाठ 'कही' है। कोई कितना भी 'सममा कर' क्यों

न कहे, फिर भी वह ऐसा नहीं कहेगा कि 'वह समभा कर कह रहा है'। इसलिए 'कहों' पाठ नितान्त ऋयुक्तियुक्त लगना है। 'कहों समुभाइ' की—जिसका कर्ता 'दसकंयर' है—समीचीनता प्रकट है।

- (७) ४-२०-४: 'विरिदु' के स्थान पर १७०४ में 'विरुद' पाठ है। यंथ भर में शब्द का 'वि द' रूप कही नहीं मिलता, मर्वत्र 'विरिद' रूप ही मिलता है' इसलिए 'विरिद' पाठ ही प्रयोगसम्मत है।
- ( ८ ) ४-४१-३ : 'जियसि सदा तठ मोर जियावा।' १७०४ में 'सठ' के स्थान पर पाठ 'सव' है। यह वाक्य दशानन का विभीषण के प्रति हैं। अतः 'सठ' मंबोधन की ममीचीनता प्रकट है। 'सव' का कोई प्रसंग नहीं है, श्रोर न यह वास्तविकता थी।
- (६) ४-४४-४: 'आनन श्रमित मद्तु मन मोहा।' १००४ में 'मन' के स्थान पर पाठ 'छ्रबि' है। 'छ्रबि' को 'मोहने' = 'मुग्ध करने' की वात सर्वथा श्रयुक्तियुक्त है, 'मुग्ध' तो 'मन' या 'मनुष्य' ही होता है।
- (१०) ४-४४-३: 'रावन दूत हमिं सुनि काना। किपन्ह बाँधि दीन्हे दुख नाना।' १७०४ में 'दीन्हे' के स्थान पर पाठ है 'दीन्हेउ'। श्रांतर दोनों में वचन का है: पहला ब वचन का रूप है, श्रोर दूसरा एकवचन का रूप है। नाना दुख' बहुवचन कर्म के साथ सकर्मक किया का बहुवचन रूप 'दीन्हे' ही समीचीन है, 'दीन्हेउ' नहीं।

१-देखिए इसी स्थल पर का रधुनायदाय का ग्रस्वीकृत पाठ ।

# लंका कांड

### १७०४ के स्वीकृत पाठमेद

१७०४ की प्रति में निम्निलिखित पाठ ऐसे हैं जो यद्यपि विवेचनीय शेष प्रतियों में नहीं मिलते, कुछ अन्य प्रतियों—जैसे १८०२ तथा १८६७ की प्रतियों—में मिलते हैं, और अन्य पाठ की तुलना में उत्कृष्टतर प्रतीत होते हैं। नीचे इन पर यथाक्रम विचार किया जाएगा।

- (१) ६-४-६: 'चला कटक प्रमु आयेसु पाई।' १७०४ में पाठ है 'चला कटक कछु बरिन न जाई।' उपर आ चुका है: 'चली सेन कछु बरिन न जाई।' इसिलए द्वितीय पाठ में पुनरुक्ति ज्ञात होती है। किन्तु सेना का प्रस्थान कह कर, और उसके आगे के कुछ और भी विस्तार देने के अनतर यह कहना ठीक नहीं लगता कि 'कटक प्रमु की आयसु पाकर चला'। यह कहने का उपयुक्त स्थान तो उपर ही था। इसिलए प्रथम पाठ उतना प्रासंगिक नहीं है जितना दूसरा।
- (२) ६-१०: 'परम प्रबल रिपु सीस पर तद्यपि सोचत त्रास।' १७०४ में 'तद्यपि सोच न त्रास' के स्थान पर पाठ है 'तदपि न मन कछु त्रास'। 'तद्यपि' प्रंथ भर में कही नही मिलता है, सर्वत्र 'तदपि' मिलता है। इसलिए दूसरा पाठ ऋधिक प्रयोगसम्मत है
- ×(३) ६-११ १: 'एहि बिधि क्रपारूप गुन धाम राम श्रासीन। धन्य ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा लवलीन।' १७०४ में 'क्रुग रूप' के स्थान पर पाठ 'करुनासील' है। प्रसग से इस पाठभेद पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। प्रयोगसम्मत दोनों हैं, यथा:

भावनस्य भगवान सुलिनिधान करुना भवन । ७-६२ चारिउ रूप सील गुन धामा । १-१६ =-६

(४) ६-१२/२: १७०४ में 'दिन्छिन दिसि अवलोकि प्रमु' के स्थान पर पाठ है 'दिन्छन दिसा बिलोकि पुनि'। 'दिसा' के साथ अन्यत्र 'बिलोकि' ही मिलता है:

मुंह बड़ी बात' के साथ 'किप अधम' की अपेत्ता 'किप पोत'='बंद्र का बच्चा' अधिक समीचीन लगता है।

(६) ६-३३-४: 'म म गर काटि निलंज कुलघाती। बल बिलोकि विहरित निहें छाती।' १७०४ में 'बिहरित' के स्थान पर पाठ 'बिहरी' है। 'बल बिलोकि' मूतकालिक रूप के साथ 'बिहरी' मूतकालिक रूप अधिक उपयुक्त लगता है। 'बल बिलोकि' में संकेत बल के उस प्रदर्शन की ओर हो सकता है जो अंगद ने इसके पूर्व उस समय किया था जब उसने अपनी भुजाएँ पृथ्वी पर इतने जोर से पटकी थीं कि एक भूचाल सा आ गया था और रावण गिरते-गिरते बचा था।

(१०) ६-३४-१: १७०४ में निम्निलिखित दोहा नहीं है:—
'कोटिन्ह मेघनाद सम सुभट उठे हरषाइ।
भपटइंटरइन किप चरन पुनि बेटिह सिर नाइ॥'
इसके पूर्व दो बार मेघनादादि राज्ञसों के असफल प्रयास का उल्लेख इस प्रकार हो जुका है:—

इंद्रजीत आदिक बलवाना। इरिष उठे जहं तहं भट नाना। भपरहिं करि बल बिपुल उपाई। पद न टरे बैठहि सिक नाई। पुनि उठि भपरहि सुर आराती। टरे न कील चरन येहि भाती। पुरुष कुत्रोगी जिमि उरगारी। मोह बिटप नहि सकहिं उपारी।

विवेचनीय दोहे की पूरी शब्दावली और उसका पूरा भाव तो ऊपर की प्रथम दो अर्द्धालयों में आ चुका है, इसलिए उक्त दोहे में पुनरुक्ति प्रकट है। इतना ही नहीं, दूसरे प्रयक्त में भी राचस सुभट असफल ही रहे हैं। ऐसी दशां में 'सुभट उठे हरषाइ' कहना समीचीन भी नहीं प्रतीत होता।

( ११ ) ६-३४-२ : 'सॉॅंम जानि दसकंघर भवन गएड बिलखाइ। मंदोदरी रावनिहें बहुरि कहा समुमाइ।' १७०४ में 'दसकंघर' के स्थान पर पाठ 'दसमौति तब' तथा 'रावनिह' के स्थान पर पाठ 'निसाचरिहं है। दोनों पाठान्तर प्रयोगसम्मतहें, यथा :

ं सि बोलेंड दसमौलि तब कपिकर गुन बड़ एक । ६-३८ छन महुं बरे निशाचर तीरा। ६-६१-३ दोनों पाठ प्रसंगमम्मत भी हैं—'तव' से कोई श्रंतर बस्तुतः नहीं पड़ता। किन्तु पहले पाठ में तीमरा चरण गति के ध्यान से ठीक नहीं है, एक मात्रा कम लगती है, दूतरा इस त्रृटि से मुक्त है।

× (१२) ६-३६-३: 'प्रिय तुम्ह ताहि जितब समामा। जाके दूत केर येह कामा।' १७०४ में 'यह' के स्थान पर पाठ 'श्रस' है। दोनों पाठों के श्रथों में विशेष श्रंतर नहीं है, श्रार प्रमग में दोनों स्वप सकते हैं।

× (१३) ६-३६-६: 'जारि मकल पुर कीन्हेसि छारा। कहां रहा वल गर्व तुम्हारा।' १७०४ में 'मकल पुर' के स्थान पर पाठ है 'नगरु सब'। पहले पाठ में 'मकल पुर' हो 'जारि' ऋार 'छारि कीन्हेसि' का कमें हैं। दूसरे पाठ में 'छार कीन्हेसि' का कर्म 'सब' हो जाता है ऋौर 'जारि' का कर्म 'नगर' हो जाता है। दोनों पाठ प्रसंगसम्मत हैं।

×(१४) ६-३६-१०: 'जनक सभा अगनित भूपाला। रहे तुम्हों बल अतुल विसाला।' १७०४ में 'भूपाला' के स्थान पर पाठ 'महिपाला' है। दोनों में अर्थ-संबंधी कोई अंतर नहीं है, और न प्रयोग-संबंधी कोई अतर है, यथा:

पिता अनक भूपाल मीन। २-५.८ तात राम नहि नर भूपाला। ५ ३६-१ ऋाए तहँ स्रगनित महिपाला। १-१३०-६ एक प्रताय मानु महिपाला। १-१५

'महिपाला' और 'बिसाला' का तुक अवश्य 'भूपाला' की अपेचा कुछ अच्छा बनता है।

×(१४) ६-४२-१: 'राम प्रताप प्रवत किप जूथा। मर्दहिं निसिचर सुभट बरूथा।' १७०४ में पाठ 'सुभट' के स्थान पर 'निकर' है। 'बरूथा' के प्रयोग श्रन्यत्र इस प्रकार आए हैं:

धाए निसिचर निकर बक्त्या । जनु सपच्छ कडजल गिरि ज्या । ३ १८-४ धावहु मकर बिकट बक्त्या । श्रानहु बिटप गिरिन्ह के ज्या । ६-४ ६ इसलिए दोनों पाठ प्रयोगसम्मत लगते हैं ।

(१६) ६-४२-७: 'जो रन बिमुख फिरा मैं जाना। सो मैं हतब कराल ऋपाना।' १७०४ में 'सो मैं हतब' के स्थान पर पाठ है 'तेहि मारिहों'। तृतीय पुरुष सर्वनाम का 'हतना' के कर्म के रूप में प्रयोग अन्यत्र निम्नलिखित स्थलों पर मिलता है:

पुनि रावन तेहि इतेउ प्रचारी। इ-१५-४ प्रभुतातें उर इतई न तेही। ६-१०७-११ अतः विकृत द्वतीया का रूप ही प्रयोग म्मत लगता है, मूल प्रथमा का रूप 'सो' नहीं, दूसरे पाठ में विशेषता यह भी है कि 'मैं' की पुनराख्यति नहीं हैं।

- (१७) ६-४२-६: 'उम बचन सुनि सकल डेराने। चले क्रोध किर सुभट लजाने।' १७०४ में 'चले' के स्थान पर 'फिरे' श्रोर 'सुभट' के स्थान पर पाठ 'बीर' है। 'चले' पाठ में दिशा का श्रानश्चय है— श्रायांत् यह नहीं प्रकट होता कि युद्ध-ृमि की श्रोर चले या उससे विमुख दिशा में। प्रसग की सहायता से ठीक श्रार्थ का उहापोह करना पड़ता है। 'फिरे'='वापस हुए' में यह श्रानश्चय नहीं रह जाता। 'सुभट' श्रोर 'वीर' में लज्जित होना 'वीर' के लिए श्राधिक युक्तियुक्त लगता है 'सुभट'='कुशल योद्धा' के लिए उतना नहीं: युद्ध की कुलशता एक बात है श्रोर चारित्रिक वीरता उससे एक भिन्न बात।
- (१८) ६-४२: 'बहु आयुधधर सुभट सब भिरिह प्रचारि प्रचारि। कीन्हें व्याकुल भालुकिप परिच त्रिसूलिन्ह मारि।' १७०४ में 'त्रिसूलिन्ह' के स्थान पर पाठ 'प्रचंडिन्ह' है। 'त्रिसूल' का प्रयोग इस युद्ध में अन्यत्र केवल मेघनाद तथा रावण के द्वारा कराया गया है:

श्रस किं तीव्र त्रियूल चलावा । जामवंत सो कर गिह धावा । ६-७४-६ लेह त्रियूल घावा किंप भागे । श्राए जहाँ रामानुज श्रागे । ६ ७६-४ कोपि मक्त सुतं श्रगद धाए । इति त्रियूल उर धरनि गिराए । ६-७६-६ कोटिन्ह चक्र त्रियूल पबारह । बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारह । ६-६१-५ पहले पाठ में जो उसका प्रयोग श्रन्य राज्ञसों द्वारा भी कराया गया है, इसलिए उतना ठीक नहीं लगता । 'प्रचंडन्हि' पाठ में उसका कारक-रूप अवश्य चिन्त्य है : संभवतः 'परिघ' श्रीर 'प्रचंड' का समास मान कर ही ऐसा कर दिया गया है।

(१६) ६-४४: क एक मों मर्दृहिं तोरि चलावहि मुंड। रा**बन** आगों परहिं ने जनु फूटिहें दिधिकुंड। भों मर्दृहि के म्थान पर १७०४ में पाठ है 'सन मर्दि करि'। 'मों' और 'मन' दोनों एक ही प्रकल में प्रथ भर में प्रयुक्त है, यथा:

> तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आज । २ १३-३ िटा मातुमन अवि मागी । २ ४६-४ सो माया प्रमु स भय माले । १-२००-४ गोधराज सः स्ट भइः १ ३-१३

(मर्दहिं' ऋँ।र 'मर्दि करि' से भी ऋथं में कोई झंतर नहीं पड़ता। दूसरे पाठ में प्रथम तथा तृतीय चरणों की वह माल्ला-विषयक पारस्परिक विषमता अवस्य नहीं है जो प्रथम पाठ में है।

×(२०) ६-४०-४ : अन्य पाठ :कोघ' है, उमके स्थान पर १७०४ में 'कोप' है। दोनों शब्दों का प्रयोग प्रंथ भर में प्याय के रूप में हुआ है। दोनों शब्द इसलिए एक-से प्रयोग खाँर प्रमंग-सम्मत हैं।

×(२१) ६-४२ 'श्राये सुमांगि राम पह श्रगदादि कपि साथ। लिख्निमन चले कुद्ध होह वानमरासन हाथ।' १८०४ में मांगि के स्थान पर पाठ 'मांगेड' है। दोनों ने श्रर्थ-विषयक कोई श्रंतर नहीं है।

(२२) ६-४८: 'बिनु फर सायक मारेड चाप स्रवन लिंग तानि।' १७०४ में 'सायक' के स्थान पर 'सर तिक' पाठ है। आगे की अर्द्धाली में 'सायक' पुनः इस प्रकार आता है:

परेउ मुर्बाछ भट लागत नायक। सुभिरत राम शम ग्युनायक। दूसरे पाठ में यह पुनरुक्ति नहीं है। अर्थों में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं है।

(२३) ६-४६-२: 'सुनि प्रिय वचन भरत तय धाए। कपि समीप ऋति ऋातुर ऋाए।' १७०४ में 'तव' के स्थान पर पाठ 'डठि' है। 'तव' प्रसंग में 'सुनि प्रिय बचन' के होते हुए एक निरर्थक क्रिया- विशेषण लगता है। 'उठि' उसकी अपेचा कहीं अधिक सार्थक है, ऋौर प्रसंगसम्मत भी है।

- (२४) ६-६२: 'भरत बाहुबल सील गुन प्रभुपद प्रीति ऋपार। मनमहुं जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार।' १७०४ में तीसरे चर्ण के स्थान पर पाठ हैं 'जात सराहत मनहिं मन'। ऋथें की दृष्टि से दोनों में कोई उल्लेखनीय ऋंतर नहीं हैं, और दोनों पाठ प्रयोगसम्मत भी प्रतीत होते हैं। केवल दूसरे पाठ में प्रथम तथा तृतीय चरणों में मात्रा-विषयक वह पारस्परिक विषमता नहीं हैं जो पहले पाठ में हैं
- (२५ २६) ६-६४-३: 'कुंमकरन दुर्मद्रनरंगा। चला दुर्ग तिज्ञ सेन न संगा। देखि बिमीषनु आगें आण्ड। परेड चरन निज नाम सुनाएड।' १७०४ में 'आएड' के स्थान पर 'गएऊ' और 'परेड चरन निज नाम सुनाएड' के स्थान पर 'पद् गिह नाम कहत निज भएऊ' पाठ है। प्रसंग में आगे चलकर कहा गया है: 'बंधु बचन सुनि चला बिमीषन। आएड जहं त्रे लोक बिमूषन।' इसलिए कुंमकरण के सामने जाने के संबंध में 'आना' की अपेचा 'जाना' किया युक्त पाठ अधिक युक्तियुक्त लगता है। दूसरा पाठांतर पहिले के कारण ही है।
- (२७) ६-६४-६: १७०४ में 'टारवो', 'मारवो' के स्थान पर कमशः 'टारा', 'मारा' है। श्रांतर दोनों में केवल रूप का है: एक ब्रज भाषा का रूप है दूसरा श्रवधी का। प्रंथ की सामान्य भाषा श्रवधी होने के कारण दूसरा रूप श्रधिक उपयुक्त लगता है।
- (२८) ६-६६-६: 'नाक कान काटे जियं जानी। फिरा क्रोध किर में मन ग्लानी।' १७०४ में 'जियं' के स्थान पर पाठ 'सोइ' है। नाक-कान काटने की बात जी में जानने को नहीं हो सकती। जी में तो ऐसी बातें जानी जाती हैं जिनके संबंध में अनुमान का आश्रय लेना पड़ता है। 'सोइ' प्रसंग में खप जाता है, और उसमें प्रथम पाठ की वह त्रुटि नहीं है।
- (२६) ६-६६-२: 'भा श्रिति कुद्ध महाबल बीरा।' १७०४ में पाठ है 'भएउ कुद्ध दारुन बलबीरा।' 'श्रिति और 'महा' प्रायः समानार्थी हैं, इसिलए प्रथम पाठ में पुनरुक्ति सी प्रतीत होती है।

'दारुन' पाठ में यह त्रुटि नहीं है, श्रौर यह प्रसंग में खप भी जाता है।

- (३०) ६-६६-म : 'विकल विलोकि भालु किप धाए। बिहंसा जबिह निकट किप आए। १७०४ में दूसरे चरण के 'किप' के स्थान पर 'भट' है।' 'किप' प्रथम चरण में भी आ चुका है, इसलिए प्रथम पाठ में पुनरुक्ति प्रकट है। दूसरे पाठ में वह नहीं है, और 'भट' प्रसंग में खप भी जाता है।
- (३१,३२) ६-७१-६: 'सुर दुढुंभी वजाविह हरपिह । श्रसतुति करिह सुमन बहु वरपिंह।' १७०४ म प्रथम चरण के 'सुर' के स्थान पर पाठ 'तभ' और दूसरे चरण के स्थान पर पाठ है 'जय जय किर प्रस्न सुर बरपिह।' देवताओं ने प्रथ भर मे श्राकाश में ही दुरुंभी बजाई है, युद्ध-स्थल मे श्राकर नहीं। पहले पाठ में इस दूसरे भ्रम की संभावना है, इसिलए 'नभ' पाठ श्रधिक युक्तियुक्त है। स्तुति करने का भी कोई श्रवसर नहीं है, श्रवसर ता है कुंभकर्ण का वध करने पर राम को वधाई देने का। इसिलए 'जय जय किर' पाठ श्रधिक प्रसंगोचित भी लगता है।
- (३३) ६-७२: 'मेधनाद मायामय रथ चिंद् गएउ ऋकास। गर्जेड प्रलय पयोद जिमि भइ किप कटकिन्ह त्रास।' १७०४ में 'मायामय' के स्थान पर पाठ 'माया रचित' है। 'मायामय' तथा 'मायारचित' दोनों प्रयोगसम्मत हैं, यथा:

मायामय तेहिं कीन्द्र स्वोई । १-१७ - २ माया ते स्त्रसि रची न बाई । ५-१३-३

केवल, दूसरे पाठ में प्रथम और तृतीय चरणों में मात्रा-विषयक वह विषमता नहीं है जो पहले पाठ में है।

×(३४) ६-७३: 'गिरिजा जासु नाम जिप मुनि काटिह भवपास। सो कि बंध तर श्रावइ व्यापक बिस्व निवास।' १७०४ में 'गिरिजा' के स्थान पर संबोधन 'खगपित' को है। दोनों संबोधन सम्मत हैं—इस प्रसंग में ही दोनों श्रोता संबोधित हैं: बरित राम के सगुन भवाना। ६-७४-११ चरित राम के सगुन भवाना। ६-,४-१

(३४) ६-७४-६: 'श्रस किह तरल त्रिसूल चलायो।' १७०४ में 'तरल' के स्थान पर पाठ 'तीत्र' है। तुलनीय प्रयोग निम्नलिखित हैं: श्रित तरल तरून प्रताप तराहि तमि गढ चिढ चिढ गए। ६-७१ प्रमुन्बल पाइ भालु किप घाए। तरल तमि से खु ग मिह श्राए। ६ ६७ ४ तब प्रभु को। तत्र सर लीन्हा। घरते भिन्न तासु सिर कीन्हा। ६-७१-४ छाडित तित्र सिक खिसिश्राई। बानसग प्रभु फेरि पठाई। ६-६१-४ 'तीक्ष्ण' के श्रर्थ में श्रस्त्रों के विशेषण के रूप में 'तीत्र' का ही प्रयोग हुआ है। 'तरल'का प्रयोग 'चंचल' के श्रर्थ में हुआ है। इसलिए 'तीन्न' ही प्रयोगसम्मत लगता है, 'तरल' नहीं।

×(३६) ६-७४-७: 'परा भूमि घुमित सुरघाती।' १७०४ में 'भूमि' के स्थान पर पाठ है 'घरिन'। दोनों पाठ प्रयोगसम्मत लगते हैं, यथा:

परे भूम किप बार ६-६०; परेंड भूम जबराम पुरारेखि । ६ ६१-७ परिहाई घरनि रामसर लागे । ६-२७-४ परेंड घरन व्य कुल सिर धुनेऊ । ६ ६६-७

(३६) ६-७४-६: 'जामवंत सुप्रीव बिभीषन। सेन समेत रहेड चारिड जन।' १७०४ में 'सुप्रीव' के स्थान पर पाठ है 'कपिराज'। जिस समय से रामकी आज्ञा से सुप्रीव का राज्याभिषेक किया गया है, उसी समय से राम ने या तो सुप्रीव को 'कपिराज' 'कपीस' आदि प्रभुत्वसूचक विशेषण-मात्र से अभिहित किया है, और या त उसका नाम लेते हुए 'सखा' या 'हरीश' विशेषणों के साथ उसे संबोधित किया है:

कह प्रभु सुनु सुप्रीव हरीसा। पुर न जाउ दस चारि वरीसा। ४-१२-७ भय देखाइ लह ब्रावट तात सखा सुप्रीव। ४-१८ केवल एक बार कुद्ध होकर उसका नाममात्र लिया है: सुप्रावटु सुधि मोरि बिसारी। पावा राज कोष पुर नारी। जेहि सायक मारा मैं बाली। देहि सर हतउं मृद्ध कहुं काली। ४ १६-४ ५ इसिलए 'कपिराज' पाठ 'सुग्रीय' की तुलना में श्रिधिक समीचीन लगता है।

(२८) ६-७४: 'रघुपति चरन नाइ मिर चलेड तुरत अनंत। अगद नील मचंद नल मग मुभट हनुमंत।' दोहे के प्रथम चरण का पाठ १७०४ में है 'दिद राम पढ कमल जुग'। दोनों में अर्थ-विगयक केंड्र अतर नहीं है। 'वंदि का भी प्रयोग 'नाइ किर' की ही भौति किया गया है, यथा '

वंदत चरन वरत प्रमु नेवा। विशिध का देखे मा देवा। १५ - अंतर केवल 'चरन' और 'पदकनन' का है। राम के चरणों के लिए केवल 'चरन' कहने की अपेद्धा पद कमल' कहना अपिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त दूसरे पाठ में प्रथम तथा सृतीय चरणों की मात्रा-विपयक वह पारम्परिक विपमता नहीं है जा पहले पाठ में है।

(३६) ६-७६-३: 'कीन्ह कपिन्ह तब जज्ञ विधसा।' १७०४ में 'तब कीसन्ह कृत जज्ञ विधंसां पाठ है। दोनों में अर्थ का कोई अंतर नहीं है—'कृत' का प्रयोग 'किया' के अर्थ में अन्यत्र भी हुआ है, यथा:

ब्यापक विस्तर भगवाना। तेहि घरि देह चित कृत नाना। १-१३-४ श्रंतर केवल 'कपिन्ह' और 'कीसन्ह' का है। 'कपिन्ह' ऊपर वाली श्रद्धीली में श्रा चुका है: 'जाइ कपिन्ह देखा सो वैसा।' इसलिए पहले पाठ में पुनरुक्ति है, जो दूसरे पाठ में नहीं है।

(४०) ६-८०. 'सुनत विभीषन प्रभु वचन हरिए गहें उपदर्कंज। येहि मिस मोहि उपदें हु राम क्रपा सुख पुंज।' १५०४ में 'उपदेसेहु' के स्थान पर पाठ है 'उपदेम दिख्य। राम के चरणों में पड़कर विभीषण का इतना हो कहना कि "इस बहाने सुमे खापने उपदेश दिया" युक्तियुक्त नहीं लगता। "राम ने इस बहाने सुमे उपदेश दिया [ उन्हें मेरे हित का कितना ध्यान रहता है ।]" इस भावना से राम के चरण पकड़ना मात्र पघड़ना श्रिधक

युक्तियुक्त । लगता है । इसके अतिरिक्त दूसरे पाठ में छंद के प्रथम और तृतीय चरणों की मात्रा-विषयक वह पारस्परिक विषमता भी नहीं है जो पहले पाठ में है। यद्यपि 'दिश्र' रूप ग्रंथ में कहीं नहीं आया है, किन्तु 'किश्र' ग्रंथ में अनेक स्थलों पर मिलता है, यथा:

गवन निठ्रता निकट किन्न जनु घरि देह सनेहु । २-२४ रामु रामु रटि भ'र किन्न क्हइ न मरमु महीसु । २-३८ तमसा तीर निवान किन्न प्रथम दिवस रचुनाथ । २-६४

- (४१) ६-८०: 'उत प्रचार दसकंघर इत ऋंगद हनुमान। भिरत निसाचर भाज किप किर निज निज प्रभु आन।' १७०४ में 'दमकंवर' के स्थान पर पाठ है 'दसकंठ भट'। दूसरे पाठ में प्रथम और तृतीय चर्णों की मात्रा-विषयक वह विषमता नहीं है जो प्रथम पाठ में है। ऋन्यथा दोनों पाठ समान हैं।
- ( ४२ ) ६-८१: 'निजदल बिचलत देखिसि बीस भुजा दस चाप। रथ चढ़ि चलेड दसानन फिरहु फिरहु किर दाप।' १७०४ में 'बिचलत देखिसि' के स्थान पर पाठ है 'बिचल बिलोकि तेहि'। 'बिचलत' श्रौर 'बिचल' दोनों प्रयोगसम्मत हैं:

#### निज दल बिचल सुना इन्माना । ६-४३-६

श्रिनिप श्रकंपन श्रव श्रितिकाया । बिचलत सेन कि हि इन माया । ६-४६-११ किन्तु एक में विचलने की क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, श्रार दूसरे में वह पूर्ण है। 'फिरहु फिरहु' के ध्यान से दूसरा पाठ इसलिए कुछ अधिक संगत प्रतीत होता है।

- (४३) ६-५२: 'निज दल विकल देखि किट किस निषंग धनु हाथ। लिख्नमन चजे सरोष तब नाइ रामपद माथ।' १७०४ में प्रथम दो चरणों का पाठ है 'बिचलत देखि अनीक निज किट निषंग धनु हाथ।' छंद-रचना की दृष्टि से ही दूसरा पाठ पहले से उत्कृष्टतर है—इसमें प्रथम और तृतीय चरणों की मात्रा-विषयक वह विषमता नहीं है जो पहले में है। अन्यथा दोनों पाठ एक से हैं।
- ( ४४ ) ६-५४-६: 'पुनि कोदंड बान घरि घाए । रिपु सनमुख स्रति स्राहुर स्राए।' १७०४ में इस स्रद्धीली का पाठ है:

धि सर चार चनत पुनि भए। ितृ मनीय श्रिति श्राटुर गए। दानों की शब्दावनी में अंतर मुन्यत यह है कि 'धाए' के स्थान पर 'चलत भए' श्रीर 'सन्तुख' के स्थान पर 'मनीप' है। लक्ष्मए। मृद्ध, से अभी-अभी उठे हें पूर्व की अर्द्धाली हैं 'सुनत बचन उठ वठ छपाला। गगन गई मो मिक्त कराला। ऐमी दशा में उनका एक-वारगी दोड़ पड़ना—जो 'धाए' पाठ से आता है—और दोड़ करके रावए के मनीय पहुँच जाना उतना युक्तियुक्त नहीं लगना है जितना दूसरा लगना है।

- (४५) ६-५८ ' 'उहाँ दसानन जागि कि कर को लाग कुछु जग्य। राम विरोध विजय चह सठ हठवम श्रात श्रज्ञ।' १७०४ में दोह के तीसरे चरण का पाठ है 'जय चाहत रघुपति विमुख'। राम से विमुख होना ही जय से हाथ धोना है, उनसे विरोध करना तो श्रीर बड़ी बात है। श्रत. 'विमुख' पाठ 'विरोध' की श्रपेत्ता श्रिवक युक्तियुक्त प्रतीत होता है। इसके श्रतिरिक्त दूसरे पाठ में प्रथम तथा तृतीय चरणों की मात्रा-विपयक वह पारस्परिक विपमता नहीं है, जो पहले पाठ में है।
- (४६) ६-५ : 'जग्य विधिस कुसल किप आए रघुपित पास। चलें उ लंकपित कुद्ध होड़ त्यागि जिवन के आस।' १७०४ में पहले चरण के स्थान पर पाठ है 'मख विधिस किप छुसल सव', अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। केवल दूसरे पाठ में प्रथम तथा स्तीय चरणों की मात्रा-विषयक वह पारस्परिक विषमता नहीं है जो पहले पाठ में है।
- (४०) ६-६२-५: 'इहां देवतन्ह ऋम्नुनि कोन्ही। दारुन विपति हमहि येहि दीन्ही। श्रव जिन राम खेलावहु येही। श्रित्तसय दुखित होति वैदेही।' १७०४ में 'श्रस्तुति' के म्थान पर पाठ हैं 'विननी'। जो कुछ देवताश्रों ने यहाँ कहा है, वह 'श्रस्तुति' = 'गुणगान' नहीं हैं; वह तो बिनती' ही है। इसलिए दूसरा पाठ ही समीचीन है।
- × (४८) ६-८-४: 'खरदूपन विराध तुम्ह मारा।' १७०४ में 'बिराध' के स्थान पर पाठ 'कबंध' है। राम ने दोनों का वध किया

था, इसिलए दोनों पाठ एक से लगते हैं। अन्यत्र ये एक ही प्रकार से दोनों का उल्लेख हुआ है, यथा:

विश्व विराध खरदूखनहिं लीला हतेउ कवंध । ६-३६ खरहूषन विराध वध पंडित । ७-५१-५

( ४६ ) ६-६० : 'राम बचन सुनि बिहंसा मोहि सिखावत ज्ञान। वयह करत निहं तब डरे अब लागे प्रिय प्रान।' १७०४ में 'बिहंसा' के स्थान पर पाठ है 'बिहंसि कह'। 'बिहसा' के अनन्तर आने वाली शब्दावली रावण ने अपने मन में कही या' राम को संबोधित करके, पहले पाठ से यह प्रकट नहीं होता। कितु आगे की अर्द्धाली में यह बात स्पष्ट आई है कि यह शब्दावली राम को संबोधित है:

किह दुर्ब चन क्रुद्ध दसकं वर । कुलिस समान लाग छाँ है सर ॥ इसिलिए दूसरे पाठ का 'कह' श्रावश्यक श्रोर प्रासगिक है। इसके श्रतिरिक्त दूसरे पाठ में प्रथम श्रोर तृतीय चरणों की मात्रा-विषयक वह पारस्परिक विषमता नहीं है जो पहले पाठ में है।

- (४०) ६-६४: 'उमा बिभीषतु रावनहि सनमुख चितव कि काड। सो श्रव भिरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाड।' १७०४ में तृतीय चरण के स्थान पर पाठ है 'भिरत सो काल समान श्रव'। दोनों में विशेष श्रंतर नहीं है—केवल 'ज्यों' श्रीर 'समान' का शाब्दिक श्रदर है, श्रोर दूसरे पाठ में प्रथम तथा तृतीय चरणों की मात्रा विषयक वह पारस्परिक विषमता नही है जो पहले में है।
- ( ११ ) ६-६७: 'तब रघुपित लंकेस के सीस मुजा सर चाप। काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप।' १७०४ में तीसरे तथा चौथे चरणों का पाठ है 'काटे भए बहोरि जिमि कमें मूढ़कर पाप।' यह कहना ठीक नहीं है कि रावण के सिर या बाहु काटने पर बहुत बढ़ जाते थे, इसलिए पहला पाठ युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता। 'काटे भए बहोरि' 'काटने पर भी फिर-फिर हो जाते थे' यही युक्तियुक्त प्रतीत होता है। उपमाओं में जो अंतर है वह प्रस्तुतों में इसी अंतर के अनुरूप है। दूसरे पाठ में प्रथम तथा त्तीय चरणों की मात्रा-विषयक वह पारस्परिक विषमता भी नहीं है जो पहले में है।

×( ४२ ) ६-६४-३. 'त्रालितनय मारुति नीलनला। त्रानर राज दुविद वलसीला।' १७०४ में दूमरे चरण का पाठ है 'दुविद कपीस पनस वलसीला'। दोनों पाठों मे श्रंतर केवल 'पनस' का है: पहले पाठ मे वह नहीं है, दूमरे मे वही श्रिधिक है। श्रन्यत्र 'पनस' का कोई उल्लेख हुआ नहीं है, इसलिए उमके वढ़ने से भी कोई विशेषता श्राती हुई नहीं प्रतीत होती—केवल योद्धा-व'दरों की मंख्या एक श्रार बढ़ जाती है।

(४३) ६-१०२-७. 'श्रमुभ होन लागे तव नाना। रोविह खर स्थाल वह स्वान।' १००४ में 'श्रमुभ होन लागे' के स्थान पर पाठ हैं 'श्रमुम होन लगे'। प्रसंग यहाँ श्रपशकुनों का ही है, यह प्रकट है। श्रपशकुनों के श्रथं में श्रमुभ' शब्द का प्रयोग प्रंथ भर में केवल एक स्थान पर श्रोर दिखाई पड़ता है:

चज्ञत होहिं श्रिति श्रासुम भवकर। बर्टाई गोध उड़ाहि छिरन पर। ६-८६-१ नहीं तो प्रथ भर में सर्वत्र 'असगुन' शब्द ही 'अपशकुन' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यथा:

> असगुन अभित होहि तेहि काला। ६-७=-१ असगुन होहि न बाहि बलाना। ६-४८-७ असगुन भएउ भयकर भागे। ६-१४-२ मुकुट खसे कस असगुन ताही। ६-१४-४

इसलिए यद्यपि प्रयोगसम्मत दोनों हैं, 'श्रसगुन' 'श्रसुभ' की श्रपेचा श्रिधक प्रयोगसम्मत प्रतीत होता है।

×(४४) ६-१०४-३: 'पित गित देखि ते करिह पुकारा। छूटे कच निह बपुष संभारा। '१७०४ मे दूसरे चरण का पाठ है 'छुटे चिकुर न सरीर संभारा'। 'चिकुर' ग्रंथ मे श्रन्यत्र नही श्राया है श्रीर न खुले हुए बालों का प्रसंग ही इस प्रकार कहीं श्राया है, किन्तु श्रन्यथा खुले हुए बालों के लिए 'चिकुर' 'कच' की श्रपेना कदाचित श्रिधक समीचीन प्रयोग है। 'बपुष' तथा 'सरीर' का श्रंतर तो शाब्दिक मात्र है, यथा:

एक नखिन्ह रिपु बपुष बिदारी । ६-६८-५ छूटे तीर सरीर समाने । ६ ७०-७

( ४४ ) ६-१०४ : श्रहह नाथ रघुनाथ सम कुपासिधु को श्रान। जोगिवृंद दुर्लभ गति तोहि दीन्ह भगवान। १००४ में दोहे के तीसरे चरण का पाठ है 'मुनि दुर्लभ जा परमगति।' दोनो का प्रयोग प्रथ में मिलता है, यथा :

श्चंतर भेम तासु पहिचाना । सुनि दुर्लम गति दीन्ह सुजारा । ३-२७-१७ जो गवृंब दुलम गित जोई । तोकहु आजु सुनम भिल सोई । ३-३६-६ दूसरे पाठ में प्रथम और तृतीय चरणों की मात्रा-विषयक वह पारस्परिक विषमता अवश्य नहीं है जो पहले पाठ में है।

( ४६ ) ६-१०४-४ : 'तब प्रमु अनुजिह आयेमु दीन्हा ।'
 १७०४ में इस चरण का पाठ है 'राम अनुजि कहुं आयेमु दीन्हा ।'
 'अनुजिहि' और 'अनुजि कहुं' दोनों प्रयोगसम्मत हैं, यथा :

प्रथमिह जिन्हन हुं श्रायेसु दंन्हा । १-१८३-२ जो महेसु मोहि श्रायेसु देहीं ' १-६१-६ शेप श्रांतर केवल शाब्दिक श्रोर महत्वहीन लगता है ।

(५७) ६-१०६-६: 'तिलक सारि श्रस्तुति अनुसारी।' १७०४ में 'सारि' के स्थान पर पाठ 'कीन्ह' है, 'सारि' तथा 'अनुसारी' में पुनरुक्ति सी प्रतीत होती है, जो 'कीन्ह' में नही है; अन्यथा 'सारि' श्रीर 'कीन्ह' में कोई अंतर नही है: प्रथ में दोनों का प्रयोग 'तिलक' कर्म के लिए सकर्मक क्रिया के रूप में हुआ है:

सारे उ तिलक वहेउ रघुनाथा । ६-१०६-३
स्मस किह राम तिलक तेहि सारा । ५-४६-१०
महाराज कहुं तिलक करीजह । ७-१०-८
प्रथम तिलक विष्ठ सुनि कीन्द्रा । ७-१२-५
किंपिह तिलक करि प्रसु कृत संयल प्रवर्गन वास । ७-६६

- ( ४८ ) ६-१०८-६ : 'बेगि विभीपन तिन्हिह मिग्वायो । तिन्ह् बहुविधि मञ्जनु करवायो ।' १००४ में 'मिग्वायो के स्थान पर पाठ 'सिखाया' और 'मञ्जन करवायो' के स्थान पर 'मीर्तिह् अन्ह्वावा' है। अनर दोनों मे एक तो हर-मबबो है : एक बज्जमापा का हप है, दूसरा अवबी का। अथ की भाषा अबबी होने के कारण अपेचाकृत दूसरा अधिक ममीचीन लगता है। दूमरा अनर यह है कि पहले पाठ मे 'मज्जन करवायो' का कर्म नहीं है, दूमरे पाठ में कर्म 'मीतिह' आया हुआ है। इमलिए वाक्यमंगठन की दृष्टि से भी वह अधिक समीचीन लगता है।
- (४६) ६-१०८-७: 'बहु प्रकार भूपन पहिराए।' १७०४ में 'बहु प्रकार' के स्थान पर पाठ हैं 'दिन्य बसन'। मज्जन कराने के अननर बस्न पहनाना आभूपणों से अधिक आबश्यक होता है, इमिलए दृमरा पाठ अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है।
- (६०) ६-१०६-१०: 'देखि राम रुख लिख्नमन घाए। पावक प्रगिट काठ बहु लाए। पावक प्रवल देखि वैदेही। हृद्यं हरष निह भय कछु तेही।' १७०४ में प्रथम ऋद्वीली के दूसरे चरण के 'पावक प्रगिट' के स्थान पर पाठ है प्रगिट कुसानु'। 'पावक' पाठ में पुनरुक्ति है, क्योंकि बह इसी ऋद्वीली के प्रथम चरण में त्राता है, त्रीर बह भी प्रारंभ में ही। दूसरा पाठ इस दृष्टि से त्रुटिहीन है।
- (६१,६२) ६-११०-६: 'येह खल मिलन सदा सुरद्रोही। काम लोभ मद रत श्रति कोही। श्रधम सिरोमिन तव पद पावा। यह हमरे मन विसमय श्राबा।' १७०४ में प्रथम श्रद्धाली के 'येह खल मिलन' के स्थान पर पाठ 'रावन पापमूल' है, श्रीर दूसरी श्रद्धांली के प्रथम चरण के स्थान पर पाठ है: 'ोड कुपाल तव धाम सिधावा।' 'येह खल' के स्थान पर 'रावनु' का श्राना श्रावश्यक है, क्योंकि ऊपर की पंकियों में एक किंचित भिन्न प्रसंग है:

सनि कमठ स्कर नरहरी। बामन परसुराम नपु धरी जब जबनाथ सुरन्ह दुख पावा। नाना तनु धरि तुम्हीह नसावा। 'मिलन' और 'पापमृल' में 'पापमृल' अधिक युक्तियुक्त हैं; क्योंकि यहाँ पर उसके आचरणों में और उसकी अतिम गित में कितना बड़ा अंतर है, यह दिखाना अभीष्ट है। तीसरे चरण के जो पाठांतर हैं उनमें मुख्य अंतर 'अधम सिरोमनि' और 'सोड कुपाल' का है। 'सोड' आवश्यक-सा है, क्योंकि अन्यथा रावण के विणित आचरणों और उमकी अतिम गित में कोई वैषम्य है, यह बहुत स्पष्ट नहीं होता। 'कुपाल' की संगति प्रकट है, क्योंकि केवल भगवत्कुपा के कारण ही उसे यह गित प्राप्त हुई है। 'अधम सिरोमनि' भी ऊपर की पिक में आए हुए विशेषणों के होते हुए आवश्यक-सा है।

- (६३) ६-११०-११: 'हम देवता परम अधिकारी। स्वारथ रत प्रभु भगित बिसारी। भव प्रबाह संतत हम परे। अब प्रभु पाहि सरन अनुसरे।' १७०४ में प्रथम अर्द्धाली के 'प्रभु' के स्थान पर पाठ 'तव' है। 'प्रभु' पुन. दूसरी अर्द्धाली में आता है, इसलिए पहले पाठ में पुनरुक्ति प्रकट है। इसके अतिरिक्त वह 'भक्ति किसकी है, यह भी पहले पाठ में नहीं है। दूसरे पाठ में यह बुटियाँ नहीं हैं।
- (६४) ६-११४-७: 'सुधाबृष्टि भे दुहुं दल ऊपर । जिए भालु किप निह रजनीचर । रामाकार भए तिन्हके मन । मुक्त भए छूटे भवबंधन ।' १७०४ में चौथे चरण का पाठ है 'गए ब्रह्मपद तिज सरीर रन' । मुक्ति तो जीवन में भी साध्य है :

वीवन मुकुति हेतु जनु काली । १-३१.११ वीवनमुक्त ब्रह्मपर चिन्त सुनहि ति ध्यान । १-७-४२ वीवन मृकुत महामुनि चेक । ७-५५-२ वीवन मृकुत ब्रह्म पर प्रानी । ७-५४-६

इसिलए प्रथम पाठ से यह ध्वनि स्पष्ट नहीं है कि उन्हें मरणांतर मुक्ति मिली थी या जीवन ही में । दूसरे पाठ में यह त्रुटि नही है ।

(६४) ६-११४: 'सुमन बरिम ात सुर चले चिढ़ चिढ़ रुचिर बिमान। दे खि सुश्रवसर प्रभु पिंह आए सभु सुजान।' १७०४ में 'प्रभु' के स्थान पर पाठ है 'राम'। दोनों पाठ संगत हैं। दूसरे पाठ में प्रथम तथा तृतीय चर्गों मे मात्राविषयक वह पारस्परिक वैषम्य अवश्य नह है जो पहले पाठ में है।

- (६६) ६-११४: 'नाथ जबिह के मलपुरी होइहि तिलक तुम्हार। कृपासिधु मैं आडब देखन चरित उदार।' १७०४ में दोहें के तीमरे चरण का पाठ है तब में आडब सुनहु प्रभुं। दोनों पाठ संगत हैं। दूसरे पाठ ने प्रथम तथा तृतीय चरणों में म.बा-विषयक वह पारस्परिक बेगस्य अवश्य नहीं है जो पहले में हैं।
- ( ६७ ) ६-११८ ४ · 'मुमिरेहु मोहिं डरपेहु जिन काह ।' १७०४ में 'डरपेहु के स्थान पर पाठ 'डरहु' है । 'डरपेहु' में कदाचिन् सामान्य से बुझ अधिक भय की व्यजना हुई है यथा :

जिन डरपहु मुनि विद्ध सुरेवा । १-२१६-६ भगत विनोमनि भरत ते जिन डरपहु सुरपाल । २-२१६

यहाँ विशेष भयभीत होने का ही नहीं, सामान्य भय करने का भी निषेध करना प्रसंगमस्मत है। इसलिए दूसरा पाठ पहले की अपेचा अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

- × (६८) ६-११८-६: 'मसक कहूं खगपित हित करहीं।' १७०४ में 'कहूं' के स्थान पर पाठ 'कवहं' है। प्रशंग में दे, नों पाठ खप सकते हैं, क्योंकि अर्थ में दोनों पाठ एक-दूसरे से प्राय: अभिन्न हैं।
- (६६) ६-११६-१: इहाँ सेतु वाँ घेउं श्रम थापेलं सिव सुखधाम। सीतासहित कृपानिधि संमुहि कीन्ह प्रनाम। १९७०४ में दोहे के प्रथम चरण का पाठ है 'येह देखु संदर सेतु जहं'। पहले पाठ में यह श्रम हो सकता है कि यह कथन करते समय सेतु नहीं रह गया था। दूसरे में इस प्रकार के श्रम की संभावना नहीं है। श्रन्यथा प्रसंग में दोनों पाठ खप सकते हैं।

# कोद्वराम के स्वीकृत पाठमेद

कोदवराम में भी कुछ स्थलों पर इस प्रकार के पाठांतर हैं जो यद्यपि १७०४ तथा कुछ अन्य प्रतियों—यथा १८०२ तथा १८६७—में मिलते हैं, विवेचनीय शेष प्रतियों में नहीं मिलते, श्रौर उक्त अन्य पाठ की तुलना में उत्कृष्टतर जान पड़ते हैं। नी वे यथाक्रम इन पर विचार किया जाएगा।

× (१) ६-१-७: 'सकल सुनहु बिनती कछु मोरी।' कोद्वराम में 'कछु' के स्थान पर पाठ 'एक' है। दोनों विशेषणों का प्रयोग इस प्रकार के प्रसंगों में मिलता है:

> अवर एक बिनती प्रभु मोरी। १-१५१-४ नाथ सुनहुं बिनती कब्रु मोरी। ७-४८-३

इसिलए दोनों पाठ प्रयोगसम्मत हैं। प्रसंग में भी दोनों खप सकते हैं।

× (२) ६-१: 'ऋति उतंग गिरि पाद्प लीलहिं लेहिं उठाइ।' कोद्वराम में 'गिरि पाद्प' के स्थान पर पाठ 'तरु सैलगन' है। दोनों पाठ प्रयोगसम्मत हैं:

सेल बिशाल आनि विप देही। ६-१-१ बन कुसुमित गिरिगन मिनआगा। १-१६१-४० और प्रसंग में भी दोनों खप सकते हैं।

× (३) ६-३-७: 'बोधा सेतु नील नल नागर।' कोदवराम में 'बाँधा' के स्थान पर पाठ 'बाँध ह' है। दोनों प्रयोसम्मत लगते हैं:

मृा विक्षोकि कटि परिकर वीं था । ३-२७-७ बाधा मिंधु इहह प्रभुताई ६ २८-१ तेहि पर बांधेउ तनय दुम्हारे । ५-२२-५ खरव निमाचर बांधे उनागपास सोड गम। ७-५८

और अर्थ में भी दोनों में कोई अंतर नहीं प्रतीत होता है।

(४) ६-६-१: 'निज विकलता विचारि बहोरी। विहंसि चला गृह करि भय भोरी।' कोदवराम मे 'निज विकलता विचारि' के स्थान पर पाठ है 'ब्याकुलता निज समुिक'। पूर्व की पंक्तियाँ यह हैं:

सुनत सवन बारिबि बंघाना । दस मुख बोलि उठा ऋकुलाना ।

बांघेउ बननिधि न रिनिधि चलिध सिधु बारीस। सत्य तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीस॥

'विचार' करने के लिए कुछ अवकाश चाहिए, वह तत्काल नहीं हो सकता, और 'सममना' तत्काल भी संभव है। इस प्रसंग में 'समुमि' इसलिए ऋधिक युक्तियुक्त लगता है। रोप श्रंतर शाव्दिक मात्र प्रतीत होता है।

×(४) ६-७. 'श्रम किह नयन नीर भिर गिह पट कंपित गात।' 'नयन नीर भिर' के स्थान पर के टवराम में पाठ है 'लोचन वारि भिर'। श्रर्थ-विषयक कोई श्रातर दोनों में नहीं है, श्रींग प्रयोगसम्मन भी दोनों ही हैं:

येहि बिधि कहि कहि वचन प्रिय लेहि नयन भरि नीर । २-१-१ सुनि सुत बचन सनेहमय कपट नीर भरि नैन । २-१५६ की-हीं क्रपा सुमिरि गुन भरे विलोचन नीर । ५७ अस कहि कपि गदगद भएउ भरे बिलोचन नीर । ५१४

×(६) ६-७: 'नाथ भजहु रघुनाथिह श्रचल होड श्रिह्वात।'
'रघुनाथिहि' के स्थान पर कोटवराम में पाठ है 'रघुनाथ पद'। श्रर्थविषयक श्रंतर दोनों में कोई नहीं है, श्रोर प्रयोगसम्मत भी दोनों
ही हैं:

भजदु राम पदपंकज ग्रस सिद्धांत विचारि । ७-११६ प्रीति करहु रघुवीर पट मम ग्रहिवात न जाइ । ६-१५ सुत कहं राजु समर्पि वन जाइ भजिय रघुनाथ । ६-६

(७) ६-द-६: 'मंदोदरी हृद्य श्रम जाना। कालबस्य उपजा श्रभिमाना।' कोदवराम में 'कालबस्य' के स्थान पर पाठ है 'काल-बिबस'। 'बस्य' के प्रयोग मिलते हैं:

> विषय बस्य ह्रतर मुनि स्वामी । ४-२१-३ मायाबस्य वंब ग्रामिमानी । ७-७८-६ मायाबस्य वीव सचराचर । ७-७८ ४ भावबस्य भगवान मुखनिधान करुनाभवन । ७-१४२

कितु 'कालबस्य' के नहीं। 'कालविबस' के उदाहरण अवश्य मिलते हैं:

> कालविवस कहं मेघज जैसे। ६-१०५ कालविवस वस उपज न बोघा। ६-३७-६

षर्भेहीन प्रभुपद बिमुख कालबिवस दमसीस । ६-३८ कालबिवस पति वहा न माना । ६-१०४ १३

इसिलिए दूमरा पाठ अधिक प्रयोगसम्मत लगता है। प्रसंगसम्मत भी दूसरा अधिक प्रतीत हाता है: 'वश्यता' में ध्विन सामान्य रूप से क्श में होने की होती है, 'विवशता' में ध्विन पाराकाष्टा की वश्यता की होती है। प्रसंग में दूसरी ही ध्विन अपेचित प्रतीत होती है।

(८) ६-११-२: 'सिखर एक उतंग श्रित देखी। परम रम्य सम सुभ्र बिसेखी।' कोदवराम में प्रथम चरण का पाठ है, 'सैल शृंग एक सुंदर देखी।' श्रीर दूसरे चरण का पाठ है, 'श्रित उतंग सम सुभ्र बिसेखी'। प्रयोगसम्मत दोनों पाठ हैं:

मेर तिषर बट छाया मुनि लोमस आसीन । ७-११०

मेर सुंग बनु घन दामिनी । ६-११६-५

परमरम्य गिरिबर कैलासू । १-१०५-८

प्रगर्टी सुंदर सैल पर मिन्द्राकर बहु भांति । १-६५
ले पाठ में छंद की गति ठीक नहीं है । दसरे प

किंतु पहले पाठ में छंद की गति ठीक नहीं है। दूसरे पाठ में यह न्रुटि नहीं है।

×(६) ६-११-४: 'तापर रुचिर मृदुल मृगञ्जाला।' कोदवराम में तःपर' के स्थान पर पाठ है 'तेहि पर'। यह 'तापर' किमलय श्रोर सुमन के उस बिछोने के लिए प्रयुक्त है जिसका उल्लेख ऊपर की पंक्ति में हुआ है:

तहं तरु किसलय सुमन सुहाए। लिख्नमन रिच निज हाथ डसाए। 'ता' और 'तेहि' दोनों उसके लिए प्रयुक्त हो सकते हैं, और प्रयोग में दोनों में कोई श्रंतर प्रतीत नहीं होता है:

देखि रहाल बिटप बर हाला। तेहि पर चढ़ेउ मदन मन माला। १-८७-१ तेहि गिरि पर बट बिटप बिसाला। १-१०६-३ तापर हरिष चढ़ी बैदेही। ६-१०६ सेल बिसाल देखि एक आगे। तापर चाह चढेउ भय त्यागे। ५-३-८

(१०) ६-१२: 'कह हनुमंत सुनहु प्रभु सिस तुम्हार प्रिय दास। तब मूरित बिधु उर बसित सोइ स्यामता अभास।' कोद्वराम में 'हनुमंत' के स्थान पर पाठ 'मारुतसुत' है। दोनों में कोई उल्लेखनीय

त्रांतर नहीं प्रतीत होता है; केवल पहने पाठ में प्रथम तथा तृतीय चरणों में जो मात्राश्रों की विषमता है वह दूसरे पाठ में नहीं है।

× (११ ६-१४-४: 'मुकुट परे कम अमगुन ताही।' कोद गराम में 'परे' के स्थान पर पाठ है 'खमें'। 'परे' का प्रयोग 'गिर पड़े' या 'गिर पड़ने पर' के अर्थ में जिस प्रकार हुआ है, उसी प्रकार 'यमें' का भी हुआ है

> सब के देखन मिह परे भरम न की ज जात । ६-१२ जबतें स्वरनपूर मिह स्वसेज । ६१४-६ डंग्लन धर्मन सभामद खसे । ६ ३२-४ मुग्छिन बिकल धर्मन खसि परी । ६-१०४

इसलिए दोनों पाठ प्रयोगसम्मत श्रीर प्रसंगसम्मत जान पड़ने हैं।

(१२) ६-१६: 'येहि विधि करत विनोद बहु प्रांत प्रगट दसकथ । सहज असंक लकपति सभा गएउ दमश्रंथ । कोद्मराम मे प्रथम दो 'चरणों का पाठ हैं 'बहु विधि जल्पेसि सकल निमि प्रांत भण दसकथ ।' यह शयन का समय था। रावण ने स्वनः सब को इसी लिए जाने का आदेश दिया था:

सयन करह निज निज गृह जाई। ६- '४-५

इसिलए 'सकल निसि' का आना प्रमगसम्मत है। और ऊपर की ही पंक्ति में रावण के मतिश्रम होने का कथन किया गया है:

मंदोदरि मन महुँ अस ठयऊ। पियहि काल-वम मितिश्रम भयऊ। इसिलए उसकी ऊपर आई हुई बातो को 'विनोद' के स्थान पर 'जल्पना' कहना भी युक्तिसंगत है। रहा 'प्रान प्रगट' और 'प्रात मए' में से; 'प्रात' होने के उल्लेख तो बराबर मिलते हैं:

> होत प्रात बरक्कीर मंगावा। २१५१-२ प्रात होन प्रभु सुभट पठाए। ६ ८५-४ होत प्रात सुनिभेष वरि जो न राम बन जाहि। २-३३

किंतु 'प्रात प्रगट' अन्यत्र नहीं मिलता, और 'प्रगट' से 'प्रकट हुआ' का आशय लिया भी नहीं जा सकता। इसलिए दूसरा पाठ प्रसंग श्रौर प्रयोग दोनों हिटयों से पहले की श्रपेचा उत्कृष्टतर प्रतीत होता है।

(१३ ६-१७-३: 'सुनु सर्व इ सकत उर वासी। बुधिवत तेज धर्म गुनरासी।' कोदवराम में पाठ है: 'सुनु सर्व इ सकत गुनरासी। सत्यसंघ प्रभु सब उरवासी।' अतर 'गुनरासी' और 'सकत गुनरासी' तथा 'बुधि बत तेज धर्म रासी' और 'सत्यसंघ प्रभु' का है। तीन अर्द्वाती बाद ही अंगद को 'बुधि बत गुन धाम' कहा गया है: 'बाति तनय बुधि बत गुन धामा।' इसिलए 'गुनरासी' मात्र कहने की अपेचा—जो 'गुनधाम' से अभिन्न है—'सकत गुनरासी' कहना राम के लिए अधिक युक्तयुक्त है। इसी प्रकार 'बुधिबत रासी' मात्र कहने की अपेचा—जो 'बुधि बत धामा' का पर्याय मात्र है—'सत्यसंघ प्रभु' अधिक युक्तियुक्त है।

(१४) ६-२०-४: 'बर पाएहु कीन्हेहु सब काजा। जीतेहु लोक-पाल सब राजा।' दूसरे चरण के 'सब' के स्थान पर कोद़बराम में 'पाठ 'सुर' है। 'सब' पहले चरण में आ चुका है, इसिनए पहले पाठ में पुनरुक्ति है। दूसरे में यह नहीं है। और 'जीतेहु सुरराजा' कहना असंगत भी नहीं है। इसिलए दूसरा पाठ पहले की अपेन्न। उत्कृष्टतर ज्ञात होता है।

(१४) ६-२३-६: 'सुनत बचन कह बालि कुमारा।' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'सुनि हंसि बोलेड बालिकुमारा।' रावण के राम-पन्न के समस्त योद्धाओं को हीन बताते हुए कहा है:

है किप एक महा बलसीला। ..स्रावा प्रथम नगर जेहि जारा। इसीका उत्तर स्रंगद ने प्रायः इस प्रकार दिया है:

सत्य वचन कहु निसिचर नाहा। सांचेहु कीस कीन्ह पुरदाहा।
रावत नगरु अल्प किप दहई। सुनि अस बचन सत्य को कहई।
आगे की पक्तियों में इसी उक्ति का और विस्तार किया गया
है। जतः यह कथन केवल सामान्य ढंग से होने की अपेचा एक
ज्यजंना पूर्ण हॅसी के साथ होना अधिक प्रसंगसम्मत प्रतीत होता है।

(१६) ६-२३-१: 'सत्य नगर किप जारें के विनु प्रभु आये मु पाइ। फिरिन गयं उ सुपीव पिह् तेहि भय रहा लुका इ। 'को दवराम में प्रथम चरण का पाठ है 'अब जान इंपुर इहेड किप' ऑर नोमरे चरण का पाठ है 'फिरिन गण्ड निज नाथ पाह। तीमरे चरण के पाठों में केवल नाम का अतर हैं: हो अगड़ के मुख से 'मुपीव' की अपेजा 'निज नाथ' के प्रयोग में शिष्टना अवश्य अधिक है। मृख्य अतर प्रथम चरण नम्बन्धी है। यह उक्ति इसी द हे तक समाप्र कर दी गई है आग दूमरी उक्ति है, और इसका प्रारम चार पिक्त अपर प्राय: इन्हीं शब्दों में किया गया है

सत्य बचन कहु निसिचर नाहा। साचेहु कीस कीन्ह पुर दाहा। इसिलए समाप्ति में व्यगात्मक सदेह की श्रोपत्ता प्रतिपत्ती के कथन में व्यगात्मक विश्वास श्राधिक समीचीन लगता है। इसके श्रातिरिक्त दूसरे पाठ में प्रथम श्रीर तृतीय चरणों में मात्रा-विपयक वह विपमता भी नहीं है जो पहले पाठ में है।

(१७) ६-२०-४: 'ने तव सिर कंदुक सम नाना। खेलिहिंह भालु कीस चौगाना।' कोदवराम में 'सम' के स्थान पर पाठ है 'इव'। दोनों पाठ प्रयोगसम्मत हैं.

नर मरकट इव सबहि नचावत । ४-७ २४ बेनुवन निर्मन माह ब्राकामा । हरिवन इव परिर्दार मव ब्राखा । ४-१६-६

कुद इदु सम देह। १-०-४ फान मने सम निकान अनुसरही। १-३ १० उदय केतुमा हित सबहों के 'कुभकरन सम नौवन नीके। १४६

(१८) ६-२८: 'सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहि सीस। हुते अनल अति हरष बहु बार साखि गौरीस।' कोदवराम में तीसरे-चोथे चरण का पाठ हैं 'हुने अनल में बार बहु हरिपत साखि गिरीस।' अंतर 'अनल' और 'अनल महं', 'अति हरप' 'और' 'हरिपत' तथा 'गौरीम' और 'गिरीस' का है। 'गौरीस' और 'गिरीस' दोनों शिव के पर्याय हैं:

गनपति गाँ।रि गिरीस मनाई । २-७१-२ तुम्हिह प्रानसम प्रिय गाँ।रीसा । १.१-४-४ सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा । ५-३३-२ कोडिन्ह चतुरातन गोरीसा । ७-८०-५

'हर्षित' और 'श्रित हरष' भी इस प्रसंग में एक से लगते हैं। 'श्रितल' श्रवश्य श्रिधिकरण कारक में हैं, इसलिए 'श्रनल महुं' गठ केवल 'श्रनल' की श्रपेता—जैसा वह पहले में हैं—श्रिक समीचीन प्रतीत होता है।

- × (१६) ६-२६-१०: 'इंद्रजालि कहुं कि हिश्र न बीरा । कटें निज कर सकल सरीरा।' कोदवराम में 'इंद्रजालि' के स्थान पर पाठ है 'बाजीगर'। 'इंद्रजाल' का प्रयोग एक स्थान पर श्रोर मिलता है:— सो नर इद्रजाल निह भूला । वा पर हो ह सो नट श्रम् कूला। ३-३८-३ 'इंद्रजालि' या इंद्रजाली' का प्रयोग श्रवश्य नहीं मिलता है। 'इंद्रजालि' छंद की श्रावश्यकता के कारण 'इंद्रजाली' का विकृत रूप मात्र है। 'बाजीगर' मंथ में प्रयुक्त नहीं है, किंतु लोकभाषा में प्रचलित है श्रीर श्रविकृत रूप में श्राया है। दोनों के श्रथों में श्रंतर नहीं प्रतीत होता है।
- » (२०) ६-२६: जर्राहं पतग मोहबस भार बहाई खरबृंद। ते नहिं सूर कहावहिं समुिक देखु मितमंद। 'कोदबराम में 'मोह' के स्थान पर पाठ हैं 'बिमोह'। दोनों पाठों में वास्तविक अंतर नहीं प्रतीत होता है।
- ×(२१) ६-२६: ऊपर के ही दोहे में 'कहावहिं' के स्थान पर कोदवराम में 'सराहिऋहिं' पाठ है। प्रसंग में दोनों पाठ खप जाते हैं—'शूर नहीं कहलाते' श्रीर 'शूर के रूप मे (लोग) उनकी, सराहना नहीं करते हैं'।
- (२२) ६-३०-३: 'दसमुख मैं न बसीठी आएउं। अस बिचारि रघुबीर पठाएउं। बारबार अस कहइ कृपाला। नहि गजारि जसु बधें सुकाला।' कोदवराम में दूसरी अर्द्धाली के 'अस' के स्थान पर

'इमि' है 'श्रस' पहली श्रद्ध ली में भी श्रचुका है, इसलिए पहले पाठ में पुनरुक्ति है, जो दूसरे में नहीं है।

(२३) ६-२०: 'तोहि पटिक मिह सेन हित चाँपट करि तब गाउँ। तब जुबितन्ह समेन सठ जनकसुतिह ले जाउँ।' कंद्वराम में 'तब जुबितन्ह' के स्थान पर पाठ है 'मंदोदरी'। 'युवती' का सामान्य अर्थ 'तरुणी' मात्र है, और सायारणनः वह इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है:

जग श्रम जुनित कहा कमनीया। १-१४७-४ जहं तह जुनिन्द्र मण्ल गाए । १-२६३-२ जुनत भवन फरोखन्हि लागी । १-२२०-४

यद्यपि पत्नी ऋर्थ में भी इस शब्द का प्रयोग कभी-कभी हुआ है:

हो दुल श्रए जुनतः बिरह पुन निसिन मम श्रास । ६-३१ जुनित बृद रोबत उठि धाईं। पितगित देखे ते करिह पुकारा। ६-१०-४३ दूसरे, मंदोदरी रावणा की पट्टरानी थी, उसे छोड़ कर रावण की श्रन्य स्त्रियों को ले जाने के लिए कहने में वह बात नहीं है जो उसी को ले जाने के लिए कहने में है, विशेषकर के जब कि प्रसंग में तुलना सीतः से है।

- (२४) ६-३२-६: 'गिरत सभारि उठा दसकंघर। भूतल परेड मुकुट श्रति सुंदर।' कोद्वराम में पाठ इस प्रकार है: 'गिरत दसानन उठा संभारी। भूतल परेड मुकुट षटचारी।' श्रतर दोनों में 'श्रति सुंदर' श्रौर 'षटचारी' का है। 'षटचारी' = 'दस' 'श्रति सुंदर' की तुलना में श्रधिक सार्थक श्रौर प्रासंगिक लगता हैं।
- (२४) ६-३२: 'तरिक पवनसुत कर गहेड आनि घरेड प्रभु पास।' कोद्वराम में प्रथम चरण का पाठ है: 'कूदि गहे कर पवन-सुत'। आंतर 'तरिक' और 'कूदि' तथा 'गहेड' और 'गहे' का है। 'कूदना' और 'तरकना' दोनों प्रथ मे प्राय एक ही प्रकार से प्रयुक्त हुए हैं:

कूदि लंकगढ़ ऊपर श्रावा। गहि गिरि मेचनाद पहिं घावा। ६-४३-६

श्चगद सुने 3 कि पवनसुत गढ गर् गएउ श्चकेल । समर बाङ्करा बालिसुत तर्राक चढे 3 किपलेल ॥ ६-४३ किसुनांर एक भूषर सुदर । कौतुक कृदि चढ़े 3 ता ऊपर । ५-१-५ बार गार रहुबोर संभारी । तरके 3 पवन तनय बनभारा । ५-१-६ 'गहे 3' श्चपेत्ता 'गहे' श्चवश्य श्चिक समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि श्चगले चरण की किया 'धरे' के श्चनुकर वही है ।

- (२६) ६-३२ 'उहा सरोग दसानन सब सन कहत रिसाइ। धरहु किपिहि धरि मारहु सुनि अंगद सुसुकाइ।' कोदवराम में इसके स्थान पर पाठ है: 'उहां कहत दसकंच रिसाई। धरि मारहु किप भागि न जाई।' अतर दोनों में यह है कि कोदवराम में कुछ शब्द कम हो गए ; किंतु उन्ही शब्दों के कारण अन्य पाठ में पुनरुक्ति सी होती थी। 'रिसाइ' ता आया ही था, 'सकोप' भा आता था, 'घरि मारहु' तो आया ही था 'धरहु किपिह' भी आता था।
- (२७) ६-२४-८: 'समुिक राम प्रताप किप कोषा। सभा मांकष किर पद रोषा।' कोदवराम में 'समुिक राम प्रताप' के स्थान पर पाठ है 'राम प्रताप सुमिरि'। बल-प्रदर्शन के अवसरों पर राम प्रताप का स्मरण ही किया गया है:

राम प्रताप सुमिरि मन माहीं। करहु सेतु प्रयास कछु नाहीं। ६-१-६ जुद्ध बिरुद्ध कुद्ध दोड बानर। राम प्रताप सुमिरि उर श्रातर। ६-४४-१ सुमिरि कोस्ताधास प्रतापा। सर सधान कान्ह करि दापा। ६-७६-६ ऐसे एक भी अवसर पर अन्यत्र 'राम प्रताप' के 'समम्भने' का उल्लेख नहीं हुआ है। दूसरे पाठ में प्रथम और तृतीय चरणों की मात्रा-विषयक वह पारस्परिक विषमता भी नहीं है जो पहले पाठ में है।

(२८) ६-३४-१: 'रिपुत्रल धरिष हरिष किप बालि तनय बलपुंज पुलक सरीर नयन जल गहे राम पद कंज। कोदवराम में तीसरे चरण का पाठ है: 'सजल सुलोचनु पुलक तनु'। 'सजल सुलोचन' और 'नयन जल' दोनों प्रयोगसम्मत प्रतीत होते हैं:

तासु दसा देखी सिखन्द पुलक गात बलु नयन । १-२२८

### सबल विलोचन पुलक सरीरा । २-११५-४

बारि बिलोचन बाचत पाती । पुलक गात आई भरि खाती । १-२ ०-४

- (२६) ६-३६-१०: 'जनक सभा ऋगनित भूपाला। रहे तुम्हों वल अतुल विसाला।' कोदवराम में 'ऋतुल' के स्थान पर पाठ 'विपुल' है। जब 'ऋतुल' है, तब 'विसाला' की क्या आवश्यकता है? 'विपुल विसाला' अवश्य युक्ति-युक्त है।
- (३०) ६-३८: 'धर्महोन प्रभुपद विमुख काल विवस दसनीस। तेहि परिहरि गुन त्राए सुनहु कोमलाधीस।' कोदवराम मे तीमरे चरण का पाठ है 'त्राए गुन तिज्ञ रावनिहें'। दोनों में अतर केवल शाब्दिक प्रतीत होता है। कितु दूसरे पाठ में प्रथम तथा तृतीय चरणों की वह मात्रा-विपयक पारस्परिक विपमता नहीं है जो पहले पाठ में है।
- (३१,३२) ६-३६: 'जयित राम जय लिखमन जय कपीस सुनीव। गर्जोह सिंहनाद किप भालु महावल सीव। 'कोदवराम में 'जय लिखमन' की जगह पाठ है 'श्राता सिंहत', श्रार 'सिंहनाद' के स्थान पर है 'केहरिनाद'। यह श्रांतर भी शाब्दिक ही प्रतीन होते हैं। कितु दूमरे पाठ में प्रथम तथा उतीय चरणों की वह मात्रा-विषयक पारस्परिक विषमता नहीं है जो पहले पाठ में है।
- (३३) ६-४०-३: 'आए कीस काल के प्रेरे। छुवावंत सब निसिचर मेरे।' कोदवराम में 'सब निसिचर' के स्थान पर पाठ 'रजनीचर' है। ऊपर की पंक्ति में 'निसाचर' आया है: 'विहंसि निसाचर सेन बोलाई।' इसलिए 'निसिचर' पाठ में पुनरुक्ति प्रवीत होती है, जो 'रजनीचर' पाठ में नहीं है।
- (३४) ६-४१: 'एक एक निसिचर गिह पुनि कांप चले पराइ। ऊपर आपुतु हेठ भट गिरिह धरिन पर आइ।' कोदवराम में 'निसिचर गिह' के स्थान पर पाठ है 'गिह रजनिचर'। दोनो में अर्थ या अयोग-विषयक कोई अंतर नहीं है। कितु दूसरे पाठ में अथम तथा रतीय चरणों की वह मात्रा-विषयक विषमता नहीं है जो पहले पाठ में है।

× (३४) ६-४२-४: 'हाहाकार भये उपर भारी। रोवहि बालक श्रातुर नारी।' कोदवराम में 'बालक श्रातुर नारी' के स्थान पर पाठ है 'श्रारत बालक नारी।' दोनों पाठ प्रसंग में खप सकते हैं। दे प्रयोगसम्भत भी हैं, यथा:

बाहि राम जन श्वारत भारी । मिटहि कुतंकट होहि सुलारी । १-२१-५ गीधराज सुनि श्वारत वानी । ३-२१-६

ब्रातुर सभय गहेसि पद जाई । त्राहि त्राहि दयालु रघुराई । ३-२-११ भय त्रातुर कपि भागन लागे । ६-४३ १

- (३६) ६-४२-६: 'निज दल विचल सुनी तेहि काना। फेरि सुभट लंकेस रिसाना।' कोदवराम में 'तेहिं' के स्थान पर पाठ 'जब' है। प्रसंग से यह प्रकट है कि अर्जाली के दोनों चरण कारण-कार्य के रूप में संबद्ध हैं। दूसरे पाठ से यह संबंध अधिक स्पष्टता से प्रकट होता है। कर्ता 'तेहिं' के निकल जाने से केई चृति नहीं पहुँचती, क्योंकि अगले और मुख्य उपवाक्य में कर्ता 'लंकेस' आ गया है।
- (३७) ६-४४-२: 'जुद्ध विरुद्ध कुद्ध द्वौ वंदर । राम प्रताप सुमिरि उर अंतर। रावन भवन चढ़े द्वौ धाई। करिह कोसलाधीस दोहाई।' कोदवराम में दूसरी अर्द्धाली के 'द्वौ' के स्थान पर पाठ है 'तव'। पहली अर्द्धाली में 'द्वौ' आ चुका है, इसलिए पहले पाठ में पुनरुक्ति ज्ञात होनी है। दूसरे पाठ में यह त्रुटि नहीं है, और 'तब' प्रसंग में खन भी जाता है।
- (३८) ६-४४-७: 'गिज परे रिपु कटक मकारी। लागे मदे मुज बल भारी।' कोदवराम में 'गिज परे' के स्थान पर पाठ है 'कूदि परे'। 'गिज परे' का आशय यहाँ 'गर्जना करके कूद पड़े' झात होता है, किंतु अन्यत्र कहीं भी इस प्रकार का प्रयोग नहीं हुआ है। इसिलए दूसरा पाठ अधिक प्रयोगसम्मत प्रतीत होता है।
- (३६) ६-४४: 'भुजबल रिपु दल दलमिल देखि दिवस कर इतं । कूदे जुगल बिगत सम आए जहं भगवंत ।' कोदवराम में 'बिगत सम' के स्थान पर पाठ है 'प्रयास बिनु'। 'बिगत सम' 'कूदे'

के किया-विशेषण के रूप में आता है, किन्तु उस की कोई संगति नहीं लगती, क्योंकि 'बिगत सम' का अर्थ 'बिना अम' नहीं है, 'अम या थकावट मिट जाने पर' है; और वे दोनों हा 'बिगत सम' बाद में हुए हैं:

रान कृता करि जुगल निहारे । भए बिगत सम परम सुनारे । ६-४ र १ 'प्रयास बितु' अवश्य संगत है, क्योंकि कूदने में प्रयास की आवश्यकता होती ही है।

- (४०) ६-४६-७: 'महावीर निसिचर सब कारे। नाना बरन बलीमुख भारे।' कोदवराम में प्रथम चरण का पाठ हैं 'बीर तमीचर सब अतिकारे'। अंतर केवल 'महावीर' और 'वीर' तथा 'कारे' और 'अति कारे' का है। यहाँ पर असंग वर्ण का है, वीरता का नहीं। इसलिए 'कारे' के साथ 'अति' का होना और 'बीर' के साथ 'महा' का न होना दोनों युक्त युक्ति प्रतीत होते हैं।
- (४१) ६-४७-१: 'सकल मरम रघुनायक जाना।' कोद्वराम में पाठ है: 'येह सब परम राम विमु जाना'। 'मरमु' में संकेत है ऊपर की पंक्तियों में वर्णित 'भएउ निमिष महुं श्रित श्रिधियारा। हृष्टि होइ रुधिरोपल छारा।' की श्रोर है। 'सकल मरमु' की श्रपेत्ता इसलिए 'येह सब मरमु' श्रिषक प्रासंगिक है।
- × (४२) ६-४७: 'कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चले पराइ। गर्जिहें भालु बली उस रिपुदल बल बिचलाइ।' कोदवराम में प्रथम चरण का पाठ है 'कछु घायल कछु रन परे', और तीसरे चरण का पाठ है 'गर्जिहें मर्कट भाजु भट'। यह श्रंतर शाब्दिक ही प्रतीत होता है, श्रर्थ में कोई श्रंतर नहीं पड़ता। प्रयोगसम्मत दोनों पाठ हैं।
- (४३) ६-४८-८: 'बेद पुरान जासु जस गायो। राम त्रिमुख काहुं न सुख पायो।' को द्वराम में 'गायो' श्रोर 'पाया' के स्थान पर क्रमशः 'गावा' श्रोर 'पावा' है। श्रंतर दोनों में भाषा के श्रितिरक्त कदाचित् है, सरा नहीं है। दूसरा रूप श्रवधी का है, जो पहले की श्रपेचा—जो ब्रज का है—श्रिधक समीचीन लगता है, द्योंकि मंथ की सामान्य भाषा श्रवधी है।

- (४४) ६-४८-२: 'काल रूप खल बन दहन गुनागार घन बोव। सिव बिरंचि जेहि सेविह तेहि सन कवन बिरोध।' कोदवराम में 'सिव बिरंचि जेहि सेविह' के स्थान पर पाठ है 'जेहिं सेविह सिव कमलभव'। दोनों पाठों में अतर केवल शाब्दिक प्रतीत होता है, क्योंकि 'बिरचि' और 'कमलभव' पर्याय ही हैं। यह अवश्य है कि दूसरे पाठ में प्रथम तथा तृतीय चरणों की वह मात्रा-विषयक पारस्परिक विषमता नहीं है जो पहले पाठ में है।
- (४४) ६-४६: 'मेघनाद सुनि स्नवन अस गढ़ पुनि झेका जाइ। उतर्यो बीर दुर्ग ते सन्मुख चल्यो बजाइ।' कोदवराम में तीसरे चरण का पाठ है: 'उतिर बीरबर दुर्ग तें'। दोनों में अंतर शाब्दिक ही प्रतीत होता है, 'बर' होने से कोई उल्लेखनीय विषेशता दूसरे पाठ में नहीं आ गई है। केवल दूसरे पाठ में प्रथम तथा तृतीय चरणों की वह मात्रा-विषयक विषमता नहीं है जो पहले में है।
- × (४६) ६-४०-३: 'कहां बिभीपनु भ्राताद्रोही। आजु सबिह् हिंठ गरों 'ओही।' 'कोदवराम के 'सबिह' के स्थान पर पाठ है 'सठिह'। 'हिंठ' का अर्थ है 'हठ करके' या 'हठपूर्वक', और प्रंथ में सर्वत्र यह इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यथा:

सकल समिह हिंठ हटिक तब बोली बचन सकोष । १-६१ किसर सिद्ध मनुज सुर नाना । इठि सबहीं के पंथिह लागा । १-१८-११ अतः पहले पाठ में अर्थ होगा, 'आज सभी को (राम-लक्ष्मण नल-नीलादि को) और हठपूर्वक उसको मारू गा।' दूसरे पाठ में अर्थ होगा, 'आज उस राठ को हठपूर्वक (अवश्य ही) मारू गा।' दोनों अर्थ संगत हैं।

(४७) ६-४०-७: 'जहं तहं परत देखि आहि बानर। सन्मुख होइ न सके तेहि अवसर। जहं तहं भागि चले कपि रिच्छा। बिसरी सबहिं जुद्ध के इच्छा।' दूसरी आर्द्धाली के 'जहं तहं भागि चले' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है: 'भागे भय ब्याकुल'। पहली आर्द्धाली में भी 'जहं तहं' आ चुका है, इसलिए पहले पाठ में पनरुक्ति झात होती है। दूसरे पाठ में यह तृ दि नहीं है। (४८) ६-४०: 'डम इस सर तव मारेमि परे सृमि कपि बीर। सिघनाद करि गर्जा मेघनाद बलदीर।' कोडवराम मे पाठ है: 'मारेसि इस इस विमिग्व सव परे सूमि कपि बीर। सिघनाद गर्जत भएड मेघनाद रनधीर।' प्रथम और तृतीय चरणों मे जो पाठांतर हैं वह शाब्विक ही प्रतीत होता है। मुख्य अतर 'बलधीर' और 'रनधीर' मे है। 'बलधीर'='बल में धीर' की अपेचा 'रनधीर'='रण में धीर' अधिक अर्थयुक्त लगता है। फिर 'बलधीर' कही अन्यत्र आया भी नहीं है और रनधीर' कई बार आया है यथा:

कोट कंग्रूनि? चढि गए कोटि कोटि रनर्थ.र । ६ ४० बचन करम मन कपट तिज्ञ भजेतु राम रनर्थार । ६-६४ रघुबीर महा रनबीर भजे । ७-१४-१७

(४६) ६-४१-२ 'देखि पवनसुत कटक विहाला। कोथवंत धाएउ जनु काला।' महामेल एक तुरत उपारा। श्रित रिस मेघनाइ पर डारा। तीसरे चरण के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'महा महिंधर तमिक उपारा'। 'सेल' श्रीर 'महींधर' यद्यपि पर्याय हैं, किन्नु प्रसंग यहाँ 'उपारने' के द्वारा वल-प्रदर्शन का है, इसलिए 'महीधर'='पृथ्वो को धारण करने वाला' श्रिषक मार्थक लगता है। 'तुरत'= 'श्रिबलंव' श्रीर 'तमिक'='उत्तेजित होकर' में भी दूसरा अधिक प्रासंगिक है. पूर्व मे श्राया हुश्रा 'कोधवंत' श्रीर वाद में श्राने वाला 'श्रित रिस' इसी का नमर्थन करते हैं।

× (४०) ६-४१-४: 'र्युपित निकट गएउ घननादा। नाना भांति कहेसि दुर्बादा। कोदवराम में 'र्युपित निकट' के स्थ न पर पाठ है 'राम समीप'। दोनों पाठों में द्यंतर शाब्दिक ही प्रतीत होता है, यथा:

इहा देवरिपि गरुड़ पठावा । राम स्मीप सपिद सो श्राला । ६-७४-६ घरि सरचाप चलत पुनि भए । रिपु समीप श्राति श्रातुर गए । ६-८४-८ विकल विलोकि भालु किप घाए । विहंसा जबहि निकट किप श्राए । ६-६६-८ रिपु के समाचार जब पाए । राम सचिव सब निकट बोलाए । ६ ६६ १

- ×(४१) ६-४२: 'श्रायेसु मांगि राम पहि श्रंगदादि किप साथ। लिझमन चले कुद्ध होइ बान सरासन हाथ।' कोदवराम में 'कुद्ध होइ' के स्थान पर पाठ है 'सकोप श्रति'। प्रसंग में दोनों खप जाते हैं। 'श्रति' यद्यपि प्रसंगिवरुद्ध नहीं है, किन्तु वह प्रसंग में श्रानिवार्य भी नहीं है।
- ( ४२ ) ६-४४ : 'मेघनाद सम कोटि सत जोघा रहे उठाइ। जगदाधार सेष किमि उठइ चले खिसिआइ।' कोदवराम में 'सेष' के स्थान पर पाठ 'अनंत' है। दोनों लक्ष्मण के पर्याय हैं। 'शेष' की अपेचा 'अनंत' का उठा सकना कुछ अधिक अर्थयुक्त अवश्य लगता है। इसके अतिरिक्त दूसरे पाठ में प्रथम तथा तृतीय चरणों की वह मात्रा-विषयक पारस्परिक विषमता नहीं है जो पहले पाठ में है।
- (४३) ६-४४: 'राम पदार बिंद सिरु नाएउ आइ सुषेन। कहा नाम गिरि औषधी जाहु पवनसुत लेन।' कोदवराम में 'राम पदार-बिंद' के स्थान पर पाठ है 'रघुपति चरन सरोज'। यह श्रंतर शाब्दिक ही प्रतीत होता है। दूसरे पाठ में प्रथम तथा तृतीय चर्गों की वह मात्रा-विषयक पारस्परिक विषमता श्रवश्य नहीं है जो पहले पाठ में है।
- (४४) ६-४६-७: 'मैं तें तोर मूढ़ता त्यागू। महा मोह निसि सूतत जागू।' कोदवराम में पहले चरण का पाठ है 'श्रहंकार ममता मद त्यागू', श्रौर 'सूतत' के स्थान पर पाठ है 'कोवत'। 'मैं तें तोर' श्रौर 'श्रहंकार ममता' में श्रंतर शाब्दिक ही प्रतीत होता है। दूसरे पाठ में 'मद' श्रधिक है, श्रौर यह श्रावश्यक भी लगता है, क्योंकि रावण को 'महा श्रभमानी' कहा गया है:

बोला विद्दिस महा श्रभिमानी । ५-२४-२ श्रति श्रभिमान त्रास सब भूली । ६-३८-२ कथा कही सब तेहि श्रभिमानी । ६-६२-६ गर्जेड मूट महा श्रभिमानी । ६-६३-३ 'सूतत' और 'सोवत' दोनों प्रयोगसम्मत हैं : देखा बाल तहा पुनि सूता । १-२०१-५

#### पाठ-विवेचन : लंका कांड

#### उटे लखन प्रभु सोवत जानी। २६०-१ श्रव सुक्ष सोवत सोच नहि भोच मागि भव खाहिं। १-७६

- ( ४४ ) ६-४८-२: 'मुनि न होइ यह निमिचर घोरा। म ने इसत्य वचन किप मोरा। अस किह गई अपञ्चरा जवहाँ। निमिचर निकट गएउ किप तवहाँ।' कोद्वराम में दूसरी अर्द्धानी के 'किरि' के स्थान पर पाठ 'सो' है। 'किप' पहली अर्द्धानी में भी आ चुका है, इसलिए पहले पाठ में पुनक्ति ज्ञान होती है। दूमरा पाठ इस बृटि से मुक्त है।
- ( ४६ ) ६-६८-१: 'तत्र प्रनाप उर राग्वि प्रभु जेहां नाथ तुरंत । त्र्यस कहि त्र्यायेसु पाइ पद वंदि चलेड हनुमंत ।' केदवराम में इस होहे के स्थान पर निम्नलिखित हो त्राद्वीलियाँ है :

तव प्रताप उर राखि गोसाईं। जेहों राम बान की नार्टं।

मरत हरिष तब आयेसु दएऊ। पद सिर नाइ चलत किप भएऊ।
जो चमत्कार 'राम बान को नार्टं, में है वह 'जेहों नाथ तुरंत' में नहीं
है; 'तुरंत' में तीत्र गित का भाव भी नहीं आता, उसमें केवल 'बिना और समय लगाए का ही भाव सामान्यत आता है। इसके अतिरिक्त पहले पाठ में 'प्रभु' तथा 'नाथ' दो समानार्था मंबोधन एक साथ आए हैं; दूसरा इस तुटि से मुक्त है।

( ५७ ) ६-६१ : 'प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल मए बानर निकर ।' कोद्वराम में 'प्रलाप' के स्थान में माठ है 'विलाप'। 'प्रलाप' का अर्थ सामान्यतः होता है 'असंगत वातें', श्रोर कभी-कभी शोकोंद्वेग में कही गई इस प्रकार की वातें भी 'प्रलाप' ही कही गई हैं:

विद्यमान रन पाह रिपु कायर करहि प्रलापु । १-२७४ जी पै प्रिय नियोग विचि दीन्हा । तो कस मध्न न मांगे दीन्हा । एहि विचि करत प्रलाप कलागा । आये अवच भरे परितापा । २-६६-७ किन्तु राम के वाक्यों को 'प्रलाप' कहना बहुत समीचीन नहीं लगला । उनके लिये 'बिलाप' शब्द ही ठीक प्रतीत होता है, क्योंकि 'विलाप' में वह अवांछनीय ध्वनि नहीं होती । शुद्ध प्रलाप की बहुत सी वातें

सोताहरण के अनंतर राम ने कही हैं, किन्तु उन्हें भी 'बिलाप' ही कहा गया है:

येहि विधि खोजत बिलपत स्वामी। मनहु महा बिरही श्राति कामी। ३-३०-१६

(४८) ६-६२ ६: 'व्याकुल कुंभकरन पहं आवा। बिबिध जतन किर ताहि जगावा।' कोदवराम में 'आवा' के स्थान पर पाठ है 'गएऊ', और दूसरे चरण का पाठ है 'किर बहु जतन जागवत भएऊ'। अतर दोनों में वस्तुतः 'आवा' और 'गएऊ' का है। किव यहाँ पर युद्धस्थल में स्थित रामपत्त से लिख रहा है:

बधु बचन सुनि चला बिभोषन । श्राएउ जह त्रै लोक बिभूषन।

नाय भूषराकार सरीरा। कुंभकरन आवत रन घीरा। ६-६५-२ इसिलए दूसरा पाठ पहले की अपे चा अधिक समीचोन प्रतीत होता है।

× (४८) ६-६३-६ 'नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा। कहतेडं तोहि समय निर्वहा।' कोदवराम में 'कहा' और निर्वहा' के स्थान पर 'कहेऊ' और 'निर्वहेऊ' पाठ है। दोनों पाठों में कोई वास्तविक श्रतर नहीं प्रतीत होता है।

- (६०) ६-६३: 'रामरूप गुन सुमिरत मगन भयेउ छन एक। रावन मांगेउ कोटि घट मद अरु महिष अनेक।' कोदवराम में 'सुमि-रत' के स्थान पर पाठ है 'सुमिरि मन'। दोनों पाठों में कोई वास्त-विक अंतर नहीं प्रतीत होता है। केवल दूसरे में प्रथम तथा तृतीय चरणों की वह मात्रा-विपयक पारस्परिक विषमता नहीं है जो पहले पाठ में है।
- (६१) ६-६४-४: 'लिए उठाइ विटप ऋर भूधर। कटकटाइडारिह ज ऊपर।' कोदवराम में 'उठाइ' के स्थान पर पाठ है 'उपारि'। 'बिटपों' को बिना उखाड़े उठाया नहीं जा सकता, और यहीं बात छुछ न कुछ पर्वतों के सबंध में भी कहीं जा सकती है, इसलिए 'उपारि' पाठ 'उठाइ' की अपेन्ना अधिक युक्तियुक्त लगता है।
- ( ६२ ) ६-६४-६: 'मुखो न मन तन टरखों न टारखो। जिमि गज अर्क फलिन को मारखो।' कोदवराम में 'मुखो' तथा 'टारखे.' के स्थान पर 'मुरे' तथा 'टरे' है। प्रसंग में दोनों खप जाते हैं, क्योंकि अर्थ में

दोनों प्रायः समान हैं। अतर भाषा-संबंधी अवश्य है. और पहले ब्रज-भाषा रूप की तुल्ना में दूसरा अवधी रूप अधिक समीचीन प्रतीत होता है. त्योंकि प्रंथ की सामान्य भाषा अवधी है।

- ( ६३ ६-६४ : 'ऋंगडादि किप मुन्छित किर ममेत सुनीय।' कोव्याम में संख्यि गिव किपगाज कहुं चला श्रमित बलमीय।' कोव्याम में 'मुरुञ्जित' के स्थान पर पाठ है 'घाय वम'। होनों पाठ प्रसंग में खप जाते ह। दूसरे पाठ में प्रथम और तृतीय चरणों की वह मात्रा-विपयक पारस्परिक विपमता श्रवस्य नहीं है जो पहले पाठ में है।
- (६४) ६-६६-४: 'मुरुझा गई मारत सुन जागा। सुप्रीविह् तव खोजन लागा। सुप्रीवहु के नुरुझा बीता। निवुकि गएउ तेहि मृतक प्रतीता।' दूसरी अर्द्धाः के 'सुप्रीवहु के के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'किपराजहु के'। 'सुप्रीविह' पहली अर्द्धाली में आ चुका है. इसलिए पहले पाठ मे पुनरुक्ति है। दूसरा पाठ इस ग्रुटि से मुक्त है।
- (६४) ६-६६-७: 'गहेउ चरन गहि भूमि पछारा।' कोदबराम में पाठ है 'गहेसि चरन' धरि धरिन पछारा'। ऊपर की अर्द्धाली निम्निलिखित है '

काटेसि दसन नासिका काना। गरिज अकाम चलेड तेहि जाना। 'गहेमि' इस अर्द्धाली के 'काटेसि' के अनुरूप ही है, और 'गहेड' की अपेका अधिक समीचीन भा लगता है। 'भूमि' और 'धरिन' में अवस्य अंतर शाब्दिक ही लगता है, क्योंकि दोनों का प्रयोग प्रंथ भर मे प्रायः एक ही प्रकार से हुआ है।

- (६६) ६-६६: 'जय जय जय रघुवंस मिन धाए किप दें हुह एकिह बार तासु पर छाड़ेन्हि गिरि तम जूह।' कोद्वराम में 'तासु' के स्थान पर 'जो तासु' है। दोनों पाठों में कोई वास्तिवक अतर नहीं प्रतीत होता है। दूसरे पाठ में प्रथम तथा तृतीय चरणों की वह मात्रा-विपयक पारस्परिक विपमता अवश्य नहीं है जो पहले पाठ में है।
- (६०) ६-६०: 'सुनु सुश्रीव विभीपन अनुज संभारहु सैन। मैं देखों खल दल बलहि बोले राजिय नैन।' कोदवराम में पहले दो चरणों

का पाठ है 'सुनु सौमित्र कपीस तुम्ह सकल संभारहु सैन'। अनुज'
यद्यपि एक वहु-प्रयुक्त शब्द है, किन्तु प्रथ भर में कहीं भी संबोधन
में नहीं आया है। अकेला 'सुप्रीव' नाम भी—जिस समय से राम की
आज्ञा से लक्ष्मण ने सुप्रीव का राज्याभिषेक किया है उस समय से—
राम के द्वारा संबोधन में प्रयुक्त नहीं हुआ है; तबसे राम ने उसे या
'तो 'कपिराज', 'कपीस' आदि प्रभुत्वसूचक विशेषणों से संबोधित
किया है, या कम से कम सख्य या प्रभुत्वसूचक विशेषणों के साथ
उसका नाम लिया है। केवल एक स्थान पर इसका अपवाद मिलता
है, जब राम सुप्रीव की उपेचा के कारण उस पर कुद्ध होकर कहते हैं:
सुप्रवह सुबि मोरि विश्वारी। पावा राज कोस पुर नारी।

जेहि सा क मारा मैं वाली। तेहि सर इतौं मूद कह काली। ४१८-४,६ इसलिए यहाँ भी 'सुमीव' की अपेचा 'कपीस' संबोधन अधिक युक्त

युक्त लगता है। दूसरे पाठ में 'विभीषण' नहीं है, नए आने वाले 'सकल' से कदाचित् उसकी व्यंजना हो जाती है। साथ ही दूसरे पाठ में प्रथम और तृतीय चरणों की वह मात्रा-विषयक पारस्परिक

विषमता नहीं है जो पहले पाठ में है।

(६८) ६-६८-१: 'कर सारंग साजि किट भाषा। श्रिर दल दलन चले रघुनाथा।' कोदवराम में 'साजि' के स्थान पर पाठ 'बिसिख' और 'श्रिर दल दलन' के स्थान पर 'मृगपित ठवनि' है। रात्रु पर प्रहार करने के लिए श्रमसर होते समय विशिख उतना ही श्रावश्यक होता है जितना धनुष; और 'साजि' के बिना भी संगित लग जाती है; इसिलए इस विषय में दूसरा पाठ श्रिधक युक्तियुक्त लगता है। बाद की ही श्रद्धीली में 'रिपु दल' श्राने के कारण पहले पाठ में पुनरुक्ति भी ज्ञात होती है। 'मृगपित ठवनि' पाठ में यह त्रुटि नहीं है, और 'बह प्रसंग में खप भी जाता है।

(६६) ६-६म-४: 'जहं तहं चले बिपुल नाराचा। लगे कटन भट बिकट पिसाचा।' कोद्वराम में पहले चरण का पाठ है 'श्रित जब चले निस्ति नाराचा'। प्रसंग से यह स्पष्ट है कि श्रद्धांली के दोनों चरणों के कथन परस्पर कारण-कार्य भाव से संबद्ध हैं। पहले पाठ में दोनों का संबंध प्रकट नहीं होता, श्रार दूसरे पाठ में 'जब' श्राने के कारण वह प्रकट हो जाता है। पुनः, 'कटन लगे' परिणाम के ध्यान से 'विपुल नाराचा' की श्रपेत्ता 'श्रित निमित नाराचा' = 'श्रत्यंत तीक्षण वाण' श्रधिक युक्तियुक्त लगता है।

- (७०) ६-६८: 'पुनि रघुत्रीर नियंग महुं प्रविसे सब नाराच।' कोदबराम में पाठ है 'पुनि रघुपति के त्रोन महुं प्रविसे सब नाराच'। अर्थ दोनों का एक ही है, केवल दूसरे में अनावश्यक समाम के स्थान पर विभक्ति आ गई है।
- (७१) ६-६६-१: 'कुंभकरन मन दीख विचारी। हित छन मांक निसाचर धारी।' दूसरे चरण के स्थान पर कोद्वराम में पाठ है 'हती निमिप महं निसिचर धारी।' प्रसंग से प्रकट है 'हित' 'हती' का विकृत रूप है, किन्तु इकारांत रूप प्रयोग प्र'थ भर में पूर्वकालिक किया के ही रूप में हुआ है; सामान्य भूतकाल की क्रिया के रूप में नही। दूसरे पाठ में यह त्रुटि नहीं है, यद्यपि अर्थ पूर्णरूप से वहीं है जो प्रथम का है।
- (७२) ६-६६: महानाद करि गर्जा कोटि कोटि गहि कीस।
  महि पटके गजराज इव सपथ करें दमसीम।' कोदवराम में प्रथम
  चरण के स्थान पर पाठ है 'गरजत धाण्ड बेग अति'। वंदरों को
  पकड़ने के लिए उसे दौड़ना पड़ा ही होगा, क्योंकि यदि कोई सामना
  नहीं कर सकता तो कम से कम जान बचाने के लिए भाग तो सकता
  ही है। इसलिए दूसरा पाठ पहले की अपेचा अधिक युक्तियुक्त
  लगता है। इसके अतिरिक्त दूसरे पाठ में प्रथम तथा तृतीय चरणों
  की वह मात्रा-विषयक पारस्परिक विषमता भी नहीं है जो पहले पाठ
  में है।
- (७३) ६-७१: संप्रामभूमि बिराज रघुपित अतुल वल कोमल धनी। सम बिन्दु मुख राजीव लोचन अरुन तन सोनित कनी।' कोद्वराम में 'अरुन' के स्थान पर पाठ 'रुचिर' है। 'सोनित कनी' तो 'अरुन' होती ही है, उसे 'अरुन' कहना व्यर्थ-सा ही है, साथ ही 'रुचिर' प्रसंग में खप भी जाता है।

(७४) ६-७१: 'निसिचर अधम मलाकर ताहि दीन्ह निज धाम। गिरिजा तं नर मदमति जे न भजिह श्रीराम।' कोदवराम में 'मलाकर' के स्थान पर पाठ है 'मलायतन'। दोनों में बस्तुतः कोई खंतर नहीं प्रतीत होता है, केवल दूसरे पाठ में प्रथम तथा तृतीय चर्णों की वह मात्रा-विषयक पारस्परिक विषमता नहीं है जो पहले पाठ में है।

× (७४) ६-७२३: 'छीजहिं निसिचर दिन श्ररु राती। निज मुख कहे सुकृत जेहि भांती।' कोदवराम में 'सुकृत' के स्थान पर पाठ है 'धर्म'। दोनों प्रयोग में एक-से प्रतीत होते हैं, यथाः

दानि सुकुति घन घरम घाम के। १-१२-२ सुकृत बाह बो पन परिहरहूं। १-२५२-५

(७६) ६-७२: 'मेघनाद मायामय रथ चिंद गएउ ऋकास।
गर्जेंड ऋहृहास करि भइ किंप कटकिंदि त्रास।' कोदवराम में 'ऋहृहास करि' के स्थान पर पाठ हैं 'प्रलय पयोद जिमि'। प्रयोगसम्मत दोनों हैं:

श्रद्धास करि गर्जा किप बिंद लागि श्रकास । ५-२५ श्रस किह श्रद्धास सब कीन्हा । एड बैठे श्रद्धार बिधि दीन्हा । ६-४०-४ प्रलय समय के घन जनु गांजिहें। ६-७६-⊏

किन्तु वर्णित प्रभाव के लिए द्रमरा अधिक समर्थ लगता है।

(७७) ६-७३-३: 'दस दिसि रहे बान नम छाई। मानहुं मघा मेघ मिर लाई।' कोदवराम में प्रथम चरण का पाठ है 'रहे दसहु दिसि सायक छाई।' 'दस दिसि' और 'नम' का एक साथ आना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि नम' तो वस्तुतः दस दिशाओं में आ ही जाता है। दूसरे पाठ में यह त्रुटि नहीं है।
(७८) ६-७३-४: 'धरु धरु मारु सुनिआ धुनि काना। जो मारे

(७८) ६-७३-४: 'धरु घरु मारु सुनिश्च धुनि काना। जो मारै सेहि कोड न जाना। गहि गिरि तरु श्रकास किप धावहि। देखहिं तेहि न दुखित फिरि श्रावहि।' 'सुनिश्च धुनि' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'सुनहिं किप'। पुरुषद्दीन 'सुनिश्च' की श्रपेचा पुरुषवाची 'सुनहिं किप' पाठ कुळ श्रधिक प्रसंगसंबद्ध लगता है।

- ( द ) ६-७४-४ : 'जौं प्रभु सिद्ध हो इसो पा हि । नाथ बे नि पुनि जीति न जा इहि ।' को दवराम में 'पुनि' के स्थान पर पाठ 'रिपु' है। 'पुनि' की तुलना में 'रिपु' की सार्थ कता प्रकट है।
- ( ५४) ६-७४-६: 'तुम्ह लिक्षमन मारेहु रन श्रे ही । देखि सभय सुर दुख श्रित मोही। मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाई। जेहि छीजे निसिचर सुनु माई।' कोदवराम में दूसरी श्रद्धांली नहीं है। पहली श्रद्धांली में 'रन मारेहु' = 'रन में मारना' तो कहा ही जा चुका है, उसके श्रनंतर दूसरी श्रद्धांली का कथन श्रनावश्यक लगता है। 'मारेहु' श्रोर 'मारेहु' में पुनरुक्ति भी है, श्रोर 'मारना' के श्रंतर्गत 'छीजना' = 'छय होना' भी श्रा ही जाता है। दूसरे पाठ में यह श्रुदियाँ भी नहीं हैं।
- ×( = १ ) ६-७० : 'तब दसकंठ बिबिध विधि समुमाई' सह नारि। नस्वर रूप जगत सब देखहु हृद्य बिचारि।' कोदवराम में 'बिबिध' के स्थान पर 'अनेक' और 'जगत' के स्थान पर पाठ 'प्रपंच' है। दोनों पाठ एक-से संगत हैं, और अंतर दोनों में शाब्दिक मात्र प्रतीत होता है।
- ( म्ह ) ६-७६: 'दुहुं दिसि जय जयकार करि निज निज जोरी जानि। फिरे बीरें इत राम हित उत रावनहि बसानि।' कोदवराम में 'राम हित' के स्थान पर पाठ है 'रघुपतिहि'। 'इत' और 'उत' संबंधी कथनों में जिस प्रकार का तुलनात्मक साम्य अपेचित होता है, उसके अनुसार दूसरा पाठ पहले की अपेचा अधिक समी-चीन समम पड़ता है।
- ×(८७) ६-८०: 'सुनि प्रमु बचन बिभीषनु हरिष गहे पर् कंज। येहि मिस मे हिं उपदेसेहु राम कपा सुख पुंज।' कोदवराम में प्रथम चरण का पाठ हैं 'सुनत बिभीषन प्रमु बचन'। दोनों में श्वंतर केवल शाब्दिक लगता है।
- ( म्द ) ७-६१: 'निज दल विचितित देखेसि बीस भुजा दस चाप। रथ चिंद चलेड दसानन फिरहु फिरहु किर दाप।' कोदवराम 'रथ चिंद मेंचलेड दसानन' के स्थान पर पाठ है 'चलेड दसानन

कोपि तब'। 'रथ चढ़ि' की ऋपेचा 'कोपि' में कुछ ऋधिक प्रासं-गिकता है, यह प्रकट है।

×(८६) ६-८२: 'निज दल विकल देखि कटि कसि निषंग धनु हाथ। लिछमन चल कुद्ध होइ नाइ राम पद माथ।' कोदवराम में 'कुद्ध होइ' के स्थान पर पाठ सरोष तव' है। दोनों पाठों मे स्रंतर केवल शाब्दिक प्रतीत होता है।

×(६०) ६-८३-७: 'सत सत सर मारा उर माई।। परेड धरिन तन सुधि कछु नाही।' कोदवराम में 'धरिन' के स्थान पर पाठ हैं 'श्रवनि'। दोनों पाठ प्रयोगसम्मत हैं:

> मुरुख्नित स्रवित पर्रा महं आई। २-१६४-१ परेउ अपनि तन सुचि नहिंतेहि। ६-१२१-११ परेउ घरनि उर दावन दाहू। २-१५१-५ परेउ घरनि व्याकुन सिर धुनेक। ६-६५-७

(६१) ६-६३: 'देखि पवनसुत थाएउ बोलत बचन कठोर। आवत किपिह हन्यो तेहि सृष्टि प्रहार प्रघोर।' कोदवराम में प्रथम चरण का पाठ है 'देखत थाएउ पवनसुत', और तीसरे चरण का पाठ है 'आवत तेहिं उर महं हतेउ'। 'देखि' और 'देखत' में अंतर साधारण है; 'हनेउ' और 'हतेउ' का अंतर भी शाब्दिक ही प्रतीत होता है:

दामिनि इनेड मनहु तर तालू । २-२६-६ पुनि शवन तेहि हतेड प्रचारी । ६-६ ६-४ तव मारु सुत सुठिका हनेऊ । ६-६५-७

दूसरे पाठ में 'उर महं' अधिक है, और वह कथन को कुछ अधिक विशिष्ट बनाने के कारण महत्त्वपूर्ण भी लगता है।

(६२) ६-८४-३: 'नाथ करह रावनु एक जागा। सिद्ध भएं निहं मिरिहि अभागा। पठवहु नाथ बेगि भट बंदर। करिहं विधंस आव दसकंधर।' कोदवराम में दूसरी अर्द्धाली के 'नाथ' के स्थान पर पाठ है 'देव'। 'नाथ' पहली अर्द्धाली में आ चुका है, इसिलप्र पहले पाठ में पुनरुक्ति है। दूसरा इस त्रुटि से गुक्त है। (६३) ६-८४ छं : 'निहं चितव जब करि कोप किप गहिरसत लातन्ह मारहीं।' कोदवराम में 'किर कोप किप' के स्थान पर पाठ हैं 'किप कापि तब'। 'किर कोप' और 'कोपि' में कोई अंतर नहीं हैं; दूसरे पाठ का 'तब' अवश्य 'जब' का पूरक है।

×(६४) ६-५: 'चलेड निसाचर कुद्र होइ।' कोदवराम में 'निसाचर' के स्थान पर 'लंकपति' पाठ है। दोनों के अर्थों में कोई

श्रंतर नहीं है, श्रीर दोनों पाठ प्रयोगसम्मत हैं:

सहज असक लंकपति सभा गएउ मद श्रंघ। ६-२३

तब क्लोब निस्चिर खिखिश्राना। कादि सि परम कराल कृपाना। है -१६-११ (६५) ६-५६: 'सोमा देखि हरिष सुर बरसि हैं सुनन श्रपार। जय जय जय करुनानिधि छिब बल गुन श्रागार।' कोदवराम में प्रथम चरण का पाठ है: 'हरषे देव बिजोिक छिबि' श्रोर तीसरे श्राँर चौथे चरणों का पाठ है 'जय जय प्रभु गुन ज्ञान बल धाम हर महि भार'। 'प्रभु' श्रोर 'करुनानिधि' तथा 'छिबि' श्रोर 'ज्ञान' का श्रतर प्रसंग से कोई संबध रखता नही दिखाई देता। 'हरन महि भार' श्रवश्य प्रासंगिक है। रावण को मारने के लिए राम के सक्त होने का प्रसंग है; 'जैसे श्रापने दुष्टों का बध करके पहले पृथ्वी का भार उतारा है, उसी प्रकार इस बार भी श्राप पृथ्वी का भार उतारा के लिए—रावण का बध करने के लिए—श्रवसर हो रहे हैं, इसलिए श्रापकी जय हो' ध्विन यह है। शेष पाठांतर इसी शब्दावली को स्थान देने के लिए किया गया प्रतीत होता है।

( ६६ ) ६-८०-४ : 'गरजिह मनहुं बलाहक घोरा ।' कोदवराम में 'गरजिहें' के स्थान पर पाठ 'गरजित' हैं। बादलों के लिए 'गरजिते हैं' के अर्थ में अन्यत्र 'गरजित' का ही प्रयोग हुआ है :

वहरात जिमि पिबपात गरजत जनु प्रलय के बादले । ६-४६

षन धमंड नभ गरवत घोरा। ४-१४-१

इसलिए दूसरा पाठ पहले की अपेचा अधिक प्रयोगसम्मत प्रतीत होता है।

(१७) ६-२० छं०: 'कादर भयंकर रुचिर सरिता चली परम

भयावनी।' कोद्वराम में 'चली' के म्थान पर पाठ 'बढ़ी' है। 'चली' में ध्वित है 'निकल पड़ी', श्रौर 'बढ़ो' में ध्वित है 'पहले से थी, किन्तु श्रव बाढ़ में श्रा गई'। दूसरा पाठ पहले की श्रपेचा श्रिक मंगत लगता है. क्योंकि रक्तपात तो बहुत पहले से हो रहा था।

- (६८) ६-८७: 'वीर परिह जनु तीर तर मजा वहु वह फेन। कादर देखि डरिह तहं सुमटन्ह के मन चैन।' के द्वराम में तृतीय चरण का पाठ है 'कादर देखत डरिह तेहि'। 'देखि' और 'देखत' का अतर साथारण लगता है। 'तेहि' और 'तहं' दोनों प्रसंग में खप जाते हैं: 'तहं' पाठ का अर्थ होगा 'कादर देख कर जब कि डर जाते हैं, योद्धाओं के मन को सुख मिलता है' और 'तेहि' पाठ का अथ होगा 'कादर उसे देखकर डर जाते हैं, आर योद्धाओं के मन को उसे देखकर सुख प्राप्त होता है।' केवल दूमरे पाठ में प्रथम नथा तृतीय चर्णों की वह मात्रा-विषयक विषमता नहीं है जो पहले पाठ में है।
- ( ६६ ) ६-५ छंठ : 'बानर निमाचर निकर मर्द्रि राम बल दर्षित भए।' कोदवराम में पाठ हैं 'निसिचर बरूथ, विमदि गर्जिह भालु किप द्षित भए।' दूसरे पाठ में पहले पाठ का 'राम बल' नही है, और दूसरी ओर 'गर्जिह' वढ़ा हुआ है, ओर बंदरों के साथ 'भालु' भी है। 'गर्जिह' पाठ में विशेषता यह है कि राच्चसों का मर्दन बंदर उत्साह-पूर्वक कर रहे हैं, यह ध्वनि उसमें है, और यह ध्वनि प्रांसिंगिक है। वंदरों के साथ भालुओं का होना भी प्रासंगिक है। 'राम बल' न होने से दूसरे पाठ को कोई च्वति पहुंचती नहीं दिखाई देती, क्योंकि वह प्रसग का कोई श्रंग नहीं है।
- (१००) ६-८८: 'रावन हृदय विचारा भा निसिचर संघार। मैं अकेल किप भालु बहु माया कर उं अपार।' कोदवराम में पहले चरण का पाठ है 'हृद्य विचारेड दसवदन'। दोनों में अंतर शाब्दिक ही प्रतीत होता है। केवल दूसरे पाठ में वह मात्रा-विपयक पारस्परिक विषमता नहीं है जो पहले पाठ में है।
- (१०१) ६-८६-३: 'तेजपुंज रथ दिव्य अनूपा । इरिष चढ़े कोसलपुर भूपा ।' कोदवराम में 'हरिष' के स्थान पर पाठ 'विहंसि' है। फा० ३०

'हरिष' ऊपर की श्रद्धीली में ही श्रा चुका है : 'हरष सिहत मातित लै श्रावा'। इसिलए पहले पाठ में पुनरुक्ति है। दूसरा पाठ इस त्रुटि से मुक्त है। प्रसंग में दोनों खप जाते हैं।

- (१०२) ६-८-७: 'सो माया रघुबीरहि बांची। लिख्नमन किपन्ह सो मानी सांची।' कोदवराम में दूसरे चरण का पाठ है: 'सब काहूं मानी किर सांची।' पहले पाठ में 'रघुबीरहि बांची' आया हुआ है, इसिलए 'सब काहूं' पाठ ही समीचीन लगता है, नाम आना ठीक नहीं लगता।
- (१०३) ६-६ छं०: 'बहु राम लिछमन देखि मर्कट भालु मन आति अपडरे।' कोदवराम में पाठ है: 'बहु बालिसुत लिछमन कपीस बिलोकि मर्कट अपडरे।' असंग यहां पर रावण की माया-सेना के विस्तार का है: 'तब रावन माया बिस्तारी।' पहले और दूसरे पाठ में अंतर यह है कि दूसरे में 'राम' नहीं है, और 'बालिसुत' और 'सुग्रीव' बढ़े हुए हैं। मायानिर्मित राम भी संभव हैं, यह भावना ठीक नहीं प्रतीत होती, इस हिंद से दूसरा पाठ अधिक युक्तियुक्त है। अंगद और सुग्रीव का भी लक्ष्मण की भाँति मायाद्वारा निर्मित होना अयुक्तियुक्त नहीं है।
- (१०४) ६-८ छं०: 'माया हरी हरि निमिष महुं हरषी सकत मर्कट अनी।' कोदवराम में 'मर्कट' के स्थान पर पाठ 'बानर' है। 'मर्कट' छंद के प्रथम चरण में आ चुका है, जैसा हम अभी देख चुके हैं; इसलिए पहले पाठ में पुनरुक्ति है। दूसरे में यह त्रुटि नहीं है।
- (१०४) ६-६०-६: 'सुनि दुर्बचन काल बस जाना। बिहंसि बचन कह छपानिधाना।' कोदवराम में 'बचन कह' के स्थान पर पाठ है 'कहेड तब'। 'कहना' के साथ 'बचन' अनावश्यक और इसिलए पुनकक्तिपूर्ण लगता है। दूसरे पाठ में यह त्रुटि नहीं है।
- (१०६) ६-६१-३: 'पावक सर छांड़ेउ रघुबोरा।' कोदब-राम मे 'पावक सर' के स्थान पर पाठ है 'छनल बान'। 'सर' हैं। पंक्ति ऊपर आचुका है:

क्रिक स्थान लाग छाडे सर । ६-६१-१

इसिलए पहले पाठ में पुनकिक प्रतीत होती है, जो दूसरे में नहीं है।

- (१००) ३-६१: 'ताने उ चाप स्रवन लगि छाड़ विसिख कराल। राम मार्गन गन चले लहलहात जनु व्याल।' प्रथम चर्गा का पाठ कोदवराम में है तानि मरामन स्ववन लगि'। दोनों पाठों मे श्रंतर शान्दिक ही प्रतीत होता है। केवल दूसरे पाठ में प्रथम और तृतीय चरणों की वह मात्रा-विपयक पारम्परिक विपमना नहीं है जो पहले पाठ मे है।
- (१०८) ६-६६-८ 'कह लिख्रमन मुग्रीव कपीसा।' कं द्वराम में 'सुप्रीव' के स्थान पर पाठ है 'हनुमान'। 'सुप्रीव' तथा 'कपीमा' का प्रयोग पर्याय की भांति प्रायः होने के कारण दोनों में से एक भी पर्याप्त है, दूसरी श्रोर 'हनुमान' के बढ़ जाने से रामपच्च का एक श्रीर योद्धा भी उस चुनौती मे आ जाता है।
- ( १०६ ) ६-६३ : 'पुनि दसकंठ कुद्ध होइ छांड़ी सक्ति प्रचंड।' कोद्वराम में प्रथम चरण के स्थान पर 'पुनि रावन ऋति कोप करि', श्रीर 'छांड़ी' के स्थान पर 'छांड़िसि' पाठ है। पहला श्रंतर साधारण हैं। रावण तथा रावण-पत्त के लिए 'छांड़िसि' ही श्राया है 'छांडी' नहीं :

बीर घातिनी खाड़िनि गागी। ६-५४-७ स्रांहिसि ब्रह्म दीन्हि जो सांगी । ६-८३-८

इसलिए 'झांडिसि' पाठ श्रिधिक प्रयोगसम्मत लगता है।

( ११० ) ६-६४-१ : 'आवत देखि सक्ति अति घोरा । प्रनतारति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषन पान्नें मेला । सनमुख राम सहेड सोइ सेला।' कोद्वराम मे प्रथम श्रद्धाली का पाठ है 'श्रावत देखि सक्ति खर धारा। प्रनतारित हर बिरिदु संभारा।' प्रथम ऋईाली में मुख्य क्रिया का अभाव होने से पाठ पूर्वापर से असंबद्ध लगता है। दूसरे पाठ में यह त्रुटि नहीं है।

(१११) ६-६४ छं०: 'रघुबीर बत्त दपित बिभीपनु घालि नहिं ताकहुं गने। कोदवराम में 'दर्पित' के स्थान पर पाठ 'गर्बित' है।' 'बल' के साथ 'गर्ब' का ही प्रयोग प्रायः हुआ है, यथा :

गरबित भरत मात्र बल पी के। २-१८-६ कहा रहा बल गरब तम्हारा। ६-३६-६ जिन्हकें बल कर गरब तोहि ऐसे मन्ज अनेक। ६-३१

'बल' के साथ 'द्र्प' का प्रयोग प्र'थ में दो ही बार हुआ है :

रन मद मत्त निसाचर दर्गा। विस्व ग्रसिहि जनु एहि विधि श्रर्गा। ६-६७-४ बानर निसाचर निकर मर्दहि गमबल दर्पित भए । ६-८८ इसलिए दूसरा पाठ अधिक प्रयोगसम्मत लगता है।

- ( ११२ ) ६-६४-४ : 'पुनि रावन किप हनेउ प्रचारी । चला गगन कपि पृष्ठि पसारी।' कोद्वराम में प्रथम चरण के 'कपि' के स्थान पर पाठ 'तेहि' है। दूसरे चरण मे भी 'कपि' त्राता है, इसलिए पहले पाठ मे पुनक्ति है। दूसरा पाठ इस त्रुटि से मुक्त है।
- × (११३) ६-६४: 'तब रघुबीर प्रचारे घाए कीस प्रचंड। किप दल प्रवल देखि तेहि कीन्ह प्रगट पाखंड। कोदवराम में प्रथम चरण का पाठ है 'राम प्रचारे बीर तब', और 'देखि' के स्थान पर पाठ है 'बिलोकि' । यह दोनों श्रंतर शाब्दिक ही प्रतीत होते हैं।
- (११४) ६-६६-३: 'देखे कपिन्ह अमित दससीसा । जहं तहं भजे भातु श्रह कीसा।' कोदवराम में दूसरे चरण का पाठ है 'भागे भालु बिकट भट कीसा।' पहले पाठ से कुछ यह ध्वनि निकलती है कि भालु और बंदर भगोड़े थे। दूसरे पाठ में 'भट' शब्द से इस ध्वनि का निराकरण हो जाता है, श्रीर 'विकल' शब्द उनके भागने का कारण भी प्रस्तुत करता है।
- ( ११४ ) ६-६६-४ : 'भागे बानर धरिहं न धीरा।' कोद्वराम में 'भागे बानर' के स्थान पर पाठ है 'चले बलीमुख'। 'भागे' पूर्व की अर्द्धाली में भी श्राया है: 'भागे भालु विकट भट कीसा।' इसलिए पहले पाठ में पुनकक्ति है। दूसरे पाठ में यह त्रु दि नहीं है।
- (११६) ६-६६: 'सुर बानर देखे बिकल इंस्यो कोसलाधीस। सिंज सारंग एक सर इते सकल दससीस।' कोदवराम में 'सारंग' कें स्थान पर पाठ 'बिसिखासन' है। दोनों में अंतर शाब्दिक ही लगता

है। केवल दूमरे पाठ में प्रथम तथा तृतीय चरणों में वह मात्रा-विषयक पारस्परिक विषमता नहीं है जो पहले पाठ में हैं।

(११७) ६-६७-५ 'अम्तुति करत देवतन्ह देखे।' कोड्यराम में पाठ है 'करत प्रमंसा सुर तहि 'देखे'। प्रमंग यहाँ 'अन्तुति' = 'गुण्गान' का नहीं है, 'प्रश्मा' = कि नी मत्कार्य के करने के कारण 'मराहना' का है; संकेत यहाँ उद्भार आई हुई इन पक्तियों की ओर हैं : रखुवित कटक भालु कि जेते। बहुं तहुं प्रगट दसानन तेते। •६६ १

सुर बानर देखे बिकल हंस्यों कोसहाधीस । सनि विशिखासन एक सर हते सकल दमसीस । ६-१६ रायन एक देखि सुर हरये। किरे सुमन बहु प्रभु पर बरये। ६-१७-२

× (११८) ६-६७: 'तब रघुपति रावन के मीस भुजा सर चाप। काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप।' 'रावन' के स्थान पर कोदवराम में 'लंकेस' पाठ है। श्रंतर दोनों पाठों में शाब्दिक ही ज्ञात होता है।

(११६) ६-६८-७: 'रुधिर देखि विषाद उर भारी। तिन्हिहें घरन कहुं भुजा पसारी।' कोदवराम में प्रथम चरण का पाठ है 'रुधिर विलोकि सकोप सुरारी'। रावण अभी सिकय रूप से लड़ रहा है। अपर ही उसके संबंध में कहा गया है:

तत्र रघुपति लंकेस के सीस भुना सर चाप।

काटे बहुत बढ़ें पुनि जिमि तीरवकर पाप ॥ ६-१७ उसी रावण की लिलार से रुधिर निकलता हुआ देखकर 'भारी बिषाद' हो, यह युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता। दूसरा पाठ इस प्रसग में अधिक युक्तियुक्त लगता है। झंट की गति भी दूसरे पाठ में पहले की अपेना अच्छी है।

× (१२०) ६-६=: 'मुरङ्गा विगत भालु किप सब श्राए प्रभु पास।' कोदवराम में 'मुरङ्गा विगत' के स्थान पर पाठ है 'गै मुरङ्गा तव'। दोनों पाठों में श्रंतर शाब्दिक ही ज्ञात होता है।

(१२१) ६-१०१ : 'ताके गुनगन कछु कहे जङ्मित तुलसीदास। जिमि निज बल अनुरूप तें माछी उड़े अकास।' कोदवराम में प्रथम चरण का पाठ है 'कहे तासु गुनगन कछुक' श्रोर तीसरे तथा चौथे चरणों का है: 'निज पौरुष श्रनुसार जिमि मसक उड़ाहिं श्रकास'। तुलनीय प्रयोग केवल निम्नलिखित हैं:

सो नयन गोचर तासु गुनगन नेति कहि स्नुति गावहीं। ४-१०-इ० रघुवीर निज मुख जासु गुनगन कहत श्रग जग नाम जो। ७ ७-इ००

'जासु' के समान होने के कारण इसिलए 'तासु' श्रिधिक प्रयोगसम्मत लगता है। 'निज बल श्रनुरूप तें' का 'तें' श्रशुद्ध लगता है। कहीं भी 'श्रनुरूप' के साथ 'तें' नहीं श्राया है कारण यह है कि 'श्रनुरूप' स्वतः 'तें' की भौँ ति विभक्ति का कार्य करता है, यथाः

> मित अनुरूप कथा मैं भाषी। ७-१२-१ मित अनुरूप रामगुन गावौं। १-१२-६ मित अनुरूप कहौं हित ताता। ४-१८-४ रुचि अनुरूप भ्रमिन देहीं। १-३१५-५

इसी प्रकार, 'मसक' 'माछी' से भी छोटा और 'बल' में हीन होता है और, इसी ध्वनि के साथ उसका प्रयोग अन्यत्र भी हुआ है:

> मतक फूंकि बर मेर उड़ाई। २-२३१-३ मतक कतहुं खगपति हित करहीं। ६-११⁻-⊏

तुमिह म्रादि खग मसक प्रजंता। नभ उड़ाहि निह पाविह म्रता। ६-६१-५ 'माछी' का प्रयोग मन्यन्न केवल 'कार्य विगाड़ने वाली' वस्तु की ध्वनि के साथ हुम्मा है:

परिहत वृत जिन्हकें मन माखी। १-४-४ भामिनि भइउ दृष के माखी। २-१६-७ अतः दूसरा पाठ अधिक संगत और प्रयोगसम्मत प्रतीत होता है।

(१२२) ६-१०२-४: 'नाभिकुंड पियूष वस याकें। 'नाथ जिञ्रत रावनु वल ताकें।' कोदवराम में 'नाभि' के स्थान पर पाठ 'नामी' और 'पियूष' के स्थान पर पाठ 'सुधा' है। अंतर दोनों में शाब्दिक ही प्रतीत होता है। दूसरे पाठ में छद की गति अवश्य पहले की अपेसा अधिक ठीक लगती है। (१२३) ६-१०२ छं०: 'प्रतिमा कदिह पित्र पात नम श्रित त्रात वह डोलित महा।' कोद्वराम में 'रुदिह' के म्थान पर पाठ 'स्रविह' है। 'रुद्दि' प्रथ भर में अन्यत्र कही प्रयुक्त नहीं है, जबिक 'स्रविहें' अनेक स्थलों पर मिलता है। 'स्रविहें' छद के पूर्व की चाँपाई के अतिम चरण में भी आया है, और सामान्यतः प्रथ भर में छद के पूर्व की चौपाई के अतिम चरण की शब्दावली हो छंद के प्रारमिक शब्दों के रूप में प्रयुक्त हुई है, इसिलए भी 'स्रविहें' पाठ अधिक ममीचीन लगता है।

(१२४) ६-१०२ छं० : 'उनपात श्रमिन विलोकि नम सुर विकल बोलिह जय जये।' कोदवराम मे 'नभ' के स्थान पर पाठ मुनि' है। पूर्व की पक्तियाँ हैं:

प्रतिमा स्रविह पिषपात नम श्रित बात वह डोलिन मही। बरषिह बलाहक रुधिर कच रज श्रासुभ श्रित मक को कही। उत्पात पृथ्वीतल पर श्रीर श्राकाश में, डोनों म्थलों पर हो रहे थे, इसलिए मुनियों को भी दर्शकों की श्रेणी में रखना श्रिधक युक्तयुक्ति प्रतीत होता है।

- (१२४) ६-१०३-६: 'घरनि परेउ द्वा खंड बढ़ाई। चापि भालु मरकट समुदाई।' कोदवराम में 'धरनि परेउ' के स्थान पर 'परेउ बीर' पाठ है। पूर्व की एक पंक्ति है: 'गर्जेंड मरत घोर रवभारी। कहां राम रन हतों पचारी।' मरते समय भी जिमकी चेध्टा इस प्रकार की थी, उसे 'बीर' कहना प्रासंगिक ही है। 'धरनि' न होने पर भी अकेले 'परेउ' से वही अर्थ निकल आता है।
- (१२६) ६-१०३ छ०: 'सुर सुमन बरपहिं हरप संकुत।' कोदवराम में पाठ है: 'सुर सिद्ध मुनि गंधर्व हरवे'। सिद्धों श्रीर मुनियों को भी देवतात्रों के साथ हर्षोत्साह में सम्मिलित करना श्रिधक युक्तियुक्त लगता है। 'सुमन बरपहि' न रहने से कोई विशेष चृति नहीं ज्ञात होती है।
- (१२७) ६-१०३: 'क्वपा दृष्टि करि वृष्टि प्रभु श्रमय किए सुर बुंद। मालु कीस सब हरपे जय सुखवाम मुकुंद।' कोदवराम में

तृतीय चरण का पाठ है 'हरषे बानर भाज सब'। 'कीस' श्रौर 'बानर' का श्रंतर शाब्दिक ही है। केवल दूसरे पाठ में प्रथम तथा तृतीय चरणों की वह मात्रा-विषयक पारस्परिक विषमता नहीं है जो पहले मे है।

- × (१२८) ६-१०४: 'ऋहह नाथ रघुनाथ सम कृपासिधु निहं आन। जोगिबृंद दुर्लभ गति तोहि दीन्हि भगवान।' कोदवराम में 'निहि आन' के स्थान पर पाठ है 'को आन। दोनों में अंतर शाब्दिक ही प्रतीत होता है।
- (१२६) ६-१०४-४: 'रुदन' करत देखी सब नारी। गयउ बि-भीषन मन दुखु भारी।' कोदबराम में 'देखी' के स्थान पर पाठ है 'बिलोकि'। दूसर पाठ में दूसरे चरण की घटना पहले चरण की घटना के साथ कार्य-कारण भाव से स्पष्ट रूप से संबद्ध हो गई है, जो अधिक संगत है; पहले पाठ में यह नहीं है।
- ×(१३०) ६-१०४-४. 'बधु दसा बिलोकि दुख की.न्हा।' कोदवराम में 'बिलोकि' के स्थान पर पाठ है 'देखत'। यह अंतर शाब्दिक ही प्रतीत होता है।
- (१३१) ६-१०४-६: 'लिख्निमन तेहि बहु विधि समुमायो। बहुरि बिमीषन प्रमु पहि आयो। कोद्वराम में 'तेहि बहु विधि के स्थान पर पाठ है 'जाइ ताहि', और 'समुमायो' तथा 'आयो' के स्थान पर पाठ कमशः हैं 'समुमाएउ' और 'आएउ'। उपर आ नुका है: 'रुद्न करत देखीं सब नारी। गयउ विभीषनु मन दुखु भारी।' 'गयउ' से यह ध्वनि स्पष्ट है कि जहाँ पर राम, लक्ष्मण तथा विभीषण थे, वहाँ से कुछ हटकर क्षियाँ रावण के शव के पास विलाप कर रही थीं. और विभीषण उनके पास गया। फलतः लक्ष्मण के लिये भी वहाँ 'जाइ ताहि समुमाएउ' ही कहना युक्तिसंगत है।—'यो' के स्थान पर—'एउ' रूप अज और अवधी का अंतर प्रस्तुत करते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रथ की सामान्य भाषा अवधी होने के कारण 'एउ' रूप अधिक समीचीन है।

(१३२) ६-१०५ . 'मंदोदरी ऋादि मब देइ तिलाजिल ताहि। भवन गई रघुपिन गुन गन वरनत मन माहि। कोटवराम में 'मंदोदरी ऋादि सब' के स्थान पर पाठ है 'मयतनयादिक नारि सब' ऋोर 'रघुपित' के स्थान पर पाठ है 'रघुवीर'। 'नारि' राब्द के ऋा जाने से दूसरे पाठ में 'मब' की ध्विन और स्पष्ट हो गई है, जो पहले में नहीं हुई है। शेप ऋतर शाब्दिक हो प्रतीन होता है।

(१३३) ६-१०६ 'प्रभु के वचन स्रवन मुनि नहिं श्रघाहिं किय पंज । वार वार सिर नावहि गहि सकल पद कंज ।' कोदवराम में प्रथम चरण का पाठ है 'सुनत राम के वचन मृदु' श्रोर तीमरे चरण का पाठ है . 'वारहि वार विलोकि मुख' । 'मुनि नहि श्रघाहि' तथा 'सुनत नहि श्रघाहिं' दोनों प्रयोगसम्मत हैं :

> प्रभु बचनामृत सुनि न ग्रघाऊ । ७-८८-१ रामचरित जे सुनत ग्रघाईा । ७-५३-१

श्रौर प्रक्षंग में दोनों खप जाते है। कितु 'गहिं सकल पद कंज' के होते हुए 'वार वार सिर नाविह' श्रनावश्यक है, उसकी श्रपेचा 'वरिह वार विलोकि मुख' श्रविक युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

(१३४) ६-१०७: 'सुनु मुत सद्गुन मकल तव हृदय वसह् हृनुमंत। सानुकूल कोसलपित रहृदुं समेत श्रनत।' कोदवराम में 'कोसलपित' के स्थान पर पाठ है 'र्घुवंसमित'। यह श्रंतर शाब्दिक ही प्रतीत होता है। केवल दूसरे पाठ में प्रथम तथा तृतीय चर्गों की वह मात्रा-विषयक पारस्परिक विपमता नहीं है जो पहले पाठ में है।

(१३४) ६-१०८-३: 'सुनि संदेस भानुकुल भूषन।' कोद्वराम में पाठ है 'सुनि बानी पतंग कुलभूषन'। कोई संदेश जानकी ने हनुमान से नही भेजा था; उन्होंने इतना ही कहा था: अब सोड जतनु करहु तुम्ह ताता। देखड नयन स्याम मृदु गाता।' और हनुमान ने जो कुछ कहा है उसका उल्लेख इन शब्दों में किया गया है: 'तब हनुमान राम पहं जाई। जनकसुता के कुसल सुनाई।' इसलिए 'बानी' शब्द 'संदेश' की अपेना यहाँ अधिक प्रसंगोचित प्रतीत होता है।

(१३६) ६-१०८-६: 'बेगि विभीषनु तिन्हिह सिखायो। तिन्ह बहु बिधि मज्जन करवायो।' कोदवराम में 'तिन्ह बहु बिधि' के स्थान पर पाठ है 'सादर तिन्ह'। मज्जन के प्रसंग में 'बहु बिधि' की अपेन्न 'सादर' अधिक प्रसंगोचित प्रतीत होता है। सीता के संबंध में एक स्थान पर अन्यत्र भी आया है:

सासुन्ह सादर जानिक हि मण्डन तुरत कराह । ७-११-१ 'बहु विधि' क्रियाविशेषण 'मज्जन करवाना' या 'अन्ह्वाना' के साथ अन्यत्र कही भी प्रयुक्त नहीं है। इसलिए दूसरा पाठ अधिक प्रयोग-सम्मत भी प्रतीत होता है।

(१३७) ६-१०८-१२: 'देखहुं किप जननी की नाईं। बिहंसि कहा रघुबीर गोसाई।'कोदवराम में 'देखहुं' के स्थान पाठ है 'देखिहं'। अन्यपुरुष के साथ 'देखहुं' रूप विधिवाचक है और इच्छा या कामना की श्रमिञ्यक्ति करता है। यह कहना ठीक न होगा कि राम की यह श्राकांचा थी कि बंदर सीता को माता की माँ ति देखें। इसितिए सामान्य रूप 'देखिहं' ही श्रिधिक संगत प्रतीत होता है।

× (१३८) ६-१०८: 'तेहि कारन करनानिधि कहे कछुक दुर्बाद। सुनत जातुधानी सब लागी करै बिषाद।' कोदबराम में 'करनानिधि' के स्थान पर पाठ 'करुनायतन' श्रौर 'सब' के स्थान पर पाठ सकल' है। श्रतर दोनों पाठों में शाब्दिक ही प्रतीत होता है।

(१३६) ६-१०६-६: 'देखि रामरुख लिख्नमन धाए । पावक प्रगटि काठ बहु लाए। पावक प्रवल देखि बैदेही। हृदय हरष निहं भय कछु तेही।' कोदवराम में दूसरी अर्द्धाली के 'पावक प्रवल' के स्थान पर पाठ है 'प्रवल अनल'। 'पावक' पहली अर्द्धाली में आ चुका है, इसलिए पहले पाठ में पुनरुक्ति है। दूसरा पाठ इस बृटि से मुक्त है।

(१४०) ६-१०६-छं०: 'धार रूप पावक पानि गहि श्री सत्य स्नुति जग बिदित जो।' कोदवराम में पाठ है: 'तब अनल मूसुर रूप कर गहि सत्य श्री स्नुति बिदित जो।' अंतर दोनों में एक तो यह है कि दूसरे में 'रूप' का स्पष्टीकरख है—'मूसुर रूप', और दूसरे

'जग' नहीं श्राया है। पहले श्रंतर के कारण दूसरा पाठ निस्मंदेह श्रिधिक संगत है, श्रार दूसरे श्रंतर से उसको कोई विशेष चृति पहुंचती नहीं ज्ञात होती है।

(१४१) ६-१०६: 'वरपिहं सुमन हरिप सुर बाजहि गगन निसान। गाविह किन्नर सुरवधू नाचिहं चढ़ी विमान।' कोद्वराम में पहले चरण का पाठ है: 'हरिप सुमन वरपिह विबुध' और तीमरे चरण में 'सुरवधू' के स्थान पर पाठ है 'अपछरा'। पहला अतर 'सुर' और 'विबुध' मात्र का है, और शाब्दिक ही प्रतीत होता है। इसी प्रकार 'सुरवधू' और 'अपछरा' का अंतर भी है। दोनों पाठ प्रयोग-सम्मत हैं:

देववध् नाचिहं करगाना । १-२६२४ नाचिहं अपछरा बृद । ७-१२ छ० बिबुध बध् नाचिह मुदित । १-३४७ करिगान नाचिह अपछरा । १-८६ छ०

केवल दूसरे पाठ में प्रथम तथा तृतीय चरणों की वह मात्रा-विषयक पारस्परिक विपमता नहीं है जो पहले पाठ में है।

×(१४२) ६-१०६: 'जनक मुता ममेत प्रभु मोभा श्रमित श्रपार । देखि भालु किप हरपे जय रघुपति मुखमार ।' कोदवराम में पहले चरण का पाठ है 'श्री जानकी समेत प्रभु', श्रीर तीसर चरण का पाठ है, 'देखत हरपे भालु किप'। दोनों पाठों में श्रंतर शाब्दिक ही ज्ञात होता है।

(१४३) ६-११०: 'ऋति सप्रेम तनु पुलक विधि ऋम्नुति करत बहोरि।' कोदवराम में 'ऋति सप्रेम तनु पुलक विधि' के स्थान पर पाठ है, ऋतिसय प्रेम सरोजभव'। स्तुति की समाप्ति पर कहा गया है:

बिनय कीन्द्र चतुरानन प्रेम पुलक श्रात गात ६-१११ पहले पाठ में 'तनु पुलक' श्रीर 'प्रेम पुलक श्रात गात' में जैसी पुनकक्ति है, दूसरे पाठ में नहीं है। 'श्रात सप्रेम' श्रीर 'श्रातसय प्रेम' दोनों प्रयोगसम्मत हैं, यथा:

अति सप्रेम सिय पाय परि बहु विधि देहिं असीस। २-११७

#### स्रति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। ५-५२-१ स्रतिसय कोच सवन लगि ताने। ६-५०-४

- × (१४४) ६-१११-१४: 'मदमार मुघा ममता समनं।' कोद्व-राम में मुघा के स्थान पर पाठ है 'महा'। प्रसंग से दोनों खप जाते हैं।
- ×(१४५) ६-१११ : 'बिनय कीन्ह चतुरानन प्रेम पुलक श्रित गात। सोमासिंधु बिलोकत लोचन नही श्रघात।' कोद्वराम में प्रथम चुरण का पाठ है 'बिनय कीन्हि बिधि मांति बहु' श्रीर तीसरे चरण का पाठ है 'बदन बिलोकत राम कर'। दोनों में श्रंतर शब्दिक ही प्रतीत होता है।
- × (१४६) ६-११२-२: 'श्रनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा। श्रासिरबाद पिता तब दोन्हा।' कोद्वराम में तीसरे चरण का पाठ है 'सहित श्रनुज प्रनाम प्रभु कीन्हा'। दोनों पाठ प्रयोगसम्मत हैं, यथाः

तीय बोलाइ प्रनाम करावा। १-२६६-४ करि प्रनाम में टी सब सासू। २-३२० २ फिरे बंदि पग श्रासिष पाई। २ २१६-५

- (१४७) ६-११२: 'अनुज जानकी सहित प्रभु कुसल कोसला-धीस। सोभा देखि हरिष मन अस्तुति कर सुर ईस।' कोदवराम में तीसरे चरण का पाठ है 'छबि बिलोकि मन हरष अति'। दूसरे पाठ में वस्तुतः 'अति' अधिक है, और प्रथम तथा तृतीय चरणों की वह मात्रा-विषयक पारस्परिक विषमता नहीं है जो पहले पाठ में है।
- (.१४८) ६-११४-३: 'सुनु खगेस प्रभु के यह बानी।' कोदवराम में 'खगेस' के स्थान पर पाठ है 'खगपित'। पूर्व वाली ऋड़ीली में 'सुरेस' आया हुआ है: 'सकल जिआउ सुरेस सुजाना।' इस 'सुरेस' और 'खगेस' में अतर केवल तीन शब्दों का है, और '-ईस' की पुनरुक्ति खटकती है। दूसरे पाठ में यह त्रुटि नहीं है।
- (१४६) ६-११६: 'तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुनु तात। भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कलप सम जात।' कोदवराम में तीसरे चरण का पाठ है 'दसा भरत कै सुमिरि मोहिं।' श्रतंर दोनों में शाब्दिक

ही प्रतीत होता है। केवल दूसरे पाठ में प्रथम तथा तृनीय चरणों की वह मात्रा-विषयक पारम्परिक विषमता नहीं है जो पहले पाठ में है।

(१४०) ६-११६: 'तापम वेप गात कुम जपत निरतर मोहि। देखों वेगि मो जतन करु मखा निहोरों तोहि।' कोदवराम में 'गात' के स्थान पर पाठ है 'सरीर'। खतर दोनों मे शाब्दिक ही प्रतीत होता है। केवल दूसरे पाठ में प्रथम तथा दतीय चरणों की वह मात्रा-विषय उपारस्परिक विपमता नहीं है जो पहले पाठ में है।

× (१४१) ६-११६: 'मुमिरत अनुज श्रीत प्रभु।' कोद्वराम में पाठ है, 'श्रीत भरत के समुभि प्रभु।' इतर दोनों पाठों में शाद्विक ही प्रतीत होता है।

(१४२) ६-११६: 'करेड कलप भरि राज तुम्ह मोहि मुमिरेहु मन माहि। पुनि मम धाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहि।' कोटवराम में 'पाइहड़' के स्थान पर पाठ है मिधाइहहु'। दोनों पाठों में श्रंतर शाब्दिक ही प्रतीत होता है। केवल दूमरे पाठ में प्रथन तथा तृतीय चरणों में वह मात्रा-विपयक पारम्परिक विपमता नहीं है जो पहले पाठ में है।

(१४३) ६-११७: 'मुनि जेहि ध्यान न पार्वाह नेति नेति कह बेद। कृपासिधु सोइ कपिन्ह सन करत अनेक विनोद।' कोदवराम में 'मुनि जेहि ध्यान न पावहिं' के स्थान पर पाठ है 'ध्यान न पावहिं जाहि मुनि।' यह अंतर भी शाब्दिक ही प्रतीत होता है। केवल दूसरे पाठ में प्रथम तथा तृतीय चरणों की वह मात्रा-विपयक पारस्परिक विपमता नहीं, जो पहले पाठ में है।

(१४४) ६-११८: 'हरष विषाद सहित चले विनय विविध विधि भास्ति।' कोदवराम में पाठ है 'हरप विषाद समेत तब चले विनय बहु भास्ति। 'सिह्ति' बाद वाले दोहे में ही पुनः त्राता हं: 'सिह्ति विभीषन जे श्रपर जूथप किप बलवान।' इसलिए पहले पाठ में पुनरुक्ति सी प्रतीत होती है। दूसरे पाठ में यह त्रुटि नहीं है।

(१४४) ६-११=: 'कपिपति नील रीख्रपति अगद नल हनुमान।' कोद्वराम में पाठ है: 'जामवंत कपिराज नल अंगदादि हनुमान।' श्रंतर दोनों में 'श्रंगद नील' श्रौर 'श्रंगदादि' का है। यह अतर साधारण ही प्रतीत होता। है, क्योंकि 'नील' के होने श्रथवा न होने से प्रसंग में कोई श्रंतर नहीं पड़ता। दूसरे पाठ में प्रथम तथा तृतीय चरणों कि वह मात्रा-विषयक पारस्परिक विषमता श्रवश्य नहीं है जो पहले पाठ में है।

(१४६) ६-११६: 'इहां सेतु बांघेड अरु थापेडं सिवसुल-धाम। सीतासहित कुपानिधि संभुहि कीन्ह प्रनाम।' कोद्वराम में 'कुपानिधि' के स्थान पर पाठ है 'कुपायतन'। यह श्रंतर शाब्दिक ही प्रतीत होता है। केवल दूसरे पाठ मे प्रथम तथा तृतीय चरणों की वह मात्रा-विषयक पारस्परिक विषमता नहीं है जो पहले पाठ में है।

×(१४७) ६-१२०-१: 'तुरत बिमान तहां चिल आवा। दंडक-बन जहं परम मुहावा।' कोद्वराम में 'तुरत' के स्थान पर पाठ 'सपिद' है। अर्थ अथवा प्रयोग की दृष्टि से दोनों में केई डलेखनीय अंतर नहीं दिखाई पड़ता, यथा:

सठ स्वपच्छ तब हुद्यं बिसाला। सपदि होउ पच्छी चडाला। ७१८८-१५ तुरत भएड मैं काग तब पुनि पुनि पद सिठ नाह। ७१८८

(१४८) ६-१२०-७: 'तीरथपति पुनि देखु प्रयागा। निरखत जनम कोटि श्रय भागा।' कोद्वराम में 'निरखत' के स्थान पर पाठ है 'देखत'। 'निरखना' = 'निरीच्चण करना' में 'देखना' की श्रपेचा कुछ श्रिक सतर्कता श्रपेचित ह ती है; फलतः तीर्थपति की महत्ता प्रति-पादन के लिए 'निरखत' से 'देखत' पाठ श्रिक समर्थ होना चाहिए।

× (१४६) ६-१२०: 'सीता सहित श्रवध कहुं कीन्ह छपाल प्रनामु। सजल नयन तन पुलिकत पुनि पुनि हरिषत रामु।' कोद्वराम में पाठ है: 'तब रघुनायक श्री सहित श्रवधिह कीन्ह प्रनामु। सजल बिलोचन पुलक तनु पुनि पुनि हरिषत रामु।' दोनों पाठों में श्रंतर शाब्दिक ही ज्ञात होता है।

( १६० )६-१२१ : 'समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनीई सुजान । विजय विवेक विभूति नित तिन्हिंहें देहिं भगवान । कोदवराम में प्रथम दो चरणों का पाठ है : 'समर विजय रघुपति चरित सुनीईं जे सदा सुज्ञान।' दूसरे पाठ में 'सदा' बढ़ गया है, शेप अतर शाब्दिक ही है। तीसरे-चोंथे चरणों में आया है: 'तिन्हिह भगवान विजय, विवेक, विभृति नित देहि'। इसलिए 'मदा'-युक्त पाठ अधिक युक्तिसम्मत प्रतीत होता है।

(१६१) ६-१२१ : 'श्री रघुनाथ नाम तिज्ञ नाहिन आन अधार।' कोदवराम में 'रघुनाथ' के स्थान पर रघुनायक' तथा 'नाहिन' के स्थान पर पाठ 'निह कछु' है। 'नाहिन' में निनांत अभाव का व्यंजना मिलती हैं, यथा:

सत्य कहहां भूपति सुनु वोहों। त्रग नाहिन दुर्लभ क्छु मोही। १-१६८-२ तौ जानिकिहि मिलिहि वश्येह् । नाहिन आलि इहा सदेह। १-२२२-६ भयउ कौसिलहि विधिआति दाहिन। देखत गरब रहत उर नाहिन। २ १४-३

### नाहिन राम राज के भूखे। २-५०-३ कोड कह दूपन रानिहि नाहिन। २-२२३-५

किन्तु यहाँ पर किलकाल में कम से कम एक आधार—रामनाम— तो है। इसिलए दूसरा पाठ 'निहं कक्षु' पहले पाठ 'निहिन' की अपेचा अधिक प्रयोगसम्मत प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त दूसरे पाठ मे प्रथम तथा त्रतीय चरणों की वह मात्रा-विषयक पारस्परिक विषमता नहीं है जो पहले पाठ मे है।

## बदन पाठक कं स्वीकृत पाठभेद

बंदन पाठक की प्रति में भी कुछ पाठ ऐसे हैं जो यद्यपि कोदब-राम, १७०४ तथा कुछ अन्य प्रतियों में मिलते हैं, विवेचनीय शेष प्रतियों में नहीं मिलते। यह पाठ भी उक्त अन्य पाठ की तुलना में उत्कृष्टतर प्रतीत होते हैं। नीचे क्रमशः इन पर विचार किया जाएगा।

(१) ६-१६-४: 'श्रंगद दीख दसानन वैसे । सहित प्रान कडजल गिरि जैसे ।' बंदन पाठक में 'बैसे' के स्थान पर पाठ 'बैसा' श्रोर 'जैसे' के स्थान पर 'जैसा' है । श्रंगद का जैसा वर्ताव रावण के साथ इस प्रसंग में रहा है, उसके श्रनुसार 'बैसे' की श्रपेचा श्रनादरात्मक 'बैसा', श्रीर फिर 'जैसे' के स्थान पर श्रनादरात्मक 'जैसा' श्रधिक प्रयोगसम्मत लगता है ।

(२) ६-७८: 'गोमाय गृद्ध करार खर रव स्वान बोलिहं स्त्रित घने। जनु कालदूत उलूक बोलिहं बचन परम भयावने।' बहन पाठक में प्रथम 'बोलिहं' के स्थान पर पाठ है 'रोविह'। 'बोलिहं' बाद बाले चरण में भी आया है, इसिलिये पहले पाठ में पुनिकिक्त लगती है। इसके अतिरिक्त अन्यत्र भी कुत्तों का रोना ही अमंगल-सूचक माना गया है, उनका बोलना नहीं:

श्चरगुन होन लगे तव नाना। रोवहि बहु सृगाल खर स्वाना। ६-१०१-७

- (३) ६-६०-२: 'तब लंकेस कोध उर छावा। गर्जत तर्जत सन्मुख धावा। जीतेहु जे भट संजुग माही। सुनु तापस मैं तिन्ह सम नाही।' बदन पाठक में 'धावा' तो स्थान पर पाठ है 'आवा'। दूसरी अर्द्धाली से प्रकट है कि रावण दौड़कर राम की ओर—राम के सन्मुख—आया है। ऐसी दशा में रामपच्च से देखने वाले के लिए 'आवा' द्वारा वर्णन करना जितना समीचीन और युक्तियुक्त हेगा, 'धावा' द्वारा उतना नहीं।
- (४) ६-१०३-८: 'मंदोदिर आगे मुज सीसा। धिर सर चले जहां जगदीसा। प्रविसे सब निषंग महुं जाई। देखि सुरन्ह दुंदुभी बजाई।' 'जाई' के स्थान पर बंदन पाठक में पाठ 'आई' है। रामपच से घटनाओं को देखने वाले के लिए 'आई' कहना 'जाई' की अपेचा अधिक युक्तियुक्त लगता है।

## रघुनाथदास के स्वीकृत पाठमेद

रघुनाथदास की प्रति में भी कुछ पाठ ऐसे हैं जो यद्यपि बंदन पाठक, कोद्वराम, १००४ तथा कुछ अन्य प्रतियों में मिलते हैं, विवेचनीय शेष प्रतियों में नहीं मिलते। यह पाठ भी अन्य पाठ की तुलना में साधारणतः उत्कृष्टतर हैं। नीचे इन पर क्रमशः विचार किया जाएगा।

×(१) ६-१६-२: 'नारि सुभाव सत्य सब कहही। श्रवगुत श्राठ सदा उर रहहीं।' रचुनाथदास में 'सब' के स्थान पर पाठ 'किंकि' है। दोनों पाठ प्रायः एक से संगत हैं।

- (२) ६ १८-३. पुर पैठत रावन कर बेटा । खेलत रहा होड गैं भेंटा । रचुनाथदास में 'रहा' तथा 'होइ' के बीच में 'सो' और है। पहले पाठ में 'खेलत रहा' और 'होडग भेंटा' एक इसरे से असबंद्ध और उखड़े-उखड़े में लगते हैं। दूसरे पाठ में 'सो' के द्वारा टोनों जुड़े हुए हैं. इसलिए त्रुटि नहीं प्रतीत होती।
- (३) ३-४२: वहु आयुध धर नुभट सब भिर्गाह पचारि पचारि। त्याकुल किए भानु किप परिच त्रिमृतन्द मारि ं रघुनाधदान में 'किए के स्थान पर पष्ठ कीन्हें हैं। दोनों मप अंध भर में प्रयुक्त हुए हैं. और उन न वान्तविक अतर नहीं प्रतीत होता है यथ।

सरन्ह मारि क'प बायल कीन्हें, ६-६८-१० किह थिय बचन मुर्खा सब कीन्हें ६-१०६-८ किए मुखी किह बानो सुधा नम बल तुम्हारे रिपु ह्यों । ६ ८०६ किए बस्य सुर गधबं। ६-१०० छः केयल दुसरे पाठ में स्थम तथा तृतीय चरणों की बह मात्रा-विषयक

पारस्परिक विषमता गहीं है जो पहले पाठ में है।

(४) ६-४६-४ : 'तासु पंथ को रोकन पारा।' रघुनाथदाम में 'रोकन पारा' के स्थान पर पाठ है 'रोकनिहारा'। 'रोकन पारा' प्रयोग-सम्मत नहीं है, क्योंकि 'पारा' जहाँ-कहीं भी प्रयुक्त है उसके साथ किया का 'इ' अत्य क्ष ही प्रयुक्त हुआ है. यथा:

तुम्हिहि श्रद्धत को बरने पारा । १-२७४ ५ ५म प्रमोद कहह को पारा । १-३४६-१ चला कटकु को बरनह पारा । ५-३५-८ प्रवल श्रमित को बरनह पारा । ७-७१-७

दूसरी खोर, 'रोकनिहारा' प्रयोगसम्मत है, क्योंकि 'हारा' के साथ किए। का 'नि' अंत्य रूप ही प्रंथ भर में प्रयुक्त हुआ है, यथा:

> नाथ सभु धनु भंजनिहारा। १-२७१-१ सहनाहु भुव छेदनिहारा। १-२७२ द्र भातुकमल कुल पोषनिहारा। २-१७-७ भोह निसा सत्र कोवनिहारा। २-६१-२

प्रसंग मे दोनों खप जाते हैं।

(४) ६-१०२-३ 'धरिन धसे धर धाव प्रचंडा। तब प्रभुसर हित कृत दुइ खंडा।' 'दुइ' के स्थान पर रघुनाथदास में 'जुग' पाठ है। नीचे ही 'द्वी' श्राया है:

धरिन परेउ द्वी खंड बढ़ाई।

इसलिए पहले पाठ में पुनरुक्ति प्रतीत होती है। दूसरा पाठ इस त्रुटि से मुक्त है।

(६) ६-१११-१४ 'अनबद्य अखड अगोचर गो। सब रूप सदा सब होइ न गो।' रबुनाथदास में दूसरे चरण के 'गो' के स्थान पर पाठ है 'सो'। पहले पाठ में पुनरुक्ति प्रकट है। दूसरा पाठ इससे मुक्त है। प्रसग में दोनों खप जाते हैं।

## छक्कनलाल के स्वीकृत पाउभेद

छक्कनलाल में भी कुछ पाठ ऐसे हैं जो यद्यपि रघुनाथदास, बदंन पाठक, कोदवराम, १७०४ तथा कुछ अन्य प्रतियों में मिलते हैं, विवेचनीय शेष प्रतियों में नहीं मिलते। यह पाठ भी अन्य पाठ की अपेचा उत्कृष्टतर प्रतीत होते हैं। नीचे इन पर यथाक्रम विचार किया जाएगा।

(१) ६-६२-१३: 'पुनि पुनि प्रभु काटत भुज बीसा। श्रिति कौतुकी कीसलाधीसा।' छक्कनलाल में 'बीसा' के स्थान पर पाठ 'सीसा' है। ऊपर और नीचे 'बाहु' तथा 'सिर' दोनों का उल्लेख हुआ है:

तीम तार रघुर्वर पवारे । भुजन्ह समेत सीस महि पारे ।
काटत ही पुनि भए नकोने । राम बहोरि भुजा सिर छीने ।
कटत अटिति पुनि मृतन भए । प्रभु बहु बार बाहु सिर हए । ६-६१-१२
रहे छाइ नभ सिर अठ बाहू । मानहु अमित केतु अठ राहू । ६-६२-१४
इसलिए 'सीसा' ही प्रसंगसम्मत लगता है, 'बीसा' नही ।

(२) ६-१०८-३: 'सुनि लिझमन सीता कै बानी। बिरह बिबेक धरम निति सानी।' छक्कनलाल में 'निति' के स्थान पर पाठ 'तुति' है। 'निति' का प्रयोग अन्यत्र भो दो स्थलों पर हुआ है, किंतु दोनों स्थलों पर अर्थ उसका 'निमित्त' है: मोधि निति विना तज्ञ सगवाना १-२०१-४ मान विवन निति विव उत्तर्भवः २१६१-म

यदि यह 'नीति' का विकृत रूप होकर आया है तो समीचीत नहीं है। 'नुति' का अर्थ होता है 'बदना' या 'बिनती' जो प्रसंगसम्मत भी है।

#### १७२१ छ न्हांकृत पाठमेत

१७२१ की प्रति में केवल एक पाठ हे जो अन्य पाठ की तुलना में उत्क्वास्तर है, और जो अक्कनलान, रपुनाथदाम, बंदन पाठक कोदवराम तथा १७०४ में भी पाया जाना है। इस पर नीचे विचार किया जाएगा।

(१) ६-२४ 'तेहि रायन कहं लघु कहिन नर कर करिम वखान। रे किप वर्बर मर्व खल श्रव जाना तब जान। १७२१ में 'जान' के स्थान पर पाठ 'ज्ञान' है। 'जान' कही पर 'सज्ञा' नहीं है। इमिलए वह 'जाना' सकर्मक किया का कर्म नहीं हो सकता। 'ज्ञान' पाठ की समीचीनता प्रकट है।

# १७६२ के अस्वीकृत पाठमेद

१७६२ के अस्वीकृत पाठ दो प्रकार के हैं: एक वे जिनके स्थान पर १७२१ में स्वीकृत पाठ है, और दूसरे वे जिनके स्थान पर १७२१ में भी वही पाठ है। पहले प्रकार के पाठों पर नीचे विचार किया जाता है।

- (१) ६-१६-७: 'तव वतकही गृद् मृगलोचिन । समुमत सुखर सुनत भयमोचिन ।' १७६२ में मोचिन' के स्थान पर पाठ 'सोचिन' है। 'गृद्' और 'सुखद' पाठ के साथ 'भयमोचिन' पाठ ही संगत है। 'भयसोचिन' की असंगति प्रकट है।
- (२) ६-१६: 'फूलै फरै न वेत जद्पि सुना वरसिह जलद्। मूरुख हृदय न चेत जौ गुरु मिलहिं बिरंचि सत।' 'सत' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'सम'। 'सत' में जो असंभावना है, वह 'सम' में नहीं है; और प्रसंग में असंभावना की दृद्ता ही वांछनीय है, यह प्रकट है।

दूसरे प्रकार के पाठों पर नीचे यथाक्रम विचार किया जाएगा।

×(३) ६-१४-८: 'जानि मनुज हठ मन जिन घरहू।' 'मन' के स्थान पर १७२१/१७६२ में पाठ 'डर'. है। दोनों प्रयोगसम्मत लगते हैं, यथाः

मन हठ परा न सुनै सिखावा । १-७८-४ जो तुम्हरें हठ हृदय विसेखी । १८१-३

श्रीर श्रथों में भी दोनों के वास्तविक श्रांतर नहीं है।

(४) ६-२१-४: 'हां बाली बानर मैं जाना।' 'हां बाली' के स्थान पर १७२१/१७६१ में पाठ है 'रहा बालि'। त्रागे ही रावण पूछता है:

श्चन कहु कुसल बालि कह श्चर्ड । ६-२१७ इसिलए 'रहा' = 'था' का प्रयोग समीचीन नहीं हो सकता। यदि रावण बालि की मृत्यु का हाल जानता होता, तो भले ही वह समीचीन होता।

(४) ६-२२-८: 'पावा दरस महू बड़ भागी।' 'महूं' के स्थान पर १७२१/१७६२ में पाठ है 'हमहुं'। दोनों प्रयोगसम्मत हैं। 'हमहुं' तो बराबर मिलता ही है, कही-कही 'महूं' भी आया है:

महूं सनेह सकोच बस सनमुख कहे न बैन। २-२६०

किन्तु श्रंतर दोनों में यह है कि एकवचन 'महूं' में श्रात्मावमानना की एक व्यंजना ह ती है, जो बहुवचन 'हमहु' में नही होती। यहाँ पर 'बंड्भागी' श्रोर 'दरस पावा' से भी उसी की व्यंजना हुई है, इसलिए 'हमहुं' की श्रपेचा 'महूं' श्रिधक संगत लगता है।

(६) ६-२८-२: 'नांघिह खग अनेक बारीसा। सूर न होहि ते सुनु सठ कीसा।' 'सठ' के स्थान पर १७६२/१७२१ में पाठ है 'सब'। 'सब' की प्रसंग में कोई आवश्यकता नहीं है—अर्थात् यह नहीं है कि समस्या यह हो कि दुनमें से सब को शूर कहा जा सकता है, या अब ही को। शूर तो उनमें से कोई नहीं होते। प्रसंगोचित 'सठ' ही है, जो इस संवाद में संबोधन या विशेषण के रूप में बराबर आया है।

- (७) ६-३४-१ कपि वल देखि मकल हिय हारे । उठा आपु जुवरान प्रचारे। 'जुवराज प्रचारे' के स्थान पर १७२१ १७६२ में पाठ हैं 'कपि के परचारे'। कपि' पहले चरण में आ चुका है, इमिलिए दूसरे चरण में भी उसके आने पर पुनकक्ति हो जाती है।
- ( ८ ) ६-४३-३ : 'निज दल विचल सुना हनुमाना!' १७२१ १७६२ में 'विचल के स्थान पर पाठ हैं 'विकल'। मंकेन यहाँ पर ऋपर की पंक्तियों की श्रोर हैं

भय त्रातुर किप भागन लागे। जद्यपि उमा जीतिहिह त्रागे। इस प्रसग में 'विचल' = 'विचलित' = 'भागते हुए ही ठीक लगता है. विकल' = 'व्याकुल' नहीं। 'विचल का प्रयोग त्रीर भी इसी प्रकार हुआ है.

चले बिचलि मर्कट भालु सक्ल क्रुपाल पाहि भयादुरे । ६ १२१

### १७२१ के अस्वीकृत पाठभेद

१७२१ मे १७६२ के उत्पर कहे गए अस्वीकृत पाठभेद तो हैं ही, एक और भी है जो निम्निलिखित हैं

× (१) ६-१६ . 'मूरुख हृदयं न चेत जों गुरु मिलहि विरंचि सत।' १७२१ में 'सत' के स्थान पर पाठ 'सिव' है। दोनों पाठ प्रयोगसम्मत हे, त्रौर प्रसग में खप सकते हैं।

# छकनलाल के अस्वीकृत पाठमंद

१७६२ तथा १७२१ के कुछ ऋस्वीकृत पाठों के ऋतिरिक्त झक्कन-लाल में जो ऋस्वीकृत पाठ हैं, उन पर नीचे यथाक्रम विचार किया जाएगा।

(१) ६-२२-६. 'गर्भ न गएउ व्यर्थ तुम जाएहु। निज मुख तापस दूत कहाएहु।' छक्कनलाल में 'गएउ' के स्थान पर पाठ 'गएहु' है। 'गएहु' का प्रयोग 'जाने पर भी' के ही श्रर्थ में हुत्रा है, यथा:

गएहुन मञ्जन पान श्रमागा। १-३६-२ किंतु यहाँ पर श्रमाष्ट्र श्रथं है 'नष्ट नहीं हो गया'। उसके लिए 'गएड' पाठ ही समीचीन है। 'गर्भ का जाना' एक बहु-प्रचित्त प्रयोग है।

×(२) ६-३०-६: 'जानेडं तव बलु अधम सुरारी। सूने हिर आनिहि पर नारी।' अक्कनलाल में 'आनिहि' के स्थान पर पाठ है 'आनेहि'। अतर दोनों में काल और पुरुष का है। 'आनेहि' भूतकाल और द्वितीय पुरुष का रूप है, और 'आनिहि' भविष्यन और तृतीय पुरुष का। प्रसंग में 'आनिहि' का असंगति और 'आनेहि' की संगति प्रकट है।'आनेहि' के प्रयोग अन्यत्र भी मिलते हैं:

## सठ सूने हरि श्रानेहि मोही। ५-८६

- (३) ६-३७: 'दुइ सुत मरे दहेड पुर अजहुं पूर पिय देहु। कुपासिंघु रघुनाथ भिज नाथ विमल जसु लेहु।' अक्कनलाल में 'भरे' के स्थान पर पाठ 'मारेड' है। यह कथन है मंदोदरी का रावण के प्रति। इसके पूर्व उसके दो लड़के मारे जा चुके थे एक अज्ञय कुमार, जिसे हनुमान ने मारा था, तथा एक अन्य, जिसे अंगद ने मारा था। अतः 'दुइ सुत मरे' की युक्तियुक्तता प्रकट है। 'मारेड' किया का कर्ता एकवचन ही हो सकता है, क्योंकि वह एकवचन रूप है; और मारने वाले हनुमान और अंगद दो व्यक्ति थे, इसलिए 'मारेड' पाठ समीचीन नहीं माना जा सकता।
- ×(४) ६-४२-७: 'जो रन बिमुख फिर्यू में जाना। सो मैं हतब कराल कृपाना।' छक्कनलाल में 'फिरा मै जाना' के स्थान पर पाठ हैं 'सुना मैं काना।' ऊपर की ही पंक्ति में 'सुनी तेहिं काना' आ चुका है ' 'निज दल बिचल सुनी तेहिं काना।' इसलिए दूसरे पाठ में पुनरुक्ति प्रकट है। कितु यह पुनरुक्ति असंगन नहीं लगती है, क्योंकि एक बार सुनने के बाद रावण यह कह सकता है कि फिर रण्विमुख होने का समाचार उसके कानों में न पड़े।
- ×(४) ६-४६-२: 'मुंह' के स्थान पर छक्कनलाल में 'मुख' है। दोनों रूप श्रंथ भर में आते हैं, इसलिए दोनों प्रयोगसम्मत हैं। \*(६) ६-६६: 'एकहि बार तासु पर छांड़ेन्हि गिरि तर जूह।

'छांड़ेन्हि' के स्थान पर छक्कनताल में पाठ है 'डारेन्हि'। 'गिरि तर' डालन के प्रमंग में अन्यत्र 'डाग्ना' का ही प्रयोग हुआ है. 'छाड़ना' का नहीं, यथा '

कोषि महं घर लें इ उपार । डाग्ड बह मर्झट भट भारी ६ ६२-३ लिए उपान बिटर श्रव भूवर । कटकटा इ डार्राइ ता ऊपर । ६ ६४ ४ बिर कुवर ग्यंड पचड मर्कट भालु गढ पर डारहो । ६ ६१ छं० इसलिए : डारेन्हि' पाठ 'छाडेन्हि' की श्रपेचा श्राधिक प्रयोगसम्भन प्रतीत होता है ।

- (७) ६-७३-१३: 'रन सोमा लिंग प्रमुहि वंधायो। नागपास देवन्ह भय पायो।' छक्कनलाल में 'भय' के म्थान पर पाठ 'दुख' है। दुख पाना' तो किसी के कप्ट में देखने पर सहानुभूति के कारण होता है। राम के मबंध में इम प्रकार की महानुभूति ठीक नहीं लगती। उनके बंधन में पड़ने में देवनाओं का भयभीन होना ही संगत लगता है।
- ×( द ) ६-द१-७. 'निसिचर भट महि गाडिह भालू। ऊपर ढारि देहि बहु वालू।' छक्कनलाल में 'ढारि देहि' के म्थान पर पाठ है 'डारि देहिं'। कोई तुलनीय प्रयोग नहीं मिलता है; कितु दोनों पाठों में विशेष श्रांतर नहीं ज्ञात होता है।
- (६) ६-८३: 'त्रह्मांड भवन विराज जाकें एक सिर जिमि रज कनी।' छक्कनलाल में 'भवन' के स्थान पर पाठ है 'भुवन'। 'त्रह्मांड' और 'भुवन' लगभग समानार्थी के रूप में प्रयुक्त हुए हैं.

श्रंडकोम प्रति प्रतिनिज रूपा । देखेउ जिनिम श्रनेक श्रन्पा । श्रववपुरी प्रति भुवन निनारी । मरजू भिन्न भिन्न नर नारी । प्रति बचाड राम श्रवनारा । देखेउं बालिननेद उदारा । भिन्न भिन्न मैं दील सब । श्रति विचित्र हरि जान । श्रानिन भुवन फिरेड प्रभु । राम न देखेउ श्रान । सोद निस्पन सोह लीना । सोह कृपाल रघुवंर । भुवन भुवन नेखव फिरेडं । देरित मोह समीर ॥ ७-८१

इसिलए 'भुवन' पाठ से प्रसंग में अनावश्यक पुनरुक्ति लगती है।

'भवन' पाठ मे यह त्रुटि नहीं है यद्यपि जो रूपक वह प्रस्तुत करता है वह चमत्कारहीन लगता है।

- \*(१०) ६-८८-१०: 'कोटिन्ह रुड मुंड बिनु चल्लहि। सीस परे मिंड जय जय बोल्लिहिं।' छक्कनलाल में 'चल्लिहिं' के स्थान पर पाठ हैं 'डोल्लिहें'। दोनों के प्रथीं में विशेष श्रंतर नहीं हैं, किन्तु 'डोल्लिहें' पाठ में विशेषता यह है कि 'बोल्लिह' के साथ उसका तुक श्रच्छा है, श्रोर 'चल्लिहें' का नहीं है।
- × (११) ६-६७-५ 'श्रस्तुति करत देवतन्ह देखे। भएउं एक मै इन्हकें लेखे।' छक्कनलाल में 'देवतन्ह' के स्थान पर पाठ है 'देव तेहि'। श्रतर इतना ही है कि एक में 'तेहि'='उसने' कर्ता प्रकट है, दूसरे में प्रच्छन्न है। इसलिए दोनों पाठ एक से प्रतीत होते हैं।
- (१२) ६-६७-६: 'सठहु सदा तुम्ह मोर मरायल कि इस कोपि गगन पर धायल।' इक्कनलाल में 'पर' के स्थान पर पाठ है 'पथ'। राम से युद्ध के अवसर पर देवताओं को राम की अस्तुति करता हुआ देखकर रावण का उनकी ओर आकाश में दौड़ पड़ना युक्तियुक्त है, इसलिए 'गगन पर धायल' पाठ ही समीचीन प्रतीत होता है। 'गगन पथ'='आकाश मार्ग से' का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है।
- (१३) ६-६८: 'उर लात घात प्रचंड लागत विकल रथ तें महि परा। गहें भालु बीसहुं कर मनहुं कमलिन्ह बसे निसि मधुकरा।' छक्कनलाल में 'गहे' के स्थान पर पाठ है 'गिह्र'। 'गिह्' पाठ में घ्विन कुछ यह है कि व्याकुल होकर गिरते हुए उसने बीसों हाथों में 'भालु' पकड़े थे। 'गहे' में इस प्रकार की घ्विन नहीं है, क्योंकि वह 'परा'= 'गिरा' से किसी प्रकार संबंधित नहीं है। प्रसंग से यह प्रकट है कि दोनों कियाओं में इस प्रकार का सबंध नहीं है, इसलिए पहला पाठ अधिक संगत लगता है।
- (१४) ६-१००-३: 'निसिहि सिसिहि निंदति बहु भांती। जुग सम भई सिराति न राती।' अक्कनलाल में 'सिराति न राती' के स्थान पर पाठ है 'न राति सिराती'। श्रंतर दोनों पाठों में बल-संस्थान का है। पहले पाठ में 'सिराति' पर बल है, श्रोर वह प्रसंग-

सम्मत भी हैं; दूसरे में 'राति' पर वल हैं. जो प्रसग में अपेवित नहीं प्रतोत हाता।

ः(१५) ६-१२१-७ ' 'सुरमरि नांघि जान नव आयो। उतरेड नट प्रभु आयेसु पायो।' छक्कनलाल में 'तव' के स्थान पर पाठ है जब'। आगे की ही अर्द्धार्ला में 'तव' पुनः आता है: 'तव सीता पूर्जा सुरमरी।' इमलिए पहले पाठ में पुनरुक्ति-सी है. जो दूसरे में नहीं है। प्रसग में दोनों खप जाते हैं।

# रघुनाथदाम के अस्त्रीकृत पाठभेद

रघुनाथटाम में १७६२ के अम्बीकृत पाठ कोई नहीं है. किन्तु १७२१ तथा छक्कनलाल के कुछ अस्बीकृत पाठ हैं। आँर इनके अतिरिक्त भी उममें कुछ अम्बीकृत पाठ हैं। इन पर नीचे विचार किया जाएगा।

(१) ६-६-१. 'कहिं सचिव सब ठकुर सोहाती। नाथ न पूर त्र्याव येहि भाती।' रघुनाथदास में 'सठ' से स्थान पर पाठ है 'सब'। संकेत इस पंक्ति में ऊपर का इन पंक्तियों की त्र्यार है

कहि सचिव सुनु निसिचर नाहा। बार वार प्रभु पृंछ हु काहा। कहहु कवन, भय किर बिचारा। नर किप भालु ब्रहार हमारा। 'सचिव' शब्द में जो इन दो पंक्तियों में ब्राया है, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा मकता कि सभी सचिवों ने यही मत दिया होगा: ब्रागे माल्यवंन नामक बुद्ध मंत्री ने रावण को इसके विपरीत सम्मित दी है। ऐसी दशा में 'सब' पाठ युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता। विवेचनीय पंक्ति का कथन प्रहस्त का है, जो रावण का एक पुत्र था, ब्रौर कुछ-कुछ राम-पन्न का समर्थक था। राम-पन्न का समर्थक करने वाले अनेक व्यक्तियों ने 'सठ' शब्द का प्रयोग रावण और रावण-पन्न के लोगों के लिए किया है। ऐसी दशा में प्रहस्त का इन युद्ध की सम्मित देने वाले सचिवों को 'सठ' कहना असंगत नहीं है।

\*'२) ६-२०: 'आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगो तोहि।' रघुनाथदास में 'करेंगो' के स्थान पर पाठ है 'करहिंगे'। 'करेंगो' प्रथ भर में अन्यत्र नहीं मिलता है। 'करिंहों' एक स्थान पर मिलता है, इसिलए अधिक प्रयोगसम्मत लगता है:

राम कृपानिधि कल्लुक दिन बास करहिंगे श्राइ। ४-१२

(३) ६-२१-१: 'रे किपपोत बोलु संभारी। मूढ़ न जानेहि मोहि सुरारी।' रघुनाथदास में 'बोलु' के स्थान पर पाठ है 'न बोल'। दोनों का प्रयोग प्रथ में एक-एक स्थल पर श्रौर मिलता है:

सुनि श्रंगद सकेप कह बानी। बोलु संभारि श्रवम श्रभिमानी। ६-६-१ तबहुं न बोल चेरि विड पापिनि। छाडह स्वास कारि जनु मापिनि। २-१३ ८ ऊपर उद्भृत प्रथम स्थल पर 'बोलु' का प्रयोग विधि में ठीक उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार विवेचनीय स्थल पर हुआ है, और प्रसंग भी दोनों का एक ही है। उद्वृत दूसरे स्थल पर न बोल' का प्रयोग 'नही बोलती हैं' के अर्थ में सामान्य वर्त्तमान की किया के रूप में हुआ है। उतीय पुरुप के साथ 'न बोल' का प्रयोग ठीक ही है, किन्तु द्वितीय पुरुष के साथ वह ठीक नहीं लगता।

- (४) ६-६४-४: 'कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा। करिह भालु किप एक एक बारा।' रघुनाथदास में 'एक एक' के स्थान पर पाठ है 'एकिहि'। 'एकिहि' का प्रयोग प्रथ में जहाँ-कही भी हुआ है, 'केवल एक' के ही अर्थ में हुआ है। विवेचनीय स्थल पर 'केवल एक' अर्थ अपेचित नही है, यह 'करिह' किया के सामान्य वर्तमान रूप से प्रकट है। इसलिए 'एक एक' पाठ ही समीचीन लगता है।
- (४) ६-५०-१०: 'स्रविह सैल जनु निर्भर भारी। सोनित सिर कादर भयकारी।' रघुनाथदास में 'भारी' के स्थान पर पाठ है 'बारी'। इससे मिलती-जुलती उक्तियाँ अन्यत्र भी प्रयुक्त हुई हैं, किन्तु 'सैल' से 'धारा' या 'पनारा' ही प्रस्नवित हुआ है, 'बारि' नहीं.

जनु सब सैलु गेरु के घारा। ३ १-१८-१ जनु व उनल गिरि गेरु पनारे। ६-६६-७

श्रतः विवेचनीय प्रसंग में 'निर्भर' का ही प्रस्नवित होना युक्तियुक्त स्रागता है, 'निर्भर के बारि' का नहीं—जैसा 'निर्भर बारी' के समास-युक्त पाठ का श्रर्थ होगा। (६) ६-६६-११: 'बहु विधि कर विलाप जानकी।' रघुनाथ-दास में 'कर' के स्थान पर पाठ 'करत' है। 'जानका' स्त्रीलिंग कर्ना की किया स्त्रीलिंग की होनी चाहिए। 'करत' पुल्लिंग है. इमलिए ऋशुद्ध है। 'कर' में यह दोप नहीं है, यथा

#### नाना विचि विलाप वर तारा । ४-११-३

- ( ७ ) ६-१०६-३ : 'सुनि लिझमन मीता के बानी । विरह विवेक धरम नृति मानी ।' रघुनाथदास में 'नृति' के स्थान पर पाठ है 'ज़ुति' । 'जुति' निरर्थक हैं . 'नृति'= 'वंटना' या 'विननी' मार्थक ही है ।
- अ( द ) ६-११द-४ 'निज निज गृह त्रव तुम्ह सव जाह। मुमिरेहु मोहि डरपहु जनु काह।' रवुनाथदास में 'डरपहु' के स्थान पर पाठ है 'डरेहु'। 'मुमिरेहु'( भविष्यन् काल ) के साथ 'डरेहु' ( भविष्यन् काल ) ऋधिक सगत लगता है।
- (६) ६-१२१-६ 'इहां निपाद मुना प्रभु आए!' रघुनाथदास में 'सुना' के स्थान पर पाठ है 'सुन्यो'। सुन्यो' अन्यत्र प्रयुक्त नहीं दिखाई देता, 'सुना' ही सर्वत्र आया है। अंतर दोनों में भाषा का है; 'सुना' अवधी है, और 'सुन्यो' बज। प्रथ की मामान्य भाषा अवधी होने के कारण 'सुना' अधिक ममीचीन लगता है।

# वंदन पाठक के अस्वीकृत पाठभेद

बंदन पाठक में १७६२ के अस्वीकृत कोई पाठ नहीं है। १७२१ इकनलाल तथा रघुनाथदास के कुछ अस्वीकृत पाठ हैं। इनके अतिरिक्त भी कुछ अस्वीकृत पाठ हैं, जिन पर नीचे विचार किया जाएगा।

\*(१) ६-०-१ रलो०. 'काशीशं किल कल्मषौघ रामन कल्याणकल्पद्रुमं। नौमीड्यं गिरिजापित गुण्निधि श्रीशंकरं मन्म-थारिं।' श्री शंकरं मन्मथारिं' के स्थान पर बंदन पाठक में पाठ है 'कन्द्पेहं शंकरं'। दोनों पाठों में अर्थ या प्रयोग-विपयक कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। केवल छंद की दृष्टि से पहले पाठ में दोनों चरणों में मात्राएँ समान नहीं हैं, जो दूसरे पाठ में ममान हैं।

- (२) ६-२१-३ 'त्रगद नाम बालि कर बेटा। तासों कबहुं भई हो भेंटा।' बंदन पाठक में 'हो' के स्थान पर पाठ 'रही' है। दोनों पाठों में त्रर्थ-विषयक कोई त्रंतर नहीं है। कितु 'ही' पाठ में इंद की सामान्य गति सुरचित है, जो 'रही' में विकृत हो जाती है।
- (३) ६-२३-४: 'तद्पि कठिन द्सकंठ सुनु छत्र जाति कर रोष।' बंदन पाठक में 'छत्र जाति' के स्थान पर पाठ है 'छत्रि जाति'। तुलनीय प्रयोग निम्नलिखित हैं:

छत्र जाति रघुकुल जनम राम स्रनुग जगु जान। २-२२६ छत्र बधुतै विप्र बेलाई। १-१७४-१ विस्वविदित छत्री कुल द्रोही। १-२७२-६ वैरी पुनि छत्री पुनि राजा। १-१६०-६

'जाति' शब्द के साथ 'छत्र' ही आया है, इसलिए वह निश्चित रूप से प्रयोगसम्मत है; दूसरे के सबंध में इतना निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

- ×(४) ६-३३-१: 'उहां सकोप दसानन सब सन कहत रिसाइ। धरहु किपिहि धरि मारहु सुनि श्रंगद मुसुकाइ। येहि बिधि बेगि सुभट सब धावहु। खाहु भालु किप जहं जहं पावहु।' बंदन पाठक में श्रद्धां ली के 'बिध' के स्थान पर पाठ है 'बिधि'। दोनों पाठ प्रसंग में जाते हैं, और प्रयोगसम्मत तो है ही।
- (४) ६-३८-६: 'साम दान श्ररु दंड बिभेदा। नृप उर बसिह नाथ कह बेदा।' बंदन पाठक मे 'दान' के स्थान पर पाठ है 'दाम'। श्रन्यत्र भी 'साम' श्रादि के साथ 'दान' श्रायाहै, 'दाम' नहीं:

बहु बिधि खल सीतिह समुक्तावा । साम दान भव क्षेद देवावा । ५-५-३ 'दाम' शब्द केवल 'माला' या 'धन' के ऋर्थ मे प्रयुक्त हुआ है ।

(६) ६-७६: 'दुहुं दिसि जय जयकार करि निज निज जोरो जानि। भिरे बीर इत रामहित उत रावनहि बखानि।' बंदन पाठक में 'हित' के स्थान पर पाठ है 'कहि'। 'दुहुं दिसि जय जयकार करि' जपर आ चुका है, इसलिए 'राम कहि' की कोई आवश्यकता नहीं समभ पड़ती। 'राम हित' पाठ की प्रमंगिकता प्रकट है अर्थ है 'इधर वीर राम की खोर से या राम के लिए भिड़े।'

(७) १-६६-११ 'बहु विधि कर बिलाप जानकी।' वंदन पाठक में 'कर' के स्थान पर पाठ है 'करित'। 'कर' = 'करने लगती है' 'करित'= 'करती है' की अपेचा अधिक प्रमंगमस्मत प्रतीत होता है. क्योंकि यह प्रमंग यही पर छोड़ नहीं दिया जाता, बरन् विजया हारा सीता की उस शका का समाधान भी कराया जाता है जिसके कारण वह विलाप करती है। तुन्ननीय स्थल निम्नलिखिन हैं

नाना बिनि बिलाप कर तारा । ह्वटे केंस न देह नमान ४-१-२ विविव बिलाप करति बेदही न्रिक्ता प्रभु दूर सनेहा ३ २६-४ व्यति विजाप जाति नम सीता । व्याधि विवस जनुनृग सभीता । २-२६-२४

्र(्) ६-११८-४ 'निज निज गृह अव तुम्ह सव जाहू। सुमिरेंद्र मोहि डरपहु जिन काहू।' 'डरपहु' के स्थान पर बदक पाठक में 'डरपेंद्र' है। अंतर काल-विषयक हैं. पहला वर्त्तमान का रूप है, दूसरा भविष्य का। 'सुमिरेंद्र' (भविष्यत्काल) के साथ 'डरपेंद्र' (भविष्यत्काल) 'डरपहु' (वर्त्तमान काल) की अपेचा अधिक समी-चीन लगता है।

#### कोदवराम के अस्त्रीकृत पाठभेद

कोदवराम में १७६२ के अस्वीकृत पाठ नहीं हैं। १७२१, उक्कत-लाल. रघुनाथदास तथा बंदन पाठक के कुछ अस्वीकृत पाठ हैं। इनके अतिक्ति भी कुछ हैं। नोचे इन पर यथाक्रम विचार किया जाएगा।

(१) ६-१: 'श्रित उत्तगतर सैलगन लीलहि लेहिं उठाइ। श्रानि देहिं नल नीलहि रचिहें ते सेतु बनाइ।' कोदबराम में 'नीलहि' के स्थान पर पाठ है 'नील कह'। 'देहि' के साथ सामान्यतः'—हि' विभक्ति श्राई है:

सबहि देहि करि विनय प्रनामा। २-२५०-३ सब मिलि देहिं रायनहि गारी। ६-४२ ५ बिजय विवेक विभृति नित तिन्हिं देहिं भगवान। ६-१२१ किन्तु कुछ स्थलां पर 'कहं' विभक्ति भी प्रयुक्त हुई है, यथा : प्रथमहि जिन्ह कहं आयेषु दीन्हा । १-१८३-२ तिन्ह कहुं राम भगति तिज देहीं । ७-११२-७ इसलिए दोनों पाठ प्रयोगसम्मत प्रतीत होते हैं।

(२) ६-२-४: 'करिहों इहां संभु थापना।' कोदवराम में 'थापना' के स्थान पर पाठ है 'अरथपना'। 'अस्थपना' रूप प्रंथ भर में नहीं आया है। 'अस्थापना' होता तो कुछ बात भी थी—किन्तु उससे छंद बिगड़ जाता। 'थापना' किया-रूप कई स्थलों पर मिलता है:

श्रमुर मारि थापि सुरन्ह राखि निज खुति सेतु। १-१२१ थाग्यि जन सब लोग सिहाऊ। २-८७-७ लिग थापि बिधिबत करि पूजा। ६-२-६ इहा सेतु बाधेउ श्ररु थापेड सिब सुखधाम। ६-११६ इसिलए पहला पाठ ही प्रयोगसम्मत लगता है, दूसरा नहीं।

(३) ६-२-७: 'सिव द्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहुं मोहि न भावा।' के द्वराम में 'भगत' के स्थान पर पाठ 'दास' है। 'द्रोह' और 'भक्ति' में परस्पर विरोध की जो व्यंजना है, वह 'द्रोह' और 'दास्तव' में नहीं है। इसिलए पहला ही पाठ समीचीन और प्रसंगसम्भत लगता है, दूसरा नहीं।

×(४) ६-३-४: 'राम बचन सब के जियं भाए। कोदवराम में 'जियं' के स्थान पर पाठ है 'मन'। दोनों में 'मन' पाठ ऋधिक प्रयोग-सम्मत लगता है, क्योंकि 'मन भाए' ऋधिकतर प्रयुक्त हुआ है:

संभु बचन सुनि मन नहि भाए। तब विरंचि के लोक विचाए। १-१२८ २ एहि बिचि मुनिवर भवन देखाए। बचन सप्रेम राम मन भाए। २-१३२-१

भरत बचन मुनिवर मन भाए। २-२१३-४ मुनि मुनि बचन राम मन भाए। बहुरि हर्षि मुनिवर उर लाए। ३-११-३२

और 'जियं भाए' एकांघ ही प्रयुक्त बार मिलता है: सबरी देखिरामु एइ ब्राए। मुनि के बचन समुक्ति बियं भाए। ३-३४-६ ×(४) ६-४-४: 'सब तरु फरे राम हित लागी। रितु अरु कुरितु काल गित त्यागी।' कोडवराम में 'रिनु अन क्रिनु के स्थान पर पाठ हैं 'रिनु अनरिनुहु'। संगति की हिण्ट से ृसरे पाठ का अर्थ होगा 'ऋतु और अनऋनु से भी कालगित की उपेचा कर 'और पहले पाठ का अर्थ होगा 'ऋनु और कुऋनु से कालगित की उपेचा कर ..'। दोनों पाठों में बस्तुतः इन्हिंग अनर नहीं प्रतीत होता है।

(६) इ-४ 'वाश्यो वननिधि नीरनिधि जलिय सिनु वारीस नत्य तायनिधि कंपनि उद्धि पयोधि नदीम ।' कोद्वराम में 'वांध्यो' के स्थान पर पाठ हैं 'वांदे । 'वांधे' का प्रयोग वहुवचन कर्म के माथ हो हुच्या है:

बाये बाट मने'हर चारि । ३ ३२ ७

बाबे घाट म्टोइर स्वन्य पत्र नि?ं नर । ७-२८ इमी प्रकार 'बांध्यो' या 'वांबेड' का प्रयोग केवल एकवचन कर्म के साथ हुआ है :

र्विन्ह मोहि मारा ते मैं मारे। तेहि पर वाधेउ तनय तुम्हारे। ४-२२-४ बांधेउ मतु र्नल नल नागः। ६-३-७

ग्वरव निम'चर बावउ नागपास सोइ राम । ७-५८

यहाँ पर केवल एक समुद्र को बांधने का प्रसंग है— बनिधि' 'नीरिनिधि' ऋादि तो उमी के विभिन्न नाम हैं। इसलिए 'वांध्यां' या 'बांधेड' ही व्याकरण और प्रयोगसम्मन है, 'बांवे' नहीं।

- (७) ६-६-६: 'तुम्हिह रघुपितिहि श्रंतर केंसा। खलु खद्यांत दिनकरिह जैसा।' 'दिनकरिह' के म्थान पर कोदवराम में पाठ है 'दिवाकर'। 'रघुपितिहि' के श्रानुरूप होने के कारण श्रिधिकरण का रूप 'दिनकरिह' जितना समीचीन लगता है, प्रथमा का रूप 'दिवाकर' उतना नहीं।
- ( न ) ६-७ : 'श्रस किह नयन नीर भिर गिह पद कंपित गात । नाथ भजहु रघुनाथिह श्रचल होइ श्रहिवात ।' कोदवराम में 'श्रचल होइ श्रहिवात । कोदवराम में 'श्रचल होइ श्रहिवात न जात'। 'भजहु' (वर्तमान ) के साथ 'होइ' (वर्तमान ) ही समीचीन हैं; 'भजत' (भूत) होता तो 'न जात' (भूत) समीचीन होता ।

(६) ६-५-७: 'आइ सभा मित्रन्ह तेहि बूका।' कोदवराम में 'तेहि' के स्थान पर पाठ हैं 'सन'। 'बूक्तना' किया के किसी रूप के साथ 'सन' नहीं प्रयुक्त हुआ है:

बुक्ती स्वामी तोहि। ७-६३ बूक्ती तिन्हिं रामगुन गाहा। ७-१८३ ११ बूक्तिसि सचिव उचित मत कहहू। १-३७-८ अब बिधि अपस बूक्ति म नहि तोहीं। १-५६-४

इसिलए पहला ही पाठ प्रयोगसम्मत लगता है, दूसरा नहीं।

- (१०) ६-द-द: 'बार बार प्रमु पूंछहु काहा।' कोद्वराम में 'पूंछहु' के स्थान पर पाठ है 'बूमहु'। वूमता' घौर 'पूंछता' का प्रयोग प्रंथ भर में प्रायः समानाथियों के रूप में हुआ है। कितु यहाँ पर 'बूमा' पूर्व वाली अर्द्धाली में आ चुका है: 'सभा आह मंत्रिन्ह तेहिं बूमा।' इसलिए दूसरे पाठ में पुनरुक्ति प्रतीत होती है। पहले पाठ में यह त्रुटि नहीं है।
- ×(११) ६-१०- : 'बैठ जाइ तेहि मिद्र रावन। लागे किन्नर गुन गन गावन।' कोदवराम में 'गुन गन' के स्थान पर 'गंघव' है। प्रसंग में दोनों खप सकते हैं।
- \*(१२) ६-१०: 'परम प्रवल रिपु सीस पर तद्यपि सोच न त्रास।' कोदवराम में 'तद्यपि सोच न त्रास' के स्थान पर पाठ है 'तद्पि न तेहि कछु त्रास'। 'परम प्रवल रिपु' के होने पर 'सोच' का होना कम युक्तियुक्त जँचता है, 'त्रास' ही समीचीन लगता है। इसके इप्रतिरिक्त 'तद्यपि' अन्यत्र कही नहीं आया है, सर्वत्र 'तद्पि' ही मिलता है।
- × (१३) ६-१३-७: 'बार्जाह ताल मृदंग अनूपा । सोइ रक्ष मधुर सुनहु सुरभूपा।' 'मधुर' के स्थान पर कोदवराम में पाठ हैं 'सरिस'। 'सरिस' का कोई प्रसंग नहीं है। 'सरस' अवश्य हो सकता त्या, और अन्यत्र आया भी है:

सुनि रम सरस ध्यान सुनि टरहीं। १-४०-६ 'मधुर' की संगति प्रकट है।

× (१४) ६-१६-६: 'जानिउ प्रिया तारि चतुराई। येहि विधि कहरू मोरि प्रभुताई।' 'कहरू' के स्थान पर कोदवराम मे पाठ है 'कहेउ'। दोनों पाठों में श्रंतर वर्तमानकाल श्रीर भूतकाल का है। कित संगत दोनों हैं।

'(१४) ६-२०: 'प्रनतपाल रघुवंस मनि त्राहि त्राहि अब मोहि। अगरत गिरा मुनत प्रभु अभय करेंगो नोहि। 'आरत गिरा सुनत प्रभु' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'सुनतिह आरत गिरा प्रभुं । यद्यपि सामान्यत प्रथ भर में 'सुनत' ही प्रयुक्त है, 'सनतहिं का प्रयोग भी मिलता है, यथा :

> मृत बचन सुनतिह नरनाह । २-१५१-५ मुनति लग्वन चले उठि माथा। २१६६-२ नुनतिह भएउ पर्वनाकारा । ४-३०-६ मुनति मीता कर दुख भागा। ५-१३-५

इसलिए प्रयोगसम्मत दोनों हैं। प्रसग में भी दोनो खप सकते हैं। किंतु दूसरे पाठ मे प्रथम और तृतीय चरणां की वह मात्रा-विपयक विषमता नहीं है जो पहले में है।

- ( १६ ) ६-२१-३ : श्वंगद नाम वालि कर वटा । तासों कवहु भई ही भेंटा।' 'ही' के स्थान पर कोदवराम में पाठ 'हो' है। 'हों' की कोई संगति नहीं है, वह अवधी का शब्द भी नहीं है। संभवतः 'ही' का ही लिपि-प्रमाद से 'हैं।' हो गया है।
- (१७) ६-२१-६: 'गर्भ न गएउ व्यर्थ तुम जाएतु। निज मुख तापस दूत कहाएडू। ' 'व्यर्थ' के स्थान पर कोदवराम मे पाठ है 'ब्रथा'। 'व्यर्थ' का प्रयोग इस प्रकार हुआ है: कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। १-२७३-८

हानि लाभ जीवन मरन जस ग्रपजस विधि हाथ।।

अस विचारि के हे देइय दोस्। ब्यर्थ काहि पर की जिस्र रोस्। १-१७२-१ श्रीर 'ब्रुथा' का प्रयोग इस प्रकार हुआ है:

सुन ते प्रिया ब्या भय माना । जग जोघा को मोहि समाना । ६-८-१ 'ब्यर्थ' का आश्राय इन प्रयोगों में 'वेकार', और 'वृथा' का श्रकारण फा० ३२

जान पड़ता है पहले में ध्यान 'परिग्णाम' या 'कार्य' की श्रोर, श्रोर दूसरे में ध्यान कारण की श्रोर श्रधिक दिखाई पड़ता है। विवेचनीय स्थल पर दृष्टि कारण की श्रोर नहो, कार्य की श्रोर ही विशेष है, इसलिए 'व्यर्थ' श्रधिक समीचीन लगता है।

- (१६) ६-२२-६. 'देखी नयन दूत रखवारी।' कोदवराम नें 'देखी' के स्थान पर पाठ है 'देखे'। 'देखना' का प्रयोग सकर्मक किया के रूप में ही यहाँ हुआ है: कर्म है 'रखवारी'। और यह कर्म खीलिंग है, इसलिए 'देखना' किया का रूप भी खीलिंग ही समीचीन होगा। 'देखे' पुल्लिंग और बहुवचन है, इसलिए वह ठीक नहीं है। 'देखी' खीलिंग और एकवचन है, इसलिए वह ठीक है।
- (१६) ६-२४-२: 'धन्य कीस जो निज प्रभु काजा। जहं तहं नाचे परिहरि लाजा। नाचि कृदि करि लोग रिमार्ड। पित हित करें धरम निपुनाई।' कोदबराम में 'करें' के स्थान पर पाठ हैं 'धरें'। 'करें' की संगति प्रकट हैं, "प्रथे होगा: 'नाच कृद कर और लोगों को रिमा कर वह पित (स्वामी) का हित करता है, यह उसकी धर्मनिपुणता है।' 'धरे' पाठ का अर्थ होगा 'नाच कृद कर और लोगों को रिमा कर वह पित का हित रखता है—' जो संगत नही प्रतीत होता।
- ×(२०) ६-२४-१२: 'कहु रावन रावन जग केते। मैं निज स्रवन सुने सुनु जेते।' 'जेते' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'तेते'। दोनों से संगति लग जाती है, खौर प्रयोग भी प्रथ में दोनों का हुआ है।
- (२१) ६-२४-६: 'जानहिं दिगाज उर कठिनाई। जब जब भिरा जाइ बिरमाई। जिन्हकें दसन कराल न फूटे। उर लागत मूलक इब दूटे।' कोदवराम में 'जिन्हकें' के स्थान पर पाठ हैं 'तिन्हके'। प्रसंग में इस प्रकार की उक्तियों—गर्वोक्तियों—की एक माला है; उसमें इसके पूर्व तथा पश्चात् भी संबंधवाचक सर्वनाम के ही रूप श्राते हैं, यथा पूर्व की पंक्ति में:

मुजबिक्रम जानहिं दिगपाला। सठ अजहूं जिन्हकें उर साला। इसिलए 'तिन्हकें' की अपेचा 'जिन्हकें' अधिक समीचीन लगता है।

- ×(२६) ६-३३-६: 'सन्यपात जल्पिस दुर्बोदा। भएसि कालबस खल मनुजादा।' कोदवराम में 'खल' के स्थान पर पाठ है 'सठ'। दोनों ही प्रसग में खप सकते हैं।
- ×(२७) ६-३४-२: 'सांम जानि दसकंघर भवन गएउ विलखाइ। मंदोदरी रावनिह बहुरि कहा समुमाइ ' 'रावनिह' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'तब रावनिह'। दोनों पाठों की संगति लग जाती है।
- (२८) ६-३६-७: 'किर विचार तिन्ह मंत्र हढ़ावा। चारि अनी किप कटकु बनावा। जथाजोग सेनापित कीन्हे। जूथप सकल बोलि तब लीन्हे। प्रभु प्रतापु किह सब समुभाए। सिन किप सिघनाद किर धाए हरिषत रामचरन सिर नाविह। गिह गिरि सिखर वीर सब धाविह।' कोदवराम में उपर्युक्त में से अतिम पंक्ति नहीं है। यूथप की यह नियुक्ति और अनीकों का निर्माण राम से कुछ दूर हुआ था, और यह राम के द्वारा ही उठाई हुई एक समस्या को ध्यान मे रखते हुए किया गया था:

रिपु के समाचार जब पाए। राम सचिव सब निकट बोलाए। लंका बाके चारि दुश्चारा। केहि बिधि लगिश्च करहु बिचारा। ६ ३८२ इसिलए राम को उक्त निर्णय के कार्यान्वित होने की सूचना देनी संगत ही है। पिक्त के न रहने पर प्रसग में युक्तियुक्तता का श्वभाव हो जाता है—राम को कोई सूचना ही उनकी उठाई हुई समस्या के निर्णय की

नहीं होती।

\*(२६) ६-४२-६: 'निज दल विचल सुनी तेहि काना ।' कोदवराम में 'सुनी' के स्थान पर पाठ है 'सुना'। 'सुना' सकर्मक किया का कर्म 'दल' पुर्ल्लिंग ही है, यथा:

देखिं परसपर राम करि सम्राम रिपुदल लिर २रे । ३-२० इसिलए उसका पुक्षिगरूप ही समीचीन है ।

(३०) ६-४२-५: 'समर भूमि भए बल्लभ प्राना ।' 'बल्लभ' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'दुर्लभ'। प्रायों का 'बल्लभ' = 'प्रिय'

होना ही संगत है उनके 'दुर्लभ' होने में कोई सगित नहीं है प्राण न

' ३१) इ-४३-द . 'दूसरे सृत विकल तेहि जाना । स्यंदन घानि तुरत गृह आना .' केन्द्रबराम में 'दुसरे' के स्थान पर पाठ है 'दूसर । तुलतीय स्थल केवल एक है:

सरकी हमर बालि रच तेरि तुरत सका कह गरी ६-८४ इसलिए प्रयोग के आचार पर इतना ही कहा जा सकता है कि दूसरा कदाचित पहले की अपेजा अधिक प्रयोग-सम्मत है।

(३२) १-४४-७. 'कूदि परे रिपु कटक मभारी । लागे मदे भुज बल भारी।' कोद्वराम में 'परे' के स्थान पर पाठ है 'परेड'। श्रंतर एक वचन-बहुबचन का है। 'परे' बहुबचन और 'परेड' एक बचन है। कर्चा 'कपि' बहुबचन है—दो बंदर हैं।

जुड़ निन्ड कुड़ हो बटर । ६-४४-१ इमिलए 'परे' ही ठीक है। 'लागे' से यह ऋौर भी प्रकट है। अन्यथा 'लागेउ' होता।

(३३) ६-४६: 'देखि निविड़ तम दसहुं दिसि किप दल भएउ खंभार। एकहि एकु न देखइ जह तह कर्राह पुकार।' 'देखइ' के स्थान पर कोद्यराम मे पाठ 'देख तब' है। पहले पाठ में 'एकहि' एकु न 'देखइ' तथा 'जहं तहं करिहं पुकार' अलग अलग वाक्य हैं एक में कर्ता 'एकु' है और दूसरे में 'किप' (बहुवचन) है जो लुप्त है। दूसरे पाठ में 'तब' के द्वारा दोनों वाक्य सबंद्ध होगए हैं और उन्होंने मिश्रित वाक्य का रूप धारण कर लिया है, इसलिए आश्रित उपवाक्य का कर्ता एकु' मुख्य उपवाक्य की किया 'करिहं' (बहुवचन) का भी कर्त्ता हो जाता है जो ठीक नहीं है।

(३४) ६-४२: 'आयेसु मांगि राम पहि आगदादि कपि साथ। लिख्नमनु चने कुद्ध होइ बान सरासन हाथ।' 'मांगि' के स्थान पर कोदवराम में पाठ 'मांगी' है। 'आयेसु' प्रंथ भर में पुल्लिग है, यथाः

> प्रथमिं जिन्ह कहुँ आयेसु दीन्हा । १-१८३-२ निसि प्रवेस सुनि आयेसु दीन्हा । १-२२६-१

श्चतः पहला पाठ ही समीचीन है, दूसरा व्याकरण श्रोर प्रयोग-विरुद्ध है।

( ३४ ) ६-४६-४ · 'भिज रघुपित करु हित श्रापना । छांड़ हु नाथ मृषा जल्पना ।' 'मृषा' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ 'बृथा' है । 'बृथा' का प्रयोग 'श्रकारण' के श्रर्थ में किया गया है, यथा :

मुनु तै प्रिया वृथा भग माना । जग जोधा को मोहि ममाना ६-८-२ 'मृषा' का प्रयोग 'श्रमत्य' श्रथवा 'श्रमपूर्ण' के श्रथ में हुश्रा है, यथा:
रजत सीप मह भास जिमि जथा भानकर वारि ।

जदि मृपा तिहुं काल सोइ भ्रम न सकै कोउ टारि । १ ११७ श्रव पित मृपा गाल जिन माग्हु। मोर कहा कछ हृदय विचारदु। ६-३६-७ रावण ने कालनेमि से जाकर हृनुमान का मार्गावरोध करने के लिए कहा है, उसीके उत्तर में उसने रावण से ऊपर लिखा निवेदन किया है। यहाँ पर 'श्रकारण' का कोई प्रसंग नहीं है; प्रसंग 'भ्रमपूर्ण' और श्रमत्य' का ही है, जो निम्नलिखित पक्तियों से और भी स्पष्ट हो जाता है:

🕻 तैं मोर मूहता त्यागू। महा मोह निसि सूतत जागू।

काल ब्याल कर भच्छक जोई। सपनेहु समर कि जीतिस्र सोई। ६-५६ द इसिलए 'मृषा' ही प्रसंगसम्मत है, 'बृथा' नहीं।

\* (३६) ६-६२-६ 'मुरै न मन तन टरै न टार्यो। जिमि गज अर्क फलिन्ह को मार्यो।' कोदवराम में 'टार्यो' तथा 'मार्यो' के स्थान पर पाठ है 'टारे मारे'। दोन पाठों से अर्थ की संगति लग जाती है। किंतु पहला बज रूप है, दूसरा अवधी। प्रंथ की सामान्य भाषा अवधी होने के कारण दूसरा अधिक समीचीन लगता है।

× (३७) ६-६६-द्र: जयित जयित जय कृपानिधाना।' 'कोद्वराम में पाठ हैं: 'जय जय कारुनीक भगवाना'। दोनों पाठ प्रसग में खप सकते हैं—वस्तुतः दोनों के अर्थों मे केई विशेष अंतर नहीं है।

(३८) ६-६६-८: 'बिकल बिलोकि मालु किप घाए। बिहंसा जर्रीहें निकट किप द्याए।' कोद्वराम में 'किप' के स्थान पर पाठ है 'चिति'। 'थाए' पहले चरण में आ नुका है 'चित आए' पाठ से उसका विरोध होता है। 'किंवि' पाठ में इस प्रकार का कोई वैपस्य भी नहीं है।

- (३:) ६-७० 'करि चिकार घोर ऋति धाका वदन उमारि। गगन सिद्ध सुर त्राम्ति हाह, हेति पुकारि। को त्वराम मे प्रथम चर्ग का पाठ है 'करि चिकार ऋति घं पतर'। 'घोर चिकार करने के अनगर ही घोरनर चिक्कार' = 'उमसे ऋथिक घोर चिकार' का उल्लेख ठोंक हो सकता थ', कितु इस प्रकार का कोई उल्लेख इसके पूर्व नहीं है. इसलिए रहता ही पाठ ठोंक प्रतीन होता है।
- (४२) ६-७१-६ 'धरनि वसं घर घाव प्रचडा । तय प्रभु काटि कीन्ह जुग खडा । परे भूमि जिमि नम ने भूघर । हेठ निव कीप भानु निमाचर ।' कोद्वराम में दूमरी ऋद्वीली नहीं हैं। उन कटे हुए युग-खडों का क्या हुआ, प्रसंग में यह बतलाना आवश्यक प्रतीत होता हैं —अन्यथा यह भी कल्पना की जा सकता थीं कि वे खड भी गिर पड़ने के स्थान पर लड़ने लगे। इमिलिए पहला पाठ—अर्थान दूमरी अर्द्वाली का रहना प्रसंगसम्मन है; दूमरा—अर्थान इमका अभाष—नहीं।
- (४१) ६-७१-६: 'सुर दुं दुर्भा बजाबिह हरपिह । ऋलुिन करिह सुमन बहु वरपिह ।' कोद्वराम में दूसरे चरण का पाठ है 'जय जय करिह सुमन सुर वरपिह ।' 'सुर' प्रथम चरण न आ चुका है, इसिलए दूसरे पाठ में पुनरुक्ति प्रकट हैं। पहला पाठ इस त्रुटि से सुक्त है।
- ( ४२ ) ६-७३-१३: 'रन मोभा लगि प्रमुहिवधायो।' कोद्वराम में 'प्रमुहि' के स्थान पर पाठ 'आपु' है। 'हां' प्रसंग के लिए आवश्यक है—रण की शोभा के लिए प्रमुने ही बया कराया ( अन्यथा उन्हें कीन बांध सकता है, ध्विन यह है )। दूसरे पाठ से 'ही' के न होने से यह ध्विन नहीं आती, इसलिए वह पहले पाठ की भौति सगत नहीं है।
- ( ४३ ) ६-०४-४: 'जामवत कह खल रहु ठाढ़ा। सुनि करि ताहि क्रोध श्रति बाढ़ा। बूढ़ जानि सठ झांड़े जे तोही। लागेसि श्रधम प्रचांर मोहीं ' 'श्रधम' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'पतित'। 'पतित' शब्द का प्रयोग एक तो राम को पतितपावन कहने के प्रसंग में हुआ है

जासु पतितपावन वड बाना । ७-१,०-७

पाई न केहि गति पितितपावन राम भिज सुनु सठ मना। ७ १३० ख्रौर पितित कहे गए ने गिनिका, ख्रजाभिल, ब्याध, गीध, गजादि। जामवंत को इनकी श्रेणी में रखने का कोई कारण नहीं दिखाई देता, ख्रौर सो भी कुंभकर्ण उसको किस पात्रता के कारण इस श्रेणी में रख सकता था ? 'ख्रधम' शब्द का प्रयोग तो सवादों में कई बार हुआ है

हतउ । तो। ह श्रथम श्रिममानी । ६-२४-११ बोनु मंभारि श्रथम श्रिममानी । ६-२६-१ जाने उत्तव बल श्रथम सुरारी । ६-३०-६ कटु जलपक निसचिर श्रथम । ६-३३

श्रीर वही यहाँ पर संगत प्रतीत होता है।

( ४४ ) ६-७४ : 'रघुपति चरन नाइ सिर।' कोदवराम में 'चरन' के स्थान पर पाठ है 'चरनहि'। 'चरनहि' प्रंथ भर मे कहीं नहीं आया है। 'सिर नवाने' के प्रसंग में 'चरनन्हि' अवश्य आया है:

नयन भूदि चरनिंह सिर नावा । १-२०२-५ लिछिमन प्रभु चरनिंह सिर नावा । ३-१७-१ सिर नाइ बारिह वार चरनिंह । ३-४६ निकट जाइ चरनिंह सिर नावा । ४-१६-२

श्रोर 'चरन' का प्रयोग भी इसी प्रकार हुआ है:

बार बार हरि चरन परी। १-२११ नाइ चरन सिर मुनि चल। १-८१ चरन सरोज मुभग सिर नाए। १-२३६-८ श्राइ चरन पंकज सिरु नावा। ६-३८-३

इसलिए 'चरनिष्ट्' पाठ प्रयोगसम्मत नहीं प्रतीत होता, 'चरन' ही प्रयोगसम्मत लगता है।

× (४४) ६-७६-१४: 'लिझमन मन श्रस मत्र हढ़ावा। येहि पापिहिं में बहुत खेलावा। सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा। सर सधान कीन्ह करि दापा।' कोदवराम में पहली श्रद्धांली का पाठ है: 'येहि पापिहि में बहुत खेलावा। ऋब वध उचित कपिन्ह भय पावा।' दोनों पाठ बसंगोचित प्रतीत होते हैं।

× (४६) ६-७६: 'रामानुज कह रामु कह श्रम किह छांड़ेसि प्रान। धन्य धन्य तव जननी कह श्रंगद हनुमान।' कोदवराम में दोहें के तीसरे चरण का पाठ है: 'धन्य मक्रजित मातु तव'। दोनों पाठों में श्रंतर शाब्दिक ही प्रतीत होता है।

× ( ४० ) ६-७०-३ . 'वरिष सुमन दुंदुभी बजाविह । श्री रघुबीर बिमल जस गाविह ।' कोदवराम में 'रघुबीर' के स्थान पर पाठ 'रघुनाथ' है । दोनों पाठ सगसम्मत हैं और अर्थ में भो परस्वर अभिन्न हैं।

( ४८ ) ६-७०-८: 'पनव निसान घोर रव बाजिह। प्रलय समय के घन जनु गाजिहें।' 'प्रलय समय' के स्थान पर कोद्वराम में 'महा प्रलय' पाठ है। 'महा प्रलय' 'प्रलय' श्रीर 'प्रलय काल' तीनों ही श्राए हैं:

उद्भव पालन प्रलय कहानी । **१-१६३-६** उतपति पालन प्रलय समीहा । **६-१५-६** जनु प्रलय के बाटले । ६-४**९** 

पलयकाल के जनु घनघटा। ६ ८७ १ महा प्रलयह नास तव नाहीं। ७-६३-५

किंतु यहाँ 'प्रलय' ऋधिक प्रयोगसम्मत प्रतीत होता है, क्योंकि बादलों के प्रसंग में उसी का प्रयोग हुआ है।

- (४६) ६-५० 'ये हि मिस मोहि उपदेसे हु राम कृपासुखपुंज।' कोदवराम में 'मिस' के स्थान पर 'बिधि' तथा 'उपदेसे हु' के स्थान पर पाठ 'उपदेसे हैं। प्रसंग में संकेत धर्ममय रथ के हं बंध में श्रीराम के कथन की खोर है। सीधा-ीधा उपदेश तो दिया नहीं गया है, बल्कि धर्ममय रथ का आदेश करने हुए उपदेश किया गया है, इसलिए 'बिधि' की अपेचा 'मिस' अधिक संगत प्रतीत होता है।
- ( ४० ) ६-५१ ' निज दल बिचलत दे विसि बीस भुजा दस चाप।
  रथ चिंद चलेड दसानन फिरहु फिरहु किर दाप।' कोदवराम में प्रथम
  चरण के स्थान पर पाठ है 'निज दल बिकल बिलोकि तेहिं'। 'बिचलत'
  = 'भागता हुआ' की प्रासंगिकता प्रकट है, क्योंकि इसी कारण रावण

को दापपूर्वक 'फिरहु फिरहु' कहना पड़ता है। केवल 'बिकल'= 'व्याकुल' के साथ 'फिरहु फिरहु' असंगत लगता है।

× ( ४१ ६-८२ : 'निज दल बिकल देखि कटि कसि निषंग धनु हाथ। लिक्षमनु चले ऋद्ध होइ नाइ रामपद माथ।' कोदवराम में पहले दो चरणों का पाठ है: 'निज दल विकल विलोकि तेहि कटि निषंग धनु हाथ।' दोनों में अंतर 'देखि' और 'विलोकि' मात्र का है। दोनो ही यंथ भर में प्रयुक्त हुए हैं।

( ४२ ) ६-⊏३-४ 'कोटिन्ह ऋायुध रावन डारे।' 'डारे' के स्थान पर कोद्वराम मे पाठ 'मार' है। 'डारना' के प्रयोग 'त्रायुध' कर्म के साथ अन्यत्र भी भिलते हैं:

सक्तिम्ल तरवारि कृपाना । अस्त्र सत्त्र कुलिसायुघ नाना । डारइ परसु परिध पापाना । लागेउ वृध्टि करइ बहु वाना । ६ ७३-३२ सर सक्ति तोमर परसु मूल कृपान एक हि वारई।। करि को। श्री रघुवीर पर अगिनत निसाचर डारही ॥ ३-२० प्रभु विलोकि मर सकहि न डारी। ३-१६-१ ग्रस्त्रसस्त्र सब ग्रायुध डारे। ६-५१-६ 'मारना' का प्रयोग एकमात्र 'बाएए' के साथ हुआ है: दस दस बिमिख उर माभ मारे। ३-२०

सत सर पुनि मारा उर माही। ६-८३-७ दस दस सर सब मारेसि परे भूमि कपि बीर। ६-५०

तब सत बान मारथी मारेमि। ६-६१-१

( ५३ ) ६-५४ : उहाँ दसानन जागि करि करै लाग कछु जज्ञ। राम बिरोव बिजय चह सठ हठ वस ऋति ऋाय। कोदवराम में दोहे के तृतीय चरण का पाठ है 'बिजय चहत रघुपति विमुख।' 'बिमुख' में उस विरोध की भावना पूर्णक्ष से नहीं आती है जिसका यहां प्रसंग है।

( ४४ ) ६--४-=: 'श्रस कहि श्रगद मारा लाता।' कोदवराम में 'मारा' के स्थान पर पाठ है 'मारेड'। 'लात मारना' अन्यत्र भी मिलता है, किंतु वहाँ रूप 'मारा' ही प्रयुक्त हुआ है :

हुमिक लात तिक कृतर मारा। २-१६३-४ तात लात रावन मोहि मारा।६-६४-५

×( ४४ ) ६-५४. 'जग्य विधंसि कुसल किप आए रघुपति पास । चलेउ निसाचर कुद्ध होइ त्यागि जिवन के आस ।' दोहे के पहले चरण का पाठ कोदवराम में हैं 'जिंग विधम किर कुसल सब'। दोनों पाठ प्रासंगिक. हैं। अतर केवल शाब्दिक प्रतीत होता है।

× ( ४६ ) ६-८७-४ . 'बहु क्रपान तरवारि चमंकहि । जनु दह दिसि दामिनी दमकहि।' 'दह' के स्थान पर कोववराम में पाठ 'दस' है। दोनों पाठ प्रयोगसम्मत हैं, यथा

> दह दिसि सुनिद्य सुमगल वानी। १-३४८-२ दह दिसि धाविह कोरिन्ह रावन। ६-६६-५ दस दिसि रहे वान नम छाई। ६-७३-३ दस दिहि दाह होन द्यति लागा। ६-१०२६

× ( ४७ ) ६-८८: 'खप्परिन्ह खग्ग ऋ नुष्मि जुष्मिहि सुभट भटन्ह ढहावही।' कोद्वराम में 'भटन्ह ढहावही' के स्थान पर पाठ है 'सुरपुर पावहीं'। दोनों पाठ प्रसंग में खप सकते है।

\*( ४८ ) ६-८-३ : 'तेजपुंज रथ दिव्य अनूपा । हरिप चढ़े कोसलपुर भूपा । चंचल तुरग मनोहर चारी। अजर अमर मन जम गति कारी।' कादवराम में दूसरी अद्धीली नही है। यह अद्धीली प्रसंग में आवश्यक नहीं है, और न इन घाड़ों की कही प्रसंग में आवश्यकता पड़ी है।

(४६) ६-६०: 'राम बचन सुनि विहंसा मे।हि सिखावत ज्ञान।' कोदवराम में 'बिहमा' के स्थान पर पाठ है 'बिहंसे ड'। इस प्रसंग में आगे भी रावण कत्ती के लिए किया में पहले रूप का निर्वाह किया गया है:

कुलिस समान लाग छाडें नर । ६-६.१-१

इसलिए पहला पाठ ही समीचीन लगता है।

× (६०) ६-६१-४: 'छांडिसि तीत्र सक्ति सिस्त्रप्राई। वान संग

प्रभु फेरि चलाई।' 'चलाई' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है पठाई'। दोनों पाठ संगत लगते हैं। प्रथ में दोनों पयुक्त भी हुए हैं।

- (६१) ६-६४: 'उमा त्रिभीषन रावनहि सनमुख चितव कि काउ। सो ख्रब भिरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाउ।' 'भिरत' के स्थान पर कोदवराम में पाठ हैं 'भीरत'। दूसरे पाठ में छंद की गति सुवारने के लिए शब्द की जैसी विकृति की गई है, वह प्रयोगसम्मत नहीं है।
- (६२) ६-६७ ' 'तब रघुपित रावन के सीस मुजा सर चाप। काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप।' कोदवराम में तीसरे चरण का पाठ 'काटे भए बहोरि तेइ' है। 'तेइ'=' वेही' का 'इ' प्रसंग में अनावश्यक है।
- × (६३)६-१०२: 'खेंचि सरासन स्रवन लगि छांडे सर इकतीस। रघुनायक सायक चले मानहुं काल फनीस।' कोदवराम में दोहे के प्रथम चरण का पाठ है 'आकरषेर धनु कान लगि'। दोनों पाठों में अंतर शाब्दिक ही प्रतीत होता है।
- × (६४) ६-१०४-३: 'पितिगित देखि ते करिहं पुकारा। छूटे कच निह बपुस संभारा। उर ताड़ना करिह बिधि नाना। रोवत करिह प्रताप बखाना।' प्रथम श्रद्धीली के दूसरे चरण का पाठ कोद्वराम में है, 'छूटे चिकुर न चीर संभारा'। 'कच' श्रीर 'चिकुर' में कोई विशेष श्रांतर नहीं प्रतीत होता है, श्रीर 'बपुस' = 'शरीर' तथा 'चीर' = 'वस्त्र' दोनों प्रसंग मे खप सकते हैं।
- (६४) ६-१०८-६: 'बेगि बिभीषन तिन्हिहि सिखायो । तिन्ह बहु बिधि मज्जन करवायो।' कोदवराम में 'सिखायो' के स्थान पर पाठे हैं 'सिखाए', और 'मज्जन करवायो' के स्थान पर पाठ हैं 'सीतिहें अन्हवाए'। बिभीषण कर्ता के लिए एकवचन 'सिखायो' तथा 'सीतिहें' एकवचन कर्म के लिए 'अन्हवायो' एकवचन किया ही समीचीन हैं, 'सिखाए' और 'अन्हवाए' बहुवचन कियाएँ नहीं।
- \*( ६६ ) ६-१०६-३: 'सुनि लिख्रमन सीता के बानी। बिरह बिवेक धरम निति सानी।' 'निति' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ है 'नय'।

'निति' 'नीति' का विकृत रूप है; 'नय' उसका पर्याय है और अविकृत है।

- × (६७) ६-११४-७: 'रामाकार भए तिन्हके मन। मुक्त भए छूटे भवबंधन'। कोदवराम में दूसरे चरण का पाठ हैं 'गए परम पद तिज्ञ सरीर रन।' दोनों पाठ संगत हैं।
- (६८) ६-११८-२: 'नाना बरन देखि सब कीसा। पुनि पुनि हंसत कोसलधीसा।' 'सब' के स्थान पर कोदवराम में पाठ 'प्रभु' है। कर्त्ता 'कोसलाधीसा' है। दूसरे पाठ में इसलिए पुनकक्ति सी प्रतीत होती है; पहले में यह त्रुटि नहीं है।
- (६६) ६-११६-७: 'सगुन होहिं सुंदर चहुं पासा। मन प्रसन्न निर्मल सुम आसा। परम सुखद चिल त्रिविध बयारी। सागर सर सिर निर्मल बारी।' कोदबराम में 'चिलि' के स्थान पर 'बह' है। प्रसग यहाँ पर राम के अवय-त्रस्थान के अवसर पर शुभ-सूचक शकुनों के होने का है। अतः 'त्रिविध समीर' का 'चिलि' = 'ची कहना ही प्रसंगसम्मत है, 'बह' = 'बहतो थी' कहना नहीं।
- (७०) ६-११६ 'जहं जहं ऋपासिधु बन बास कीन्ह बिस्नाम। सकत दिखाए जानिकिहि कहे सबन्हि के नाम।' कोर्वराम में यह दोहा नह 'है। सीता से वियुक्त होने के अनंतर सेतुबंध तक जहाँ-जहाँ राम ने विश्राम किया था, सीता को उन सब का दिखाना स्वाभाविक और प्रसंग की पूर्णता की दृष्टि से आवश्यक लगता है।
- (७१) ६-१२०-६: 'देखु परम पाविन पुनि बेनी। हरन सोक हरिलोक निसेनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पाविन। त्रिबिध ताप भवरोग नसाविन।' प्रथम अर्द्धाली के 'देखु' के स्थान पर कोदवराम में पाठ 'देखेड' है। यहाँ सीता को राम दिखा रहे हैं, यह अर्द्धाली के 'पुनि देखु' से प्रकट है, निक वे स्वतः देख रहे हैं। 'देखेड' इसलिए यहाँ असंगत ।

### १७०४ के अस्वीकृत पाठ

१७०४ के अस्वीकृत पाठों में से कुछ तो १७६२-१७२१ इक्कनलाल, रघुनाथदास, बंदन पाठक तथा कोदवराम के अस्वीकृत पाठों मे से हैं, श्रौर कुछ इनके श्रितिरिक्त हैं। नीचे इन पर क्रमशः विचार किया जाता है।

(१) ६-३-१. 'जे रामेश्वर दरसन करिहिहि। तेतनुतिज सम लोक सिधरिहिहि।' १७०४ में 'मम लोक' के स्थान पर पाठ हैं 'हरि लोक'। यह कथन राम का है। राम अपनी मिक्त की शिवमिक्त से अभिन्नता प्रतिपादित कर रहे हैं.

> सकर प्रिय मम ट्रोही सिव द्रोही मम टास। ते नर करहि कला भरि चोर नरक महु वास॥ ६-२

इसलिए 'मम' पाठ की समीचीनता प्रकट है। 'हरिलोक' पाठ से ध्वनि यह निकलती है कि 'हरि' राम से भिन्न हैं, जो ठीक नहीं है।

- \*(२) ६-४-४. 'मय तरु फर राम हित लागी। रितु श्रह कुरिनु कालगित त्यागी।' 'कुरिनु' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'श्रिरिनु'। तुलनीय प्रयोग का श्रभाव है। प्रसंग तरु-वर्ग के द्वारा राम के सत्कार का है, 'श्रश्चनु'='बिना श्चनु' के भी फल-दान करने में सब तरु उस सत्कार मे सिम्मिलित हो जाते हैं, किनु 'कुश्चनु=' 'युरी श्चनु' में भी फलदान करने में केवल उक्त श्चनु के पेड़ों को ही यह सौभाग्य प्राप्त होता है।
- ×(३) ६-८: 'सब के बचन स्त्रवन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि।' १७०४ में 'सब के बचन' के स्थान पर पाठ है 'बचन सबहि के'। प्रसंग में दोनों खप सकते हैं।
- (४) ६-६-१०: 'सीता देई करहु पुनि प्रीती।' 'सीता' के स्थान पर १७०४ में पाठ हैं 'सीतहि'। सीता को लौटाने का मत रावण को अनेक बार दिया गया है, किंतु सभी स्थानों पर पाठ 'सीता देइ' ही है, 'सीतिह देह' एक बार भी नहीं आया है:

सीता देहु राम कहुं श्राहित न होइ तुम्हार। ५-४० सीता देइ मिलहु नत श्रावा काल तुम्हार। ५-५२ रामिह सौंपहु जानकी नाइ कमलपद माथ। ६-६ देहु नाथ प्रमु कहं बैदेही । भजहुं कुपानिधि परम सनेही। ५-४६-१ इसिलए पहला ही पाठ प्रयोगसम्मत लगता है, दूसरा नहीं। » (४) ६-१२: 'कह हनुमंत सुनहु प्रभु सिस तुम्हार प्रिय दास। तब मूरित बिधु उर बसित मोइ स्यामता श्रभास।' १७०४ में 'प्रिय' के स्थान पर पाठ है 'निज'। 'तब प्र्ति बिधु 'उर बसित' से 'प्रिय' की सगित प्रकट है। 'निज' का प्रयोग भी कभी कभी इसी प्रकार हुश्रा है:

जे निज मगत नाथ तव ग्रहरी । जो मुख पाविह सो गित लहरी । १ १५० ८ इसलिए 'निज' भी प्रयोग श्रीर प्रसंगसम्मत है।

- (६) ६-१३-४ 'लका सिखर उपर अगारा। तहं दसकथर देख अखारा।' 'उपर' के स्थान पर १७०४ में पाठ हे 'रुचिर'। 'उपर' अञ्यय के बिना अर्थ होता है: 'लंका शिखर ही रुचिर आगार है', जो अपेन्तित नहीं है।
- \*(७) ६-१४: 'मनुज वास सचराचर रूप राम भगवान।' १७०४ मे 'सचराचर' के स्थान पर पाठ है 'चर श्रचर मय'। दोनों पाठ प्रयोगसम्मत है:

श्चग जगमय सब रहित विरागी! १-१८५-७ मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत। ४-३ दूसरे पाठ में अथम तथा तृतीय चरणों की वह मात्रा-विषयक पारस्परिक विषमता श्रवश्य नहीं है जो पहले पाट में है।

- (प) ६-१५: 'श्रस बिचारि सुन प्रानपित प्रभु सन बयर बिहाइ। प्रीति करहु रघुबीरिह मम श्रहिवात न जाइ।' १७०४ में यह दोहा नहीं है। यह मंदोदरी के एक कथन में से है। यही तो उसके समस्त कथन का परिणाम है; इसके बिना उसका पूरा कथन निर्थंक हो जाता है, इसलिए प्रसंग की हिट से यह दोहा श्रनिवार्य है।
- (१) ६-१६-६: 'जानेजं प्रिया तोरि चतुराई। येहि बिधि कहहु मोरि प्रभुताई।' १७०४ में 'कहहु' के स्थान पर पाठ 'कहिहि' है। 'कहिहि' का प्रयोग प्रथ भर में भविष्यत्काल में हुआ है, जो यहाँ पर संगत नहीं है; यथाः

गिरिं जड़ सहज कहिहि सब लोगू। १-७१-५ जग मल कहिहि भाव सब काह्। १-२४६-५ काह किहिंह सुनि तुम्ह कह लोगू। २-५०-७

ह्हु' वर्तमानकाल का है ऋौर संगत है।

(१०) ६-१६: 'सहज श्रसक लकपति सभा गएउ मदश्रंघ।' १०४ में 'लंकपति' के स्थान पर 'सु लकरति' पाठ है। 'सु' निरर्थक , यह प्रकट है।

(११) ६-१७-८. 'सन' के स्थान पर १७०४ में विभक्ति 'सैं' । प्रथ भर में 'सें' कहीं प्रयुक्त नहीं है, ऋोर 'सन' प्रायः प्रयुक्त है,

था:

सो मोसन कहि जात न कैसे । १७-१२ तेहि सन जागर्वालक पुनि पावा। १-२६-५

( १२ ) ६-२० : 'प्रनतपाल रघुबस मिन त्राहि त्राहि अब मोहि। गरत गिरा सुनत प्रभु अभय करैंगों तोहि।' १७०४ में तीसरे चरण का ाठ 'सुनतहिं आरत िरा प्रभु' है। दोनों पाठ प्रसंग मे खप सकते । किंतु दूसरे पाठ में प्रथम तथा तृतीय चरणों की वह मात्रा-विषयक रस्परिक विषमता नहीं है जो पहले पाठ में है।

(१३) ६-२१: 'श्रंघहु बधिर न कहिह श्रस स्नवन नयन तव ोस।' 'बिधर' के स्थान पर १७०४ में 'बिहर' तथा 'कहिं,' के स्थान र पाठ 'कइह' है। 'बिधर' ही प्र'थ भर में प्रयुक्त है, 'बिहर' नहीं:

बधिर कोधी अति दीना। र-५-८ भए बिधर ब्याकुल जातुधान न जान तेहिं अवसर रहा। ३-१६ रिपु दल विधर भएउ सुनि सोरा। **६-६८-२** प्रभुता बधिर न काहि। ७-७१ गुर सिप ऋघ विधर कर लेखा। ७ ६६-६

क्ती 'श्रंघ' श्रीर 'बधिर' हैं इसलिए किया 'कहहि' (बहुवचन) होनी शहिए, 'कहइ' (एकवचन) सर्वथा अशुद्ध है।

( १४ ) ६-२२-६ : 'देखी नयन दूत रखवारी।' १७०४ में 'देखीं' ह स्थान पर पाठ है 'देखि उं'। 'देखि उं' प्रथ भर में अन्यत्र नहीं आया है, और 'देखी' प्राय: मिलता है, यथा:

रिपि मम महत मीलता वेखी। ७-११३-४ इसलिए देखी' ही प्रयोगसम्मत है।

- (१४) ६-२३-४: 'जामवंत मंत्री अति वृद्ा। सो कि होइ अव समर अरूढ़ा।' 'वृद्ा' के स्थान १७०४ में पाठ है 'मृदा'। मृद्ता और बुद्धिमत्ता का कोई प्रसंग यहाँ नहीं है। 'समैर आरूढ़ा' से बृद्धता और यौवन का ही संवध हो सकता है, क्योंकि उसके लिए अपेचा शक्ति और सामध्ये की होती है। इसलिए पहला ही पाठ प्रसगसम्मत है।
- \*(१६) ६-२४-१२ ' 'कहु रावन जग केते । मै निज स्रवन सुने सुनु जेते ।' 'कहु' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'सुनु' । दूसरे चरण में भी 'सुनु' श्राता है, इसिलए दूसरे पाठ में पुनरुक्ति श्रवश्य प्रतीत होती है; किंतु श्रंगद की श्रपनी जानकारी के श्रनुसार कई रावणिगनाकर यह पूछना कि 'उनमें से तू कौन सा रावण है ?' जितना संगत लगता है, रावण से ही पूछकर कि 'कितने रावण हैं ?' श्रोर बिना उत्तर पाए ही उन्हें गिनाने लगना उतना नहीं।
- (१७) ६-२४: 'एक कहत मोहि सकुच ऋति रहा बालि की कांख। इन्ह महु रावन तें कवन सत्य बदहि तिज माख।' 'इन्ह' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'तिन्ह'। श्रंगद ने कई रावण गिनाते हुए यह प्रश्न किया है, इसलिए 'इन्ह' की समीचीनता प्रकट है; 'तिन्ह' ठीक नहीं लगता है।
- (१८) ६-२७-३ 'मूढ़ बृथा जिन मारिस गाला। राम बैर होइहि श्रम हाला।' 'बृथा' के स्थान पर १७४४ में पाठ है 'मुघा'। 'मुघा' का प्रयोग 'मिथ्या' श्रीर 'बृथा' का प्रयोग 'श्रकारण' के ही अर्थों में हुआ है:

सुधा मान भमता मद बहहू । ६-३७-५ मुधा भेद जद्यपि कृत माया । ७-७८-८ बृथा मरहु जिन गाल बजाई । मन मोदकिन्ह कि भूख बताई । १-२४६-१ फा॰ ३३ सुनु तै विशा ह्या भय माना। जग जोधा को मोहि समाना। ६-द्र-२ यहाँ पर प्रसग 'बृथा' का ही है, श्रीर 'गाल बजाने' के साथ वही अन्यत्र प्रयुक्त भी हुआ है, इसलिए प्रसंग श्रीर प्रयोग दोनों की दृष्टियों से वही समीचीन है, 'सुधा' नहीं।

(१६) ६-३१: 'श्रगुन श्रमान जानि तेहि पिता दीन्ह बनबास। सो दुख श्रर जुबती बिरह पुनि निसिदिन मम त्रास।' 'जानि' के स्थान पर १७०४ में 'विचारि' तथा 'निसिदिन' के स्थान पर 'श्रनुदिन' पाठ है। पूर्व की पंक्ति हैं. 'कटु जल्पिस जड़ किप बल जाकें। बल प्रताप बुधि तेज न ताकें।' पहला ही पाठ इस कथन के श्रनुरूप हैं: 'बिचारि' से 'बल प्रताप बुधि तेज न ताकें' की श्रावश्यक पुष्टि नहीं होती। 'श्रनुदिन' का श्रर्थ हैं 'नित्यश', प्रतिदिन' श्रोर इसका प्रयोग उत्तरोत्तर वृद्धि या हास के संबंध में ही प्रायः हुआ करता है। 'श्रनुदिन' केवल एक बार श्रन्यत्र श्राया है

सीनाराम चरन रित मोरं । श्रनुदिन बट उ श्रनुश्रः तोरं । २-२०५-२ विवेचनीय स्थल पर इस प्रकार का कोई प्रसंग नहीं है। पहला पाठ ही प्रसंगसम्मत लगता है, क्योंकि प्रसंग 'निरतर का है: 'निरंतर तुम्हारे स्वामी को मेरा भय बना रहता है।'

- (२०) ६-३३-६ : 'सन्यपात जल्पिस दुर्बादा । भएसि काल-बस खल मनुजादा । 'खल' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'निसि'। 'निसि' का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है, और 'खल' की प्रासंगिकता प्रकट है ; ऊपर की ही पंक्ति में वह आया है, और इस अंगद-रावण संवाद में भी कई बार आया है।
- (२१) ६-३४-४: 'गूलर फल समान तव लंका । बसहु मध्य तुम्ह जीव असंका।' १७०४ में 'तव' के स्थान पर पाठ 'येह' है। यद्यपि दोनों पाठ प्रसंग में खप जातें, किंतु अगले चरण में आए हुए 'तुम्ह' के साथ 'तव' अधिक संगत और जोरदार लगता है।
- (२२) ६-३४-१: 'रिपु वल धरिष हरिय हिस्य बालितनय बलपुंज। पुलक सरीर नयन जल गहेराम पद कज।' 'धरिष' के

स्थान पर १७०४ में पाठ है 'धरिषत' । 'हरिष' के समान ही 'धरिष' का भी कर्त्ता 'बालितनय' है, 'रिपुबल' नहीं । इसिलए 'हरिष' के समान 'धरिष' पाठ ही समीचीन लगता है, 'धरिषत' नहीं।

\*(२३) ६-३६-द: 'पित रघुपितिहि नृपित जिन मानहु।' 'जिनि' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'मिति'। ऊपर की पंक्ति में 'जिनि' श्राया है, 'श्रव पित बृथा गाल जिन मारहु', इसलिए दूसरे पाठ में वह पुनरुक्ति नहीं है जो पहले पाठ में है। 'जिनि' की भाँ ति 'मिति' भी प्रयोगसम्मत है, यथा:

त्रस विचारि सोचिहि मति माता । मो न टरै जो रचे विधाना । १-६ s-६

(२४) ६-३७ 'दुइ सुत मरेड द्हेड पुर अजहुं पूर िय देहु ! क्रुपासिंधु रघुनाथ भिज नाथ बिमल जस लेहु ।' १७०४ में 'मरे' के स्थान पर पाठ 'मारे' तथा 'रघुनाथ' के स्थान पर पाठ 'रघुपतिहि' है । 'दुइ सुत मरे' उसी प्रकार समीचीन है जिस प्रकार 'पुर द्हेड'— अंतर केवल वचन का है । 'मारे' पाठ मानने पर उसका कर्ता कोई नहीं रह जाता है; 'दहेड' का अर्थ 'जल गया' के स्थान पर 'जला दिया' लेकर यदि यह कहा जावे कि उसका कर्ता भी वही है जो 'दहेड' का है, तो यह ठीक नही है, क्योंकि पुर का दाह तो हनुमान ने किया था, पर हनुमान ने वध रावण के केवल एक पुत्र अच्चय कुमार का किया था। दूसरे पाठ में दोनों पाठ भेद प्रयोगसम्मत लगते हैं। 'रघुनाथ'— अथवा विभक्तिहीन—पाठ जिस प्रकार प्रयोगसम्मत है:

भजि रघुपति करु हित आपना । ६-५६-५

पाई न गति केहि पतितपावन राम भिज सुनु सठ मना। ७-१३० 'रघुपतिहि'——श्रथीत् विभक्तियुक्त—पाठ भी उसी प्रकार प्रयोग-सम्मत प्रतीत होता है:

परिहरि सकल भरोस रामिह भजिह ते च उर नर । ३-६ सब भरोस तजि जो भिज रामिह । ७-१०३-६

×(२४) ६-४२-३: 'चते निसाचर निकर पराई।' १७०४ में 'निसाचर' के स्थान पर पाठ है 'तमीचर'। श्रंतर शाक्क्ट्क ही प्रतीत होता है।

- (२६) ६-४३-३: 'निज'द्वल बिचल सुना हनुमाना।' १७०४ में 'सुना' के स्थान पर पाठ है 'सुनी'। 'दल' सर्वत्र पुक्लिंग है, इसलिए उस कर्म की क्रिया भी पुक्लिंग होनी चाहिए—स्त्रीलिंग नहीं।
- (२७) ६-४७-४: 'ज्ञान उदय जिमि संसय जाहीं।' 'संसय' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'सब दुख'। ज्ञान से 'संसय' का नाश ही श्रिधक समीचीन है, 'सब दुख' का नही। 'प्रकाश' श्रीर 'ज्ञान' की तुलना के समान 'तम' श्रीर 'संशय' की तुलना भी 'तम' श्रीर 'सब दुख' की तुलना की श्रपेक्षा श्रिधक जॅचती है।
- (२८) ६-४७-४: 'भालु बलोमुख पाइ प्रकासा। धाए हरिष बिगत स्नम त्रासा।' 'हरिष' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'कोपि'। 'श्रम' श्रीर 'त्रास' से मुक्त होने पर हिष्त होना जितना युक्तियुक्त लगता है, 'कोपि' उतना नहीं।
- (२६) ६-४८-३: 'इहां द्सानन सचिव हंकारे। सब सन कहेसि सुभद जे मारे।' १७०४ में 'सचिव' के स्थान पर पाठ हैं 'सुभट'। 'सुभट' तो दूसरे चरण में आता ही है, प्रसंग में 'सचिव' ही समीचीन लगता है, क्योंकि रावण के कथन के उत्तर में माल्यवंत बाद की पंक्तियों में बोला है, और वहाँ माल्यवंत को 'अति जरठ निसाचर' तथा 'रावनु मातुपिता मत्री बर' कहा गया है।
- × (३०) ६-४६-४: 'तेहिं अपने मन अस अनुमाना। बध्यो चहत येहि कुपानिधाना।' 'कुपानिधाना' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'श्री भगवाना'। श्रांतर केवल शाब्दिक प्रतीत होता है; प्रसंग से इसका कोई संबंध नहीं है।
- (३१) ६-४१-७: 'श्रस्नसस्त्र सब आयुध डारे। कौतुक ही प्रभु काटि निवारे। देखि प्रताप मृद्द खिसिश्चाना। करें लाग माया विधि नाना।' 'प्रताप' के स्थान पर १७०४ में पाठ 'प्रभाड' है। प्रसंग से प्रकट है कि पाठू 'प्रताप' = 'विक्रम' ही होना चाहिए, 'प्रभाड' नहीं।
- (३२) ६-४८-१: 'किप तब दरस भइडं नि:पापा। मिटा तात मुनिबर कर स्म्रुपा। मुनि न होइ यह निसिचर घोरा। मानेहु सत्य बचन किप मोरा।' 'किप' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'प्रभु'। पहले

'किप' और 'तात' मकरी कह चुकी है, और 'प्रभु' कहने का कोई कारण भी नहीं समम पड़ता है, 'प्रभु' इसलिए अधुक्तियुक्त प्रतीत होता है।

× (३३) ६-६०-२ : 'किप सब चरित समास बसाने ।' 'समास' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'संक्षेप'। दोनों प्रयोगसम्मत हैं :

ताते में स छेप वस्तानी। १-६५-४ मै स छेप कहउ यह नीतो। ७-१२१-५

कहेउ नाथ हरिचरित अन्पा। ब्यास समास स्वमित अनुरूपा। ७-१२१-१ अर्थ में दोनों पाठों में कोई विशेष अंतर नहीं है, और प्रसग में दोनों खप सकते हैं।

(३४) ६-६१-११: 'जैहों अवध कवन मुंह लाई। नारि हेतु प्रिय भाइ गवाई।' मुंह लाई' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'मुख-लाई'। 'मुंह लाई' अधिक प्रयोगसम्मत है, क्योंकि अन्यत्र भी वही आया है, यथा:

> जमगन मुह्मसि जग जमुना सी। १-३१-१९ ऋसि बुधि तौ विधि मुंह मसि लाई। १-२६६-८

(३४) ६-६२-८: 'कुंभकरन बूभा कहु भाई। काहे तव मुख रहे सुखाई।' 'कहु' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'सुनु'। दूसरे चरण में ही 'बूभा' का कर्म भूत प्रश्न आया है, इसिलए 'कहु' की समीचीनता प्रकट है। 'सुनु' प्रसंग में ठीक नही जान पड़ता है।

× (३६) ६-६३-७: 'श्रात्र भरि श्रांकु भेटु मोंहि भाई। लोचन सुफल करों में जाई।' 'में' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'निज'। दोनों पाठ प्रमंग मे खप सकते हैं, श्रंतर शाब्दिक ही है।

\*(३७) ६-६४-१: 'बधु बचन सुनि चला बिभीपन। त्राएड जहं त्रैलोक बिभूषन।' 'चला' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'फिरा'। इसके पूर्व यद्यपि इस बात का उल्लेख नहीं है कि विभीषण राम के पास से उठकर कुंभकर्ण से मिलने गया था; किंतु वह रामपत्त से ही तो कुंभकर्ण से मिलने गया था। इसलिए यहाँ पर 'फिरा' पाठ जितना संगत लगता है, उतना 'चला' नहीं।

(३८) ६-६७-२: 'मुरे सुभट सब फिरहिन फेरे।' 'सब' के

स्थान पर १७०४ में पाठ 'रन' है। पहले पाठ क संगति प्रकट है। 'मुरे सुभट रन' का तो ऋथे होगा कि 'योद्धा युद्धस्थल की ऋोर दौड़ पड़े', जो ऋपेचित से विपरीत ऋथे हैं। इसलिए पहला ही पाठ समी-चीन लगता है।

(३६) ६-६७-७: 'बिडारी' के स्थान पर पाठ है 'बितारी'। 'बितारी' अर्थहीन है। 'बिडारी' का ही पाठ-प्रमाद या लिपि-प्रमाद से 'बितारी' हुआ प्रतीत होता है। तुलनीय प्रयोग नहीं है।

×(४०) ६-६--७: 'जलद' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'वनद'। दोनों मे अतर शाब्दिक ही प्रतीत होता हैं।

- (४१) ६-७१-३: 'बिसिख निकर निसिचर मुख भरेऊ। तद्पि महाबल भूमिन परेऊ। सरिन्ह भरा मुख सनमुख धावा। काल-त्रोन सजीव जनु आवा।' 'मुख सनमुख' के स्थान पर १७०४ मे पाठ है 'सनमुख सो'। स्वतः कुभकर्ण को 'सरिन्ह भरा' कहना युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता, उसके मुख को ही 'सरिन्ह भरा' कहना ठीक होगा। इसिलए पहले पाठ की समीचीनता प्रकट है, दूसरा त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।
- (४२) ६-७२: 'रघुपित चरन नाइ सिर चलेड तुरंत अनत। अंगद नील मयंद नल संग सुमट हुनुमंत।' 'सुमट' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'रिषम'। 'रिपम' संभवतः जामवत के लिए आया है, किंतु अन्यत्र कहीं भी इसका प्रयोग नहीं भिलता, इसलिए इसका प्रयोगसम्मत होना संदेहपूर्ण है। 'सुमट' 'हनुमत' का विशेषण है, और सफ्ट ही प्रसंगसम्मत हैं; प्रयोगसम्मत तो वह है हो।
- ( ४३ ) ६-७६-१: 'जाइ किपन्ह देखा सो बैसा। आहुति देत रुधिर अरु भैंसा।' १७०४ में यह अर्द्धाली नहीं है। आगे की अर्द्धाली में न उठने का उल्लेख किया गया है:

कीन्ह किपन्ह सब जज बिधसा। जब न उठ तब करिह प्रम मा। इसिलिए मेघनाद का पहले से बैठे होने का उल्लेख आवश्यक है, और विवेचनीय अर्द्धाली प्रसंग में अनिवार्य है।

( ४४ ) ६-७८-१ : 'तिन्हिहें ज्ञान उपदेसा ,रावन । आपुन मंद

कथा श्रित पावन।' 'श्रित पावन' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'सुभ भावन'। प्रसंग से यह प्रकट है कि 'म'द' का विपरीत श्रश्वाची शब्द ही सम्मत है। 'मद'='पापाचारी' भी तुलना के लिए 'श्रित पावन'='श्रत्यंत पुनीत' ही ठीक है, 'सुभ भावन'='कल्याण जिसे श्रच्छा लगता हो' नहीं।

- (४८) ६-८१-३: 'उद्र बिदारिह भुजा उपारिह । गिह पद अविन पटिक भट डारिह ।' 'उपारिह' तथा 'डारिह' के स्थान पर १७०४ में 'उपाटिह' तथा 'डाटिह' पाठ है । 'उपाटिह' तो निर्धक है, और 'डाटिह' उसके तुक के लिए ही आया जान गड़ता है, अन्यथा पृथ्वी पर पटक देने के अनतर 'डाटना' नागमभी ही लगती है । 'उपारना' = 'उखाड़ना' और 'डारना' = 'फेक देना' की सगित प्रकट है।
- (४६) ६-५१-७: 'निसिचर भट वहु गाड़िह भालू। ऊपर डारि देहि बहु बालू।' १७०४ में 'डारि' के स्थान पर पाठ है 'टारि'। राव गाड़ने के बाद ऊपर से मिट्टी डाली ही जातो है, हटाई नहीं जाती। इसलिए 'डारि' ही संगत है, 'टारि' नहीं।
- (४७) ६-५२-४: 'चला न अचल रहा रथ रोपी।' 'रहा' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'महा'। 'रथ रोपि अचल रहा' की संगति तो प्रकट है। कितु 'महा रथ' न तो अन्यत्र कही आया है, और न 'महा रथ' पाठ होने पर रावण क स्वभावत 'अचल' मानना ही समीचीन कहा जा सकता है।
- (४५) ६-६०: 'राम बचन सुनि बिहसा मोहि सिखावत ज्ञान। बयर करत नहि तब डरे श्रव लागे प्रिय प्रान।' 'डरे' के स्थान पर पाठ है 'डरेह' मध्यम पुरुष के लिए दो में से कोई रूप प्रथ में नहीं मिलता। श्रथ में दोनों में कोई श्रंतर नहीं है।
- (४६) ६६३-४: दंड एक रथ देखि न परेऊ। जनु निहार महं दिनकर दुरेऊ। १७०४ में 'परेऊ' के स्थान पर पाठ 'परा', 'दुरेऊ' के स्थान पर पाठ 'दुरा' श्रीर 'दिनकर' के स्थान पर पाठ 'दिनमिन' है। 'रथ' जैसे निर्जीव पदार्थ के लिए 'परेऊ' की श्रपेक्षा 'परा' श्रीधक उपयुक्त पाठ लगता है। 'परा' के तुक के लिए

'दुरा' पाठ त्र्यावश्यक है, 'दिनकर' श्रोर 'दिनमनि' दोनों प्रयोग-सम्मत हैं:

यह रहस्य काह् निंड जाना । दिनमिन चले करत गुन नाना । १-१६६-१ हरन मोह तब दिनकर कर से । १-३३-१०

( ५० ) ६-६६ : 'काटत सिर होइहि बिकल छुटि जाइहि तव ध्यान । तब रावनहि हृदय महुं मिरहिह राम सुजान ।' 'रावनहि' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'रावन कहुं'। 'मारना' के साथ 'कहुं' का प्रयोग कहीं नहीं मिलता, 'हि' श्रंत्य रूप ही मिलता है, यथा:

वालि हतेसि मोहि मारिहि ग्राई । ४-६-८ मास दिवस बीते मोि मारिह निसचर पोच । ५-११

( ४१ ) ६-१००-३: 'निसिहि ससिहि निंदति बहु भाती। जुग सम भई सिराति न राती।' १७०४ में 'सिराति न राती' के स्थान पर पाठ 'बिहाति न राती' है। यद्यपि 'बिहाना' का प्रयोग मिलता है, किंतु 'न' के साथ नही। 'सिराना' का प्रयोग दोनों प्रकार से मिलता है

येहि बिधि बिलपत रैनि बिहानी । २-१५५सोचत भरतिह रैन विहानी । २-२५३-७
रूप रासि गुन किह न सिराई । १-१६३-८
भर जुग सिरेस सिराति न राती । २-१५५-३
निसा सिरानि भएउ भिनुसारा । ६-७८-३
रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी । ६-२२६-२

इसलिए पहला पाठ श्रधिक प्रयोगसम्मत प्रतीत होता है।

( ४२ ) ६-१०७-४: 'बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्हीं। जनक मुता देखाइ पुनि दीन्ही।' 'पुनि' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'तिन्ह'। 'तिन्ह' प्रथम चरण में आ चुका है, इसिलए दूसरे पाठ में पुनरुक्ति प्रकट है।

( ४३ ) ६-११६-७: 'सब बिधि नाथ मोहि अपनाइअ । पुनि मोहि सहित अवध पुर जाइअ।' 'पुर' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'अभु'। 'नाथ' पूर्व वाले चरण में है ही, इसलिए 'अभु' में अनावश्यक पुनकक्ति है। 'पुनि' = 'तद्तनंर' की संगित प्रकट है। (४४) ६-११६: 'बीते अवधि जाउं जौ जिस्रत न पावों बीर। प्रीति भरत के समुक्ति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर।' पहले चरण का पाठ १७०४ में है 'जो जैहौ बीते अवधि'। मुख्य वावय की क्रिया वर्तमान काल 'पावौ' के अनुरूप ही पहले उपवाक्य की क्रिया होनी चाहिए। इसलिए 'जाउं' वर्तमान का ही रूप समीचीन है, 'जैहौ' भविष्य का नहीं।

- \*( ४४ ) ६-११६-२: 'जह जहं छपासिधु बन कीन्ह बास बिस्नाम। सकल देखाए जानिकिह कहे सबन्हि के नाम।' 'छपासिधु' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'करुनासिधु'। यह अतर शाब्दिक ही है, अर्थ में कोई अंतर नही पड़ता। केवल दूसरे पाठ में प्रथम तथा रतीय चरणों की मात्रा-विषयक वह पारस्परिक विषमता नहीं है जो पहले पाठ में है।
- ( ४६ ) ६-१२१-६ : 'इहां निषाद सुना प्रभु आए।' 'प्रभु' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'हिर'। प्रभु ऊपर वाली अद्धीली में अवश्य आया हुआ है, और उसी प्रकार वह बाद वाली अद्धीली में भी आया हुआ है। इसलिए प्रथम पाठ में पुनरुक्ति प्रतीत होती है। किंतु निषाद के आत्मीयता पूर्ण संबंध के कारण 'प्रभु' शब्द जितना समीचीन लगता है, 'हिर' उतना नहीं।

## उत्तर कांड

## १७०४ के स्वीकृत पाठभेद

१७०४ के कुछ पाठ एसे हैं जो विवेचनीय शेष प्रतियों में नहीं मिलते, कुछ अन्य प्रतियों — जैसे सं० १८६३ की एक प्रति में — मिलते हैं, और अन्य पाठ की तुलना में उत्कृष्टतर प्रतीत होते हैं। १७०४ की प्रति में, जैसा उपर बताया जा चुका है, पूर्व का प्रायः आधा अंश तो प्राचीन है, किंतु शेष नवीन है। नीचे के पाठभेद प्रति के उक्त पूर्वाई से ही संबंध रखते हैं,। उत्तराई में इस प्रकार के कोई पाठभेद नहीं हैं जिनमें पाठसुधार प्रतीत होता हो। नीचे इन पर क्रमशः विचार किया जाएन।

- (१) ७-२-४: जासु बिरह सोचहु दिनु राती। रटहु निरंतर गुनगन पांती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता। आएहु कुसल देव मुनि त्राता। 'सुजन सुखदाता' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'सो जन सुखदाता'। 'जासु' सबंधवाचक सर्वनाम ऊपर वाली अर्द्धाली में आ चुका है, इसलिए यहाँ 'सो' का प्रयोग अधिक समीचीन लगता है। अन्यथा 'सुजन सुखदाता' और 'जन सुखदाता' दोनों प्रसंग में खप जाते हैं।
- (२) ७-२-४: 'रिपु रन जीति सुजस सुर गावत। सीता अनुज सिंहत अभु आवत।' 'प्रभु' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'पुर'। ऊपर की अर्द्धाली में 'रघुकुलतिलक' कर्ता आ चुका है, इसलिए 'प्रभु' आवश्यक नहीं लगता है। प्रसंग में 'प्रभु' और 'पुर' दोनों खप जाते हैं।
- ×(३) ७-२१-२ : 'चलिहं स्वधम निरत श्रुति नीती।' 'नीती' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'रीती'। दोनों प्रयोगसम्मत हैं:

निज निज धरम निरत शृति रीती । ३-१५-६

सिव राखी श्रुति नीति ग्ररु में निह पाय कलेस । ७-१०-८ और प्रसंग में भी दोनों खप जाते हैं।

(४) ७-३३: 'कहहिं संत कवि कोविद श्रुति पुरान सदम थ।'

पाठ-विवेचन : उत्तर कांड

१७०४ में 'सद्मंथ' के स्थान पर पाठ है 'सब मंथ'। तुलनीय स्थल निम्नलिखित हैं:

सद प्रथ पर्वत कटरन्डि मंह जाइ तेहि अवसर टुरे। १-८४ किलमल प्रसे धरम सब गुप्त भए सटप्रथ। ७-६७ तब प्रेरित माया उपजाए। सृष्टि हेतु सब प्रथन्हि गाए। ५-५६ ३ बडे भाग मानुप तनु पावा। सुरदर्लम सब प्रथन्हि गावा। ७-४३-७ सृति पुरान सब प्रथ कहाही। रघुपित भगित बिना सुख नाही, ७-१२१-१४ जैसा ऊपर उद्धृत तीसरे और बाद के प्रयोगों से जाम पड़ेगा, दूसरा पाठ कदाचित् अधिक प्रयोगसम्यत है— जिसमें 'प्रथ' का प्रयोग 'कहना' और 'गाना' कियाओं के साथ हुआ है।

(४) ७-३७: 'त्रानल दाहि पीटत घनहिं पर्यु बदन यह दंड।' 'घनहिं' के स्थान पर १७०४ मे पाठ हैं 'घनन्हि। श्रंतर दोनों में एक-वचन श्रोर बहुवचन का है। तुलनीय प्रथोग 'पीटना' किया के नहीं मिलते। 'मारना' के मिलते हैं, कितु बहुवचन मे ही:

कीन्हे ब्याकुल मालु कपि परिव िम्हलिन्ह मारि । ६-४२ चाचन्ट मारि विदारेसि देही । ३-२६-२० मुठिकन्ह लातन्ह दातन्ह कान्नहि । ६-५३-५ सर्रान्ह मारि कपि घायल कीन्हे । ६-६८-१० मर्रान्ह मारि कीन्हेसि जर्जर तन । ६-७३-६

नहं दिनि चपेउन्हिमारि नखन्हि विदारि तनु ब्याकुल कियो।६-१०० इसलिए दूसरा पाठ पहले की श्रपेचा श्रधिक प्रयोगसम्मत प्रतीत होता है।

(६) ७-४४-४: 'इ न अगम प्रत्यूह अनेका। साधन कठिन न मन कहुं टेका। करत कब्ट बहु पावें कोऊ। भक्तिहीन मोहि प्रिय निह सोऊ। अंतिम चरण का पाठ १७०४ में है 'भक्तिहीन प्रिय मोहिं न सोऊ'। दोनों पाठों में स्थान-भेद के कारण अंतर 'मोहि' श्रीर 'प्रिय' की प्रमुखता का है। समस्या प्रिय होने न होने की है—राम के समच होने न होने की नहीं। इसलिए 'प्रिय' का 'मोहि' से पूर्व आना अधिक संगत लगता है।

- ×(७) ७-४८-२: 'पादोदक' के स्थान पर १७०४ में पाठ 'चरनोदक' है। दोनो पाठ्ठों में अतर शाब्दिक ही प्रतीत होता है।
- ( द ) ७-४६-द : 'हनूमान सम निह बड़ भागी। निह कोड राम चरन अनुरागी।' 'सम निह' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'समान'। 'निहिं' दूसरे चरण में भी आता है, इसिलए पहले पाठ में पुनरुक्ति प्रतीत होती है। दूसरा पाठ इस दृष्टि से अधिक समीचीन प्रतीत होता है।
- (६) ७-७२-६: 'निर्मम निराकार निर्मोहा । नित्य निर्जन सुख संदोहा। इहाँ मोह कर कारन नाही। रिव सनमुख तम कबहुं कि जाही।' 'निर्मम' के स्थान पर १७०४ में पाठ 'निर्मण' है। 'निर्मोहा' श्रोर 'निर्जन' के साथ उसके सजातीय 'निर्मम' की संगति प्रसंग में प्रकट है। 'निर्मल' इस प्रसंग में उतना सगत नहीं लगता है।
- (१०) ७-८१-८: 'प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा । देखौं बाल बिनोद अपारा।' 'अपारा' के स्थान पर १७०४ में पाठ 'उदारा' है। दोनों पाठ प्रयोगसम्मत हैं:

कृपासिंधु में त्राउब देखन चरित उदार । ६-११५ सो सिच्चट।नदघन कर नर चरित उदार । ७-२५ बाल चरित पुनि कहहु उदारा । १-११०-५ कह रघुपति के चरित क्रपारा । १-११०-७ वन बसि कीन्हे चरित क्रपारा । १-११०-७

परम मनोहर चरित श्रवारा। करत फिरत चारिउ सुकुमारा। १-२०४-४ किंतु यह चरित्र 'देखीं' का कर्म होकर यहाँ आया है, इसलिए इसके लिए अपारा' की अपेजा 'उदारा' विशेषण अधिक सगत लगता है।

#### कोक्वराम के स्वीकृत पारुमेद

कोदवराम में भी कुछ पाठ ऐसे हैं जो यद्या १७२१, १७६२ छक्कनलाल, रघुनाथदास तथा बंदन पाठक में नहीं मिलते, १७०४ तथा कुछ अन्य प्रतियों —जैसे सं० १८६३ की प्रति—में मिलते हैं, और उक्त अन्य पाठ की तुलना में उत्क्रिप्टतर प्रतीत होते हैं। इन पर क्रमशः विचार किया जाएगा।

(१) ७-४-४: 'श्रवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ।' कोद्वराम में पाठ है: 'श्रवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ'। 'पुरी' दो श्रद्धांली ऊपर तथा बादवाली ही श्रद्धांली में पुनः श्राता है:

पावन पुरी रुचिर येह देसा। ७-४-२ जन्मभूमि मम पुरी सुद्दार्वान। ७-४-५

इसलिए प्रथम पाठ में पुनर्शक्त प्रकट है। दूसरा इस त्रुटि से मुक्त है। अर्थ में दानों के कोई अतर नहीं है।

(२) ७-१०: 'तब मुनि कहेड सुमंत्र सन सुना चलेड हरपाइ। रथ श्रनेक बहु बाजि गज तुरत संवारे जाइ।' 'हरषाइ' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'सिर नाइ'। तुलनीय स्थल निम्नलिखित हैं:

पाइ रजायेसु नाइ सिरु रथु ऋति वेग बनाइ। गएउ जहा बाहेर नगर सीय सहित दोउ भाइ॥ २-८२ रामलखन सियपद सिरु नाई। फिरेउ विनक जिमि मूर गवाई। २-६६-८ इनके ध्यान से दूसरा पाठ ऋधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

(३) अ११-८: 'अग अनंग देखि अति लाजे।' काद्वरास में पाठ है: 'अंग अनंग कोटि छवि छाजे।' पहले पाठ में 'अनग' का विशेषण 'सत' विशेष्य से इतना दूर जा पड़ा है कि दूरान्वय दोप प्रतीत होता है। दूसरे पाठ में आई हुई उक्ति अन्यत्र भी मिलती है:

राम काम सत कोटि मुभग तन। ७-६१-७

(४) ७-१२ छं०: 'नव श्रंबुधर बर गात श्रंबर पीत मुर मन मोहई।' 'सुर' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'मुनि'। 'मुनि मन मोहई' तो ग्रंथ में प्राय: मिलता है, कितु 'सुर मन मोहई' कही नहीं मिलता:

न्पुर धुनि मुनि मुनि मन मोहइ। २-१६६-३ वानता पुरुप मुदर चतुर छवि देखि मुनि मन मोहही। १-६४ नर नाग सुर गधर्च कन्या रूप मुनि मन मोहही। ५-६ छत्र अपयबट मुनि मन मोहा। २-१०५-७ इसितए दूसरा पाठ पहले की अपेचा अधिक प्रयोगसम्मत प्रतीत होता है।

×(४) ७-४०-८: 'बिप्रदोह परद्रोह बिसेषा।' कोदवराम में 'परद्रोह' के स्थान पर पाठ है 'सुरद्रोह'। 'परद्रोही' ऊपर आ चुका है:

परद्रोही परदारस्त परधन पर श्रपवाद । ७-३६

करिं मोहबस द्रोह परावा । ७-४०-६

इसिलए पहले पाठ में पुनहिक्त प्रकट है; दूसरा पाठ इससे मुक्त है श्रीर संगति भी लग जाती है, यद्यपि तुलनात्मक प्रयोग का श्रभाव है।

- (६) ७-६०-२: 'तब खगपित बिरंचि पहुं गएऊ । निज संदेह सुनावत भएऊ। सुनि बिरंचि रामिह सिरु नावा। ससुिक प्रताप प्रेम श्राति छावा।' 'श्राति' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'डर'। 'प्रेम' कहाँ पर 'छाया' ? इसका उत्तर पहले पाठ में नहीं है इस लिए वह श्रपूर्ण-सा है। दूसरा इस त्रुटि से मुक्त है।
- × (७) ७-६६-३. 'नाथ कुपा तब दरसन भएऊ। तव प्रसाद सब ससय गएऊ।' 'सब' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ है 'मम'। दोनों पाठ प्रसग में खप सकते हैं; दोनों में वास्तविक अंतर नहीं ज्ञात होता है।
- ×( = ) ७-७२-३: 'सोइ सिचदानंद घन रामा। अज विज्ञान रूप बलधामा।' 'बलधामा' के स्थान पर कोदवराम में पाठ 'गुनधामा' है। दोनों पाठ प्रसंग में खप सकते हैं, और दोनों पाठ प्रयोगसम्मत भी हैं, यथा:

श्रद्धालित भुजप्रताप बलधामा । ३-११-१५ श्रागे चले सील गुनधामा । ७-६-८

(६) ७-७७-६: 'मोहि सन करहिं विविध विधि कीड़ा। बरनत मोहि होति ऋति त्रीड़ा।' दूसरे चरण का पाठ कोद्वराम में है: 'बरनत चरित होति मोहि त्रीड़ा।' 'बरनत' के लिए कर्म प्रथम पाठ में 'क्रीड़ा' प्रथम चरण से लाना पड़ता है, जो कुछ खटकता है। दूसरे में यह त्रुटि नहीं है। शेष श्रंतर सामान्य है।

- (१०) ७-७६-८: 'तहं भुज हरि देखों निज पासा।' कोदवराम में 'भुज हरि' के स्थान पर है 'हरि भुज'। दूसरे पाठ में अन्वध का वह दोष नहीं है जो प्रथम में है, यह प्रकट है।
- (११) ७-५२-४: 'देखौँ जनम महोत्सव जाई। जेहि बिधि प्रथम कहा मै गाई।' 'देखौं' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'देखेंड' बाद में भी 'देखेंड' रूप ही मिलता है:

राम उटर देखें उजग नाना । देखत वन न जाइ बखाना । तह पुनि देखें उराम सुजाना । मायापति दयाल भगवाना । ७ ८२-६

इसलिए 'देखेडं' रूप 'देखों' की अपेज्ञा अधिक समीचीन लगता है।

(१२) ७-६०-६: 'मुघा बचन निं ईस्वर कहई।' 'मुघा' स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'मृपा'। 'मृषा' का प्रयोग 'भ्रमपूर्ण असत्य' के आशय में हुआ है:

तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहहू । मुघा मान ममता मद बहहू । ६-३७-५ मुघा भेड जद्यि कृत माया । बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया । ७-७८ ८ 'बचन' के प्रसंग में मृपा' = 'मूठ' का ही प्रयोग मिलता है, श्रीर शिव के वचन के प्रसंग में भी वह मिलता है:

सभु गिरा पुनि मृगा न होई। १-५१-३ पुनि पित बचन नृपा करि जाना। १-५६-२ सोइ हम करत न द्यान कछ बचन मृपा हमार। १-१३२ होइ न मृपा देवरिसि भाषा। ७ ६८-४

इसलिए 'मृषा' निश्चय ही अधिक प्रयोगसम्मत है।

- (१३) ७-१०१-३: 'देव न बर्षे धरिन पर बए न जामहि धान । कोद्वराम में 'बर्पे' के स्थान पर पाठ है 'बर्षिह'। 'देव' के साथ आद्रात्मक बहुबचन 'बर्पिह' कुछ अधिक समीचीन लगता है।
- (१४) ७-१८८-४: 'चलत्कुग्डंल भ्रृ सुनेत्रं विशालं।' 'भ्रृ सुनेत्रं' के स्थान पर कोदवराम में पाठ 'हैं 'ग्रुश्रनेत्रं'। पहले पाठ में 'भ्रृ' विषयहीन है, दूसरे पाठ में यह त्रुटि नहीं है।

× (१४) ७-१०६-४: 'छमासील जे पर उपकारी। ते द्विज मोर्डि

त्रिय जथा खरारी।' 'मोहिं' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ है 'मम'। दोनों प्रयोगसम्मत हैं:

सब मम प्रिय सब मन उपजाए । सब ते श्रिधिक मनुज मोहिं भाए । ७-८६-४ सभ जीवहु सम प्रिय मोहि सोई । ७-८६-६ मोहि प्रानिषय श्रस मम बानी । ७-८६-१०

सर्वभाव मज कपट तिज मोहि परम प्रिय सोट । ७ ८७ १ सत्य कहाँ खग तोहि मुचि मेवक मम प्रान प्रिय । ७-८७ २

(१६) ७-११२-४: 'भव कि परिह परमात्मा बिदक।' 'परमात्मा' के स्थान पर कोदवराम में पाठ हैं 'परमातम'। छंद की गित की दृष्टि से दूसरा अधिक ठीक लगता हैं; अन्यथा दोनों मे कोई अंतर नहीं है।

- × (१७) ७-११४-४: 'जो इच्छा करिहदु मन माई।। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाई।।' 'हरि' के स्थान पर कोदवराम में पाठ 'अभु' है। प्रसंग में दोनों खप सकते हैं, खौर प्रयोगसम्मत भी दोनों ही हैं, क्यों कि प्रथ भर में प्रयुक्त हुए हैं।
- (१८) ७-११४: सोउ मित ज्ञानिधान मृगनयनी विधुमुख निरिखा। विवस होहि हरिजान नारि विस्वमाया प्रगट। 'विवस' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ हैं 'विकल'। 'विवस' प्रंथ भर में समासों ही में मिलता है, यथा: 'प्रेमविवस', 'मार्याविवस', 'नारि-विवस'; श्रकेला नहीं मिलता। 'विकल' के सबंध में यह बात नहीं है। अन्यथा प्रसंग में दोनों खप सकते हैं।
- (१६) ७-११६: 'यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि म जाने कोय। जो जाने रघुपति कृपा सपनेहु मोह न होय।' 'जो जाने' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'जाने ते'। पहले और दूसरे चरणों में यह कहने के अनंतर कि 'तत्काल राम के इस रहस्य को कोई नहीं जान सकता', मुख्य समस्या 'तत्काल ज्ञान' की रहती है, व्यक्तित्व की नहीं। इसलिए पहला पाठ डतना संगत नहीं लगता है जितना दूसरा।
- ×(२०) ७-१२१: 'नेम धरम आचार तप ज्ञान जग्य जप दान । भेषज पुनि कोदिक नहि रोग जाहिं हरिजान ।' 'ज्ञान' के स्थान

पर कोदवराम में पाठ है 'जोग'। दोनों पाठ प्रसंग में खप सकते हैं और प्रयोग सम्मत भी है।

(२१) ७-१२२- : 'येहि बिधि भलेहि रोग नसाहा । नांहि त कोटि जतन नहि जाही।' 'रोग' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'कुरोग'। प्रसंग मानस-रोगों का है, जिनके लिए दोनो शब्द ब्यवहृत हुए हैं:

भेपज पुनि कोटिक नहीं रोग जाहि हरिजान।
जुग विधि ज्वर मत्सर अधिवेका। कहं लिंग कहीं कुरोग अनेका। ७-१२१-३
इसिलिए दोनों पाठ प्रयोग और प्रसंगसम्मत हैं। केवल दूमरे पाठ
में ब्रंद की गति अपेचाकृत निर्दोष है।

× (२२) ७-१२७-४: 'धन्य देस सो जह सुरसरी।' कोदवराम में पाठ है: 'धन्य सो देस जहां सुरसरी'। दोनों पाठों में श्रंतर शाब्दिक ही जान पड़ना है।

× (२३) ७-१२८ : 'रामचरन रित जो चह अथवा पद निर्धान ।
भाव सिहत सो यह कथा करी स्रवन पुट पान।' कोदवराम में 'चह' के
स्थान पर पाठ है 'चहै' और 'करी' के स्थान पर पाठ 'करे' है। 'चह'
और 'करें,' मे एकरूपता नहीं है: एक क्रिया का सामान्य रूप है, और
दूसरा विधि रूप। दूसरे पाठ में यह त्रुटि नहीं है।

×(२४) ७-१३०: 'दारुन श्रिवद्या पंच जितत बिकार श्री रघुबर हरें।' 'कोदवराम में 'रघुबर' के स्थान पर पाठ 'रघुपित' है। दोनों में श्रंतर शाब्दिक ही है। यह श्रवश्य है कि अयोध्या कांड के बाद प्र'थ भर में 'रघुबर' एकाध ही बार आया है, सामान्यतः 'रघुपित' ही आया है।

### बंदन पाठक के स्वीकृत पाठमें द

बंदन पाठक में भी कुछ पाठ ऐसे हैं जो यद्यपि कोदवराम तथा १७०४ में मिलते हैं, विवेचनीय शेप प्रतियों में नहीं मिलते, श्रीर श्रन्य पाठ की तुलना में उत्कृष्टतर प्रतीत होते हैं। इन पर क्रमशः विचार किया जाता है। (१) ७-२-४: 'सीता सहित अनुज प्रभु श्रावत।' 'सहित अनुज' के स्थान पर बदन पाठक में 'अनुज सहित' पाठ है। अन्वय को दृष्टि से दूसरा पाठ पहले की अपेन्ना अधिक समीचीन लगता है।

×(२) ७-६३-१: 'गएउ गरुड़ जह बसइ भुसुंडा। मित अकुंठ हिर भगति अखंडा।' 'भुसुंडा' के स्थान पर वंदन पाठक में 'भुसुंडी' तथा 'अखडा' के स्थान पर 'अखडी' पाठ है। यद्यपि 'अखडी' अन्यत्र कहीं प्रयुक्त नहीं है, और स्त्रीलिंग में भी 'अखंडा' ही का प्रयोग एक स्थान पर मिलता है:

सोहमस्मि इति वृत्ति ऋखडा । ७ ११७-२

किंतु फिर भी यह उतना नहीं खटकता जितना 'भुसुंडी' को 'भुसुंडा' कहना। 'भुसुंडा' रूप मंथ भर में कहीं नहीं आया है। 'भुशुंडि' का 'भुसुंडी' ही हो सकता है, 'भुसुंडा' केवल 'ऋखंडा' के तुक के कारण किया हुआ ज्ञात होता है।

(३) ७-१०७: 'बिनय करत गद्गद स्वर समुिक घोर मित-मोरि।' 'स्वर' के स्थान पर बंदन पाठक में पाठ 'गिरा' है। 'गद्गद गिरा' के तुलनीय प्रयोग यह हैं:

बोले मुनिबर नाइ सिर गदगद गिरा गभीर । १-२१५ गदगद गिरा नयन बहु नीरा । ३-१६-११ पुलिकत तन गदगद गिरा बिनय करत त्रिपुरारि । ६ ११४ बिनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक सरीर । ७-१३ 'गदगद स्वर' कही नहीं मिलता । इसलिए दूसरा पाठ अधिक प्रयोग-सम्मत लगता है।

## रघुनाथदास के स्वीकृत पाठमें द

रघुनाथदास में भी कुछ पाठ ऐसे हैं जो यद्यपि बंदन पाठक, कोदबराम तथा १७०४ में मिलते हैं, श्रीर विवेचनीय श्रन्य प्रतियों में नहीं मिलते, श्रन्य पाठ की तुलना में उत्क्रधतर प्रतीत होते हैं। इन पर नीचे विचार किया जाता है।

(१) ७-६-७: 'छन महिं सबिं मिले भगवाना।' 'छन महिं' के स्थान पर रचुनाथदास में पाठ है 'छन महुं'। 'छन महि' म'थ में पाठ-विवेचन: उत्तर कांड

कहीं नहीं आया है; 'महिं' केवल एकाध स्थल पर मंथ भर में आया है और स्नीलिंग प्रतीत होता है:

जितिहाहीं राम ना ससय या महिं। ६-५७-५ 'छन महुं' अनेक बार प्रयुक्त हुआ है, यथा :

करि उपाय रिपु मारे छन महु क्रुपानिधान । ३२० छन महुं सकल कटक उन्ह मारा । ३२२-११ छन मह प्रभु के सायकिन्ह काटे विकट पिसाच । ६६८ प्रभु छन महुं माया सब काटी । ६६७१

इसलिए दूसरा पाठ पहले की श्रपेचा श्रधिक प्रयोगसम्मत लगता है।

(२) ७-७-२ 'देहि श्रसीस बूिफ कुसलाता। होइ श्रचल तुम्हार श्रहिवाता।' 'होइ' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'होउ'। कामनावाची रूप 'होउ' सामान्य रूप 'होइ' की श्रपेचा श्रधिक समीचीन प्रतीत होता है। यथा.

> कह तापस नृप ऐसेइ होऊ । १-१६५-१ ऐसेइ होउ कहिं मृदु बानी । १-२२३ प्र सबत मध्य नास तब होऊ । १-१७४ ३ नित नव प्रेम रामपद होऊ । ७-११४-३

- ×(३) ७-१०-४: गुरु बिसष्ठ द्विज लिए बुलाई । आजु सुघरी सुदिन समुदाई।' 'समुदाई' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है' सुभदाई'। दोनों पाठ प्रसंग में खप सकते हैं। तुलनीय प्रयोगों का अभाव है।
- (४) ७-२७: 'चार चित्रसाला गृह गृह प्रति लिखे बनाइ। रामचिरत जे निरस्न सुनि ते मन लेहि चुराइ।' दोहे के तीसरे तथा चोथे चरणों का पाठ रघुनाथदास में है 'रामचिरत जे निरस्वत सुनिमन लेहिं चुराइ।' अर्थों में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं प्रतीत होता है, किंतु पहले पाठ में एक शैथिल्य प्रतीत होता है, जो दूसरे में नहीं है।

(४) ७-३३-८: 'बड़े भाग पाइब सतसंगा। बिनिह प्रयास होइ भवभंगा।' 'पाइब' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ 'पाइऋ' है। 'पाइब' ऋन्यत्र नहीं ऋाया है; 'पाने' के ऋर्थ में 'पाइबे' ऋवश्य ऋाया है:

सुगम उपाइ पाइवे केरे। ७१२०-१२ कितु 'पाइब' से 'पाना' अर्थ लेने पर वाक्य की संगति नहीं लगती। 'पाइऋ' का प्रयोग ऋन्यत्र भी हुऋा है, ऋंर 'पाते हैं' के ऋर्थ में :

> सुनत स्रवन पाइत्र विसामा । १-३५-७ वेगि न पाइत्र मर्म । ३-३६

इसलिए दूसरा पाठ अधिक संगत ज्ञात होता है।

(६) ७-३४-४: 'जय इंदिरा रमन जय मूधर। ऋति अनुपम अनादि सोमाकर।' 'ऋति' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ 'ऋत' है। राम के लिए 'ऋतुपम' कहना ही यथेष्ट है, 'ऋति' से उस 'ऋतुपम' का चेत्र कदाचित् किसी ऋंश में संकुचित ही होता है। 'ऋत' = 'ऋजन्मा' प्रसग और प्रयोगसम्मत है:

त्रज सच्चिदानद परधामा। १-१३-३ ब्रह्म जो व्यापक बिरज स्त्रज। १-१०

× (७) ७-४४: 'त्रात्माहन' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ 'त्रातमहन' है। दोनों में वस्तुतः कोई त्रांतर नहीं प्रतीत होता है।

( न , ७-४ न-६ : 'उपरोहित्य कर्म श्रात मंदा।' 'उपरोहित्य' के स्थान पर रघुनाथदास मे पाठ है 'उपरोहिती' । तुलनीय प्रयोग श्रान्यत्र नहीं मिलते; किंतु लोकभाषा में 'उपरोहिती' ही पाया जाता है।

× (६) ७-४६-४: 'घृत कि पाव कोइ बारि बिलोए।' 'कोइ' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ 'कोइ' है। यंथ मे दोनों ही अयुक्त हैं; यथा:

यह रहस्य रघुनाथ कर वेगि न ,जानइ कोइ। ७-११६ चरितसिंधु रघुबीर के थाह कि पावइ कोइ। ७-१२३ दारु बिचार कि करइ कोउ बंदिय मलय प्रसंग। १-१०

#### पाठ-विवेचन : उत्तर कांड

जौ मृगगत वध मेडुकन्हि भल कि कहह कोउ ताहि। ३-२३ तात कबहुं कोउ पाव कि थाहा। ७-६१-६

× (१०) ७-६२-१ 'भिलहिं न रघुपति जिनु श्रनुरागा। किएं जोग तप ज्ञान विरागा।' रघुनाथदास में 'तप' के स्थान पर पाठ है 'जप'। 'श्रनुराग' या 'भिक्ति' की तुलना में 'तप' श्रीर 'जप' प्रायः समानधर्मी के रूप में व्यवहृत हुए हैं। निम्निलिखित स्थल तुलनीय हैं:

जोग जग्य जप तप जत कीन्हा। प्रभु कह देइ भगति बर लीन्हा। ३-८७ उमा जोग जप दान तप नाना ब्रत मख नेम।

राम कृपा निह करिह तिस जिस निहकेवल प्रेम ।। ६-११७ कहहु मगतिपथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा । ७ ४६-१ वेहि किलकाल न साधन दृजा । जोग जग्य जप तप ब्रत पूजा । ७ १३०६ इसिलिए दोनो प्रयोगसम्मत प्रतीत होते हैं। प्रसंग में भी दोनों खप जाते हैं।

(११) ७-८४-६: 'भगितहीन गुन सब सुख श्रेसें। लवन विना बहु ब्यंजन जैसें।' 'श्रेसे' के म्थान पर रचुनाथ हास में पाठ है 'कैसे'। 'जैसें' श्रन्यत्र प्रंथ भर में इस प्रकार श्राया है कि उसका पूरक 'कैसें' है, यथा:

सो मोसन किं जात न कैसे । साक बिनक मिन गुन गन जैसे । १-३ १२ बैठें सोह काम रिपु कैसे । घर सरीक सात रम जैमे । १-१०७-१ जो गुन रिंदत सगुन सोइ कसे । जलु हिम उपल बिलग निह जैसे । ११६-३ किंतु इस प्रकार 'ऐसें' एक भी स्थान पर नहीं आया है । दूसरा पाठ इसलिए अधिक प्रयोगसम्मत है, यद्यपि अर्थ दोनों पाठों से लग सकता है।

(१२) ७-८६-१: 'बिनु संतोष काम न नसाहीं।' 'काम न' के स्थान पर रचुनाथदास में पाठ है 'न काम'। वास्तविक श्रंतर दोनों में नहीं है। केवल 'न' श्रोर 'नसाही' के दो 'न' जो साथ श्राने के कारण पहले पाठ में खटकते हैं, दूसरे में नहीं खटकते।

(१३) ७-१११-१४: 'सुनु प्रमु बहुत श्रवज्ञा किए। उपज कोध ज्ञानिन्ह के हिए।' 'ज्ञानिन्ह' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'ज्ञानिहं'। 'ज्ञानिन्ह' = 'ज्ञानियों के' कोध उत्पन्न होता है, यह कहने के स्थान पर यह कहना श्रधिक सगंत लगता है कि 'ज्ञानिहुं' = 'ज्ञानी के मी' कोब उत्पन्न होता है, क्योंकि श्रपेत्ति ध्वनि यह है कि ज्ञानी के हृद्य में सामान्यत. के ध न उत्पन्न होता चाहिए:

क्रोध कि द्वेत बुद्धि बिनु द्वेत कि बिनु अज्ञान। ७-१११

(१४) ७-१२४-७: 'सत हृदय नवनीत समाना। कहा किन्ह परि कहइ न जाना।' 'परि' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'पै'। प्र'थ भर में 'पै' रूप ही मिलता है 'परि' नहीं, यथा:

हराराध्य पै ऋहि महेस् । १-७०-४ यह सुभचरित जान पै सोई । १-१६६ ६ नाम जान पै तुम्हि न चीन्हा । १-२८२ २ ऋायसु पै न देहि रघुनाथा । ५-५५ ५ इसिलए दूसरा पाठ ऋधिक प्रयोगसम्मत सगता है ।

## छक्कनलाज के स्वीकृत पाठमेद

छक्कनलाल में भी कुछ पाठ ऐसे हैं जो यद्यपि १७२१, १७६२ में नहीं मिलते, कितु विवेचनीय शेष प्रतियों में साधारणत मिलते हैं, और उक्त अन्य पाठ की तुलना में श्रेष्ठतर प्रतीत होते हैं। नीचे इन पर क्रमशः विचार किया जाता है।

(१) ७-११-१: 'देवन्ह प्रुमन वृद्धि भर लाई।' 'भर' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ है 'भरि'। अन्यत्र 'भरि' रूप ही आया है 'भर' नहीं:

मानहुं मधा मेघ करि लाई। ६-७३-३
रघुपति कोपि बान करि लाई। ६-८३-७
इसिलए पहिला पाठ ही प्रयोगसम्मत लगता है, दूसरा नहीं।

(२) ७-१०६-६: 'जनम सहस अवस्य येह पाइहि।' 'सहस' के स्थान पर इक्कनलाल में पाठ 'सहस्र' तथा 'अवस्य' के स्थान पर पाठ 'श्रवसि' है। 'सहस' श्रीर 'सहस्र' दोनों ही मंथ में प्रयुक्त हुए हैं; कितु 'श्रवस्य' श्रन्यत्र नहीं मिलता, 'श्रवसि' ही मिलता है, यथा:

श्रविस होइ तिज भवन भिखारी। १-७६-३ गए समीप सो श्रविस नसाई। १६०-८ इसिलए दुसरा पाठ पहले की श्रपेचा श्रधिक प्रयोगसम्मत लगता है।

## १ १२१ के स्वीकृत पाठभेद

१७२१ में भी कुछ पाठ ऐसे हैं जो यद्यपि १७६२ में नहीं पाए जाते, शेष प्रतियों में सामान्यतः पाए जाते हैं, श्रीर उक्त श्रन्य पाठ की तुलना में उत्कृष्टतर प्रतीत होते हैं। इन पर नीचे क्रमशः विचार किया जाता है।

- (१) ७-२२-४: 'कहि महामुनि बरद सुसीला।' मुनि बरद सुसीला' के स्थान पर १७२१ में पाठ है 'मनिबर दमुसीला'। पहले की अपेचा दूसरा अधिक संगत लगता है, क्यों कि वरदान का कोई प्रसंग नहीं है, प्रसंग राम की महिमा जानने का है।
- ×(२) ७-४८-६: 'उपरोहित कर्म अति मंदा।' 'उपरोहित' के स्थान पर १७२१ में पाठ 'उपरोहित्य' है। पुरोहित के कर्म 'पौरोहित्य' से 'उपरोहित्य' हो सकता है, जिस प्रकार 'पुरोहित' से उपरोहित' होता है। 'उपरोहित' तो 'पुरोहित' का ही तद्भव रूप है। 'उपरोहित' और 'कर्म' में समास मानने पर अवश्य काम निकल सकता है।
- (३) ७-७६ 'जहां लागि गित मोरि।' झक्कनलाल में 'लागि' के स्थान पर पाठ 'लगे' है। 'लागि' 'तक' के ऋर्थ में प्रंथ भर में नहीं ऋषा है; 'लगें' ऋषस्य 'तक' के ऋर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यथाः

त्राजु लगे त्रारु जवते भएउ। काह के गृहग्राम न गएऊं। १-१६७-४ गननायक वरटायक देवा । त्राजु लगे कीन्टिउ तुत्रा सेवा। १-२५७७ इसलिए 'लगें' ऋधिक प्रयोगसम्मत है।

(४) ७-६६-७: 'तिन्हतें विय पुनि मोहि निज दासा। जेहि भगति मोरि न दूसरि श्रासा।' १७२१ में दूसरे चरण का पाठ है 'जेहि गति मोरि न दूसरि श्रासा।' दूसरा पाठ संगत है, श्रोर श्रन्यह किए हुए एक कथन के श्रनुरूप है:

समदरसी मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय ब्रानन्यगति सोऊ। ४-३ ८ पहिले पाठ में 'जेहि न दूसरि आसा' तक तो ठीक है, कितु 'मोरि भगति' का उसके साथ वैसा कोई साधर्म्य नहीं जैसा 'गति' का है क्योंकि 'गति' और 'आसा' अंशतः पर्याय के रूप में आए हैं। पहिले पाठ का छुदोभंग भी ध्यान देने योग्य है।

- (४) ७-६८-७. 'कलिजुग सोइ ज्ञान बैरागी।' 'ज्ञान बैरागी' के स्थान पर १७२१ में पाठ है 'ज्ञानी सो विरागी'। 'ज्ञान बैरागी' अर्थः हीन है। दूसरे की सार्थकता प्रकट है।
- (६) ७-६६-६: 'गुर सिष श्रंध बिधर क लेखा।' 'क' के स्थान पर १७२१ में पाठ हैं 'कर'। पहले पाठ में एक मात्रा की कमी के कारण छंददोष प्रकट है। दूसरे पाठ में यह दोष नहीं है।
- (७) ७-१०१-१: 'धन धाम संवारिह जोगी जती। विषया हरि लीन्ह न रही विरती।' 'न रही' के स्थान पर १७२१ में पाठ है 'रही'। अर्थ दोनों पाठों से लग जाता है, किंतु 'रही-सही विरति (वैराग्य) का भी कलिजुग में विषयासक्ति ने अपहरण कर लिया है।' इस अर्थ में जो जोर है, वह 'विरति का विषयासक्ति ने अपहरण कर लिया है, वह अब नहीं रही' में नहीं है। इसलिए दूसरा पाठ पहले की अपेचा अधिक संगत लगता है।
- (二) ७-१११-१४: 'सुनु मुनि बहुत अवज्ञा कीए। उपज कोध ज्ञानिन्ह के हीए।' १७२१ में 'कीए', 'हीए' के स्थान पर कमशा. 'किए', 'हिए' है। 'कीए', 'हीए' शंथ में अन्यत्र कही नहीं मिलते, और न छद की आवश्यकताओं के लिए इस प्रकार की शब्द-विकृति आवश्यक ही थी। इसलिए पहला पाठ सदोष है, और दूसरा हो ठीक है।
- (६) ७-१२१-१२: 'सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर। होहिं विषयरत मंद् मंद्तर। कांच 'किरिच बदले जे लेही। कर ते डारि परस मिन देहीं।' दूसरी श्रद्धीली के 'जे' के स्थान पर १७२१ में पाठ है 'ते'। पहिली श्रद्धीली के 'जे' के श्रनंतर 'ते' की समीचीनता प्रकट

दृषित है। संगत 'मनोहर' हो प्रतीत होता है। 'दिवाकर' तथा 'मनोहर' का तुक अवश्य आदर्श नही है, किंतु इस प्रकार के तुक अन्यत्र भी मिलते हैं, यथा:

रघुबीर निजमुख जासु गुनगन कहत ऋग जग नाथ जो। काहे न होइ बिनीत परम प्रतीत सदगुन सिधु सो॥ ७-२छ०

- (४) ७-२३-४: 'लता बिटप मागे मधु चवहीं:' 'चवहीं' के स्थान पर १७२१/१७६२ में पाठ 'बहही' है। 'लता बिटप' से 'मधु' का चूना ही बहुत है, बहना केवल सरितादिक के विषय में ही युक्तिसंगत कहा जावेगा।
- (६) ७-७:- दिस्ता केहि न कीन्ह बौराहा। केहि कर हृदय कोध निहं दाहा। 'बौराहा' तथा 'दाहा' के स्थान पर १७२१/-१७६२ में क्रमश. 'बौरहा' तथा 'दहा' पाठ हैं। 'दहना' और दह,ना' तो अवश्य मिलते हैं.

बहद न हाथ दहइ रिस छाती। १-२८०-१
दहइ कोटि कुल भूसुर रोत् । २-१२६-४
ग्रानल दाहि पीटत घनन्हि परसु बदन येह दंड । ७-३७
कनकि बरन चढइ जिमि टाहे। २-२०२-५
कितु 'बौरहा' या उसके रूप प्रंथ में श्रान्यत्र नहीं मिलते, 'बौराहा' के ही मिलते हैं, यथा:

वर वौराह बरद स्त्रमव,रा। १-६५ ⊏ कस कीन्ह वर बौराह बिधि जेहि तुम्हिह सु दरता दई। १ ६६ छं∙ इसिलिए पहला ही पाठ प्रयोगसम्मत लगता है।

- (७) ७-७० मृग लोचित लोचन सर को श्रम लाग न जाहि।' १७२१/१७६२ में 'लोचन मर' के स्थान पर पाठ है 'के नैन-सर'। 'लाग' एकवचन क्रिया के साथ कर्ता का एकवचन रूप 'लोचन-सर' ही शुद्ध है, बहुवचन रूप 'के नैनसर' नहीं।
- (प) ७-६०-पः 'भार घरन सत कोटि ऋहीसा।' 'भार के स्थ न पर १७२१/१७६२ में पाठ है 'धरा'। प्रसंग यहाँ पर गुणों का है। गुण 'भार घरन' ही है, 'धरा घरन' नहीं। जिन गुणों का

पाठ-विवेचन : उत्तर कांड

उल्लेख इस प्रसंग में हुन्ना है वह हैं: सुभग-तनुता, दुस्तरता, दुर-तता। उनके साथ 'भारधारकत्व' ही सगत होगा, 'धराधारकत्व' नहीं। फिर 'धराधारकत्व' के लिए एक ही शेष पर्याप्त हैं; शत कोटि शेष होने से क्या विशेषता त्रा सकती है ?

- (६) ७-१२०/२: 'कृतजुग त्रेता द्वापर पूजा मख ऋह जोग । जो गित हो इसो किल हिर नाम तें पाविह लोग ।' १७२१/१७६२ में 'द्वापर' के स्थान पर पाठ 'द्वापरहुं' है। 'द्वापर' में कोई विशेष सुविधा सुगित प्राप्त करने के लिए थी, यह कही नहीं कहा गया है। इसलिए 'हु' का प्रयोग अनवसर है। 'द्वापर' मात्र पाठ ही ठीक लगता है।
- (१०) ७-१२१-२०: 'दुष्ट उद्य जग आरित हेतू। जथा प्रसिद्ध अन्न प्रह केतू।' 'आरित' के स्थान पर १७२१,१७६२ में पाठ हैं 'अन्रथ'। तुलनीय प्रयोग केवल 'आरित' का मिलता है, 'अन्रथ' का नहीं:

वोलिह खग जग आरित हेत्। प्रगट भए नम जह तह केत्। ६-१०२ द इसिलिए 'आरिति' अधिक प्रयोगसम्मत लगता है। फिर 'जग आरित' अगली पिक्त में आए हुए 'विश्वसुख' के ठीक विपरीत होने के कारण तुलनीय भी है:

'सत उदय संतत सुखकारी। विस्व सुखद जिमि इंदु तमारी।' इसलिए वह ऋधिक संगत भी लगता है।

(११) ७-१२७-७: सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन्य पुन्यरत मित सोई पाकी। 'पाकी' के स्थान पर भी १७२१/१७६२ में पाठ 'जाकी' है। 'जाकी' की पुनरुक्ति दूसरे पाठ में प्रकट है, साथ ही 'जाकी' पाठ के साथ 'सोइ' की संगति नहीं लगती। पहले पाठ की संगति सफ्ट है—'पुण्यरत मित धन्य है, और वही पक्की मित है।'

### १७२१ के अस्वीकृत पाठभेद

१७२१ में १७६२ के ऊपर दिए हुए श्रस्वीकृत पाठों से श्रतिरिक्त भी अस्वीकृत पाठ हैं। इन यथाक्रम पर नीचे विचार किया जाता है। (१) ७-२४-६. 'उमा रमा ब्रह्मानि बंदिता। जगदंबा संतत मिन-दिता'। 'ब्रह्मानि' के स्थान पर १७२१ में पाठ है 'ब्रह्मादि'। 'सीता' के लिए 'उमा रमा' के साथ 'ब्रह्मानि बंदिवा' ही युक्तियुक्त लगता है। तुलनीय स्थल निम्नलिखित हैं

सती विधात्री इदिरा देवा स्त्रमित स्त्रनूप ।
जोह जेहि वेप स्राजादि सुर तेहि तेहि तन स्त्रनुरूप ।
स्त्रवलोके रघुपति बहुतेरे । सीता महित न वप घनेरे । १-५५-१
जासु स्रस उपजिह गुनखानी । स्त्रगनित लिच्छ उमा ब्रह्मानी ।
भृकुटि विलास जासु लय होई । राम वाम टिमि सीना सोई । १-१४६-४
(२) ७-२६-४ 'चहुं दिसि तिन्हकी मंदिर मुंदर।' तिन्हकी

- (२) ७-२६-४ 'चहु दिस्स तिन्हको मादर मुदर।' तिन्हको' के स्थान पर १७२१ में पाठ है 'तिन्ह के'। 'दिसि' स्त्रीलिंग है; इसलिए उसके साथ स्त्रीलिंग 'तिन्हकी' ही समीचीन लगता है, 'तिन्हके' पुर्लिंग नहीं।
- \*(३) ७-६४-३ ' 'मदा सुखद दुख पूग नसावित।' 'पूग' के स्थान पर १७२१ में पाठ है 'पुंज'। दोनों का प्रयोग प्रथ में मिलता है, और प्राय एक हो ऋर्थ में, यथा:

मोहाम्भोधर प्रग पाटनविधौ स्वः सम्भवं शकरं ' ३०-१ श्लोक सटा सुखट दुख पूग नमार्वान । ७६४-३ कलु पपु ज कुंजर मृगराऊ । २-१०६-१ पाप पुंज कुंजर मृगराज् । २३२५-७ निह ग्रसन्य सम पातक पुजा । २२८-५

इसिलए दोनों पाठ प्रयोगसम्मत प्रतीत हैं ते हैं।

#(४) ७-११२-१०: अघ कि विना तामस कछु आना। धर्म कि दया सरिस हरिजाना।' 'विना तामस' के स्थान पर १०२१ में ठाप 'पिसुनता सम' है। प्रसंग तुलना का है। दूसरे चरण से तो यह प्रकट हीहै, पून की अद्भीलियाँ भी इसी को पुष्टि करती हैं: 'लाम कि कछु हरि प्रगति समाना। जेहि गावहिं स्नुति संत पुराना। हानि कि जग येहि सम कछु मई। मजिश्चन रामहिं नर तनु पाई।'

पाठ-विवेचन: उत्तर कांड

इसलिए दूसरा पाठ पहले की अपेचा अधिक प्रसंगोचित प्रतीत होता है।

(४) ७-११३-४: 'रिसि मम सहनसीलता देखी । रामचरन बिस्वास बिसेखी।' १७२१ में 'सहनसीलता' के स्थान पर पाठ है 'महत-सीलता'। संकेत यहाँ पर ऊपर की इस पंक्ति की त्रोर है:

लीन्ह साप मै सीस चढाई। नहि कछ भय न दीनता आई। ७११२ १६ 'सहनशीलता' पाठ इसलिए प्रसंग में उपयुक्त ही लगता है। प्रयोग की दृष्टि से भी यह ठीक प्रतीत होता है। तुक्तनीय प्रयोग 'धम-सीलता' का है:

कह किंप धर्मसीलना तोरी। हमहुं सुनी क्षत पर तिय चोरी। ६-२२-४ धर्मसीलना तव जग जागी। पावा दरस हमहु बड भागी। ६ २३ ८ 'शील' या 'शीलता' के साथ समास प्रंथ भर में संज्ञा का ही मिलता है, विलेपण का नहीं, श्रीर यदि समास 'महत' श्रीर 'सीलता' में न माना जाय, तो केवल 'सीलता' का प्रयंग प्रंथ में नहीं मिलता। इसलिए प्रयोग की टिष्ट से भी 'महतसीलना' की श्रपेत्ता 'सहनसीलना' पाठ श्रिथक समीचीन प्रतीत होता है।

× (६) ७-११७-४ ' 'येहि बिधि लेसे दीप तेजरासि बिज्ञान मय। जातिह तासु समीप जरिह मदादिक सलभ सब।' 'तासु के स्थान पर १७२१ में पाठ है 'जासु'। प्रसंग में दोनों खप सकते हैं।

(७) ७-१२२-=: 'येहि विधि भलेहि रोग नसाही।' १७२१ में 'रोग' के स्थान पर पाठ है 'सो रोग'। 'रोग' यहाँ पर बहुवचन है, जो 'नसाही' से प्रकट है। इमलिए सो' संकेतवाचक विशेषण उसके लिए व्याकरणसम्भत नहीं हो सकता।

## छकनलाल के अस्वीकृत पाठ

१७६२ तथा १७२१ के कुछ अस्वीकृत पाठों के अतिरिक्त भी इक्कनलाल में अस्वीकृत पाठ हैं। इन पर क्रमशः नीचे विचार किया जाता है।

(१) ७-२: 'कही कुसल सब जाइ हरपि चलेड प्रभु जान

चिद्।' 'चलेड' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ है 'चले'। आगे इसी प्रसंग में 'प्रेरेड', 'करेड', 'नाएड' रूप आए हैं:

> नगर निकट प्रभु प्रेरेउ उतरेउ भूमि विमान। ७-४ उतरि कहेउ प्रभु पुष्पकहि तुम्ह कुवर पहि जाहु। ७-४ सकल द्विजन्ह मिलि नाएउ माथा । ७-५-५

इसलिए 'चलेउ' पाठ ही समीचीन लगता है. 'चले' नहीं।

(२) ७-३-१० 'सरऊ' के स्थान पर पाठ 'सर जृ' है। दोनों रूप प्रयुक्त हुए **हैं**:

बदौ श्रवधपुरी श्रिति पाविन । सरज् सिर किल कलुष नसाविन । १-१६-१

मजहि सजन बृंद बहु पावन सरज् नीर । १ ३४

सरज् नाम सुमंगल मूला । १-३ ८ १२

उत्तर दिसि सरज् बह निर्मल जलग भीर । ७ २८

किर मजन सरऊ जल भूप गए दरबार । १ २६-१

उत्तर दिसि सरऊ बह पाविन । ७-३-५

प्रातकाल सरऊ किर मजन । ७-२०-६

सरऊ भिन्न भिन्न नर नारी । ७-८१-६

#### इसलिए दोनों रूप प्रयोगसम्मत प्रतीत होते हैं।

(३) ७-४-६: 'प्रभु मिलत अनुजिह सोह में। पिह जिति निह उपमा कही। जनु प्रेम अन्न शृंगार तनु धरि मिले बर सुषमा लही।' 'सुषमा' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ है 'परमा'। 'परमा' अन्यत्र कहीं नहीं आया है, और यहां अर्थहीन प्रतीत होता है। 'सुषमा' अन्यत्र भी प्रयुक्त हुआ है, यथा:

वय किसोर सुलमा सदन स्याम गौर मुख्याम । १-२२० कहि न सकहिं सुषमा जिस कानन । ३-१६६-६ विरची विधि सकेलि सुसमा सी । ३ १३७-५ स्थ्रीर यहाँ यह सार्थक भी लगता है ।

(४) ७-६: 'लिखिमन सब मातन्ह मिन्ने हरषे त्रासिष पाइ। कैकइ कहं पुनि पुनि मिले मन कर छोभ न जाइ।' तीसरा चरण छक्कनलाल में इस प्रकार है: 'कैंकेई कह पुनि मिले।' 'मन कर छोभ न जाइ' से यह प्रकट है कि पहुजा पाठ श्रिक संगत है।

- (४) ७-७-२ : 'देहि असीस बूिभ कुसलाता । होइ श्रचल तुम्हार श्रहिवाता।' 'होइ' के स्थान पर अक्कनलाल में पाठ है होहि'। 'होहु' = विधि-सूचक 'हो' का कोई प्रसंग नहीं है। 'होउ' श्रवश्य संगत होता, क्योंकि श्राशीबीद या कामना-बाचक रूप वहीं है। 'होइ' से भी संगति लग जाती है।
- (६) ७-१०-३: 'पुनि निज भवन गवन प्रभु कीन्हा। क्रपासिधु तब मंदिर गए। पुर नर नारि सुखी सब भए।' 'तब' के स्थान पर अक्कनलाल में पाठ है 'जब', तथा 'गए', 'भए' के स्थान पर अमशः पाठ है 'गएड', 'भएऊ'। पहले पाठांतर में कुछ समीचीनता अवश्य है। 'पुनि निजभवन गवन प्रभु कीन्हा' के बाद 'जब' पाठ ही ठीक लगता है, अन्यथा पुनरुक्ति प्रतीत होती है। किंतु दूसरा पाठांतर अधुद्ध है। 'गएड', 'भएऊ' एकवचन कियाओं के स्थान पर 'गए', 'भए' बहुवचन कियाएं ही प्रयोगसम्मत हैं।
- (७) ७-२०: 'बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग। चलिह सदा पाविह सुबिह निह भय सोक न रोग।' 'सुबिहि' के स्थान पर इक्कनलाल में पाठ हैं 'सुबि'। 'निह भय सोक न रोग' के साथ 'सुबि' पाठ की ही सगित प्रकट हैं, 'हि' श्रनावश्यक लगता है।
- ×(६)७-२१-७: सब निर्देभ धरमरत घृनी। नर ऋरु नारि चतुर सब गुनी। 'घृनी' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ है 'पुनी'। 'पुनी'= 'तदनंतर' की प्रसंग में काई आवश्यकता नहीं है, और प्रसंग 'घृनी'= 'दयालु' का ही है, यह प्रकट है। 'पुनी' से 'पुर्यात्मा 'का आश्य लेने पर वह अवश्य संगत हो सकता है।
- ×(६) ७-२६-१: 'सरऊ' के स्थान पर झक्कनलाल में पाठ 'सरजू' है। दोनों प्रयोगसम्मत हैं, जैसा हम ऊपर देख चुके हैं।
- (१०) ७-४०-४: 'पुनि कृपाल पुर बाहेर गए। गज रथ तुरग मंगावत भए। देखि कृपा करि सकल सराहे। दिए उचित जिन्ह जिन्ह

तेइ चाहे।' 'तेइ' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ है 'जेइ'। 'दिए उचित' से 'जेइ जाहे' का वाध हो जाता है, 'दिए उचित' के साथ 'तेह चाहे' ऋथीत् 'गज रथ तुरग चाहे' ही युक्तियुक्त लगता है।

(११) ७-६६-: 'कॅिरिह तिलक करि प्रभुक्त सैल प्रबर्षन बास। बरनत बर्ष। सरद ऋनु राम रोष किप त्रास।' 'ऋतु' के स्थान पर क्रुक्कनलाल मे पाठ है 'अरु'। दो नें पाठ संगत प्रतीत हाते ह।

(१२) ७-७३: 'निर्गुन रूप सुलभ ऋति सगुन जान निह् कोइ।' 'जान निह' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ 'न जानिह' है। 'कोइ' एकवचन कर्त्ता के साथ 'जान निह' ही समीचीन है, 'न जानाह' बहुबचन नहीं।

(१३) ७-७४: 'व्याधि नास हित जननी गनइ न सो सिसु पीर।' 'गनइ' के स्थान पर छक्षनलाल में पाठ है गनत'। 'गनत' = 'गिनते हुए' का कोई प्रसग यहाँ पर नहीं है। 'गनत' का प्रयोग भी अन्यत्र नहीं हुआ है। 'गनइ' ही संगत प्रतीत होता है, तुलनीय स्थल यह हैं:

गज बाजि खचर निकर पदचर रथ बरूथन्ह को गनै।५-३ इन्ह सम कोटि गनें को नाना।५-५५-१ गनइ न भुजवल गर्ब विसाला। ६-७८-६

त्राति गर्व गनइ न सगुन श्रमगुन सग्हि श्रायुध हाथ तें । ६-७८

(१४) ७-८८-१: 'कबहुं काल नहिं व्यापिहि तोहीं। सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोहीं।' 'सुमिरेसु भजेसु' के स्थान पर इक्कनलाल में पाठ है 'सुमिरेहु भजेहु'। 'ते' और 'तोही' के साथ 'सुमिरेसु' और 'भजेसु' ही समीचीन है, 'सुमिरेहु' और 'भजेहु' नहीं।

× (१४) ७-६२-२: 'तीरथ श्रमित कोटि सम पावन। नाम श्राखिल श्रघ पूग नसावन।' 'पूग' के स्थान पर झक्कनलाल में पाठ है 'पुंज'। दोनों प्रयोगसम्मत हैं, यह हम ऊपर देख चुके हैं।

(१६) ७-६६-२: 'सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा। जो तनु पाइ भजै रघुवीरा।' 'भजै' के स्थान पर इक्कनलाल में पाठ है 'भजिन्न'।

१--देखिए ऊपर १७२१ के ऋस्वीकृत पाठमेद, यही स्थल।

'भिजिन्न' = 'भिजिए' का प्रयोग केवल द्वितीय पुरुष के लिए समीचीन है। यहाँ पर कर्ता 'जो' या 'सरीरा' अन्यपुरुष है, इसलिए इसके लिए 'भजै' = 'भजन करती है' ही उचित है, यथा:

सोइ किंव कोविंद सोइ रनधीरा । जो छल छाडि भजै रघुबीरा । ७-१२७-४

- (१७) ७-६८-१: 'श्रमुभ बेप भूषन धरे मन्नाभन्न जे खाहि। तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर पूजित कलजुग माहि।' 'पूजित' के स्थान पर झकनलाल में पाठ हैं 'पूज्य ते'। 'तेइ' के साथ 'ते' पाठ ठीक नहीं लगता। दूसरे पाठ में यह विषमता अनावश्यक रूप से पाई जाती है। पहला पाठ इससे मुक्त है।
- × (१८) ७ १०१-३ 'कुलबित निकारिह नारि सती। गृह आनिह चेरि निबेरि गती।' 'कुलबंति' के स्थान पर क्रक्षनलाल में पाठ है 'कुलबंत'। 'कुलबंती' = 'सती' पाठ अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है, 'बेरि' की तुलना में केवल 'सर्त।' यथेष्ट नहीं लगता।
- (१६) ७-१०४-१: 'नित जुगधर्म होहि सब केरे। हृद्य राम माया के प्रेरे।' 'नित' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ हैं 'कृत'। 'कृत' के संबंध में 'उक्ति' तो अगली अर्द्धाली में आती है:

'सुद्ध सत्व समता विज्ञाना। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना।' और इसी प्रकार एक-एक अद्धाली में त्रेता, द्वापर तथा किलयुग के धर्मीं का कथन होता है। इसलिए विवेचनीय पंक्ति में तो चतुर्युगों के धर्म के संबंध में एक सामान्य कथन ही युक्तियुक्त प्रतीत होता है। दूसरे पाठ में पुनरुक्ति तो है ही, वह असंगत भी है।

- (२०) ७-११८-२: 'कहत कठिन समुमत कठिन साधत कठिन विवेक।' 'साधत' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ हैं 'साधन'। 'कहत' और 'समुमत' की भाँ ति ही 'साधत' किया उनके सामान्य कर्म 'विवेक' के लिए समीचीन प्रतीत होती है, 'साधन' संज्ञा नहीं। यदि दूसरे में 'विवेक' और 'साधन' में समास माना जावे तो वे एक-दूसरे से दूर पड़ जाते हैं, और उनका कम उलटा पड़ता है।
- (२१) ७-११६-४: 'श्रिति दुर्लभ कैवल्य परम पद्। संत पुरान निगम श्रागम वद। राम भजत सोइ मुक्ति गोसाई। श्रनइच्छत श्रावे

बरिश्राईं।' 'भजत' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ है 'भजन'। पहले की संगति प्रकट है। दूसरे में 'राम भजन' से अर्थ लेना पड़ेगा 'राम भजन से', क्योंकि अन्यथा 'राम भजन' ही 'सोइ मुक्ति' हो जाएगा, जो कि प्रसंग में अपेचित नही है; और 'राम भजन' से 'राम भजन से'—अर्थात् तृतीया का—आशय लिया नहीं जा सकता। इसलिए दूसरा पाठ ठीक नहीं प्रतीत होता।

(२२) ७-१२१-६: 'नर तन सम निह कवनि देही। जीव चराचर जांचत जेही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। ज्ञान विराग भगति सुभ देनी।' 'सुभ' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ है 'सुख'। आगों की दो पंक्तियों से अनुमान होता है कि नर्क, स्वर्ग, अपवर्ग, ज्ञान तथा वराग्य से भक्ति में कुछ विशेषता कहनी चाहिए एक वही चरम साध्य होना चाहिए:

'सो तनु धरि हरि भजहिं न जे नर। होहि विसयरत मद् मद्तर। कांचिकिरिच बदले ते लेही। करते डारि परसमिन देही।' इसलिए 'भक्ति' के साथ 'शुभ'='कल्याणकारिणी' विशेषण प्रसंगोचित ही है। 'सुख' का कोई प्रसंग नही ज्ञात होता।

(२३) ७-१२१-१६: 'भूर्ज तरू सम संत छपाला। परहित निति सह विपति विसाला।' 'निति' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ 'नित' है। 'निति' = 'निमित्त' के विना 'परहित' या तो अमबद्ध हो जाता है और या तो 'सह' का कर्ता हो जाता है, जिनमें से एक भी अपेन्तित नहीं है। 'निति' के तुलनीय प्रयोग यह हैं:

प्रभु ब्रह्मन्य देव मैं जाना। मोहि निर्ति पिता तजेउ भगवाना। १-२-६-४ पेड़ काटि ते पालउ सींचा। मीन जिद्यन निर्ति वारि उलीचा। २-१६१-८ 'निति' फलतः इस स्थल पर अनिवार्य प्रतीत होता है।

(२४) ७-१२४: 'जासु नाम भव भेपज हरन घोर त्रय सूल। सो कुपालु मो पर सदा रहहु राम अनुकूल।' अक्कनलाल में तीसरे-चौथे चरणों का पाठ है: 'सो कुपाल मोहि तोहिं पर सदा रहहु अनुकूल।' 'राम' का आना वाक्य की संगति के लिए आवश्यक है, और उसी प्रकार अपर भी हुआ है, यथा:

#### पाठ-विवेचन : उत्तर कांड

महिमा निगम नेति कि गाई। श्रवुलित बल मताप प्रभुताई।
मित्र श्रज पूज्य चरन रघुराई। मोपर कृपा परम मृदुलाई। ७१२४-३
'वह कृपालु कौन है ?' इस प्रश्न का उत्तर 'राम' पाठ में ही मिलता है, इसलिए संगति के लिए वह श्रिनवार्य है।

(२५) ७-१२४-६: 'निज परिताप द्रवइ नवनीता। पर दुख द्रविह संत सुपुनीता।' 'संत सुपुनीता' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ है 'सुसंत पुनीता'। 'सुसंत' प्र'थ भर में कही नहीं आया है, श्रीर न ठीक जान ही पड़ता है—सतों में श्रच्छे-बुरे का भेद कही नहीं किया गया है। 'सुपुनीता' श्रवश्य श्राया है:

सुनत गरुड के गिरा विनीता । सरल सप्रेम सुखद सुपुनीता । ७-१२७ सो कुल धन्य उमा सुनु जगतपूज्य सुपुनीत । ७-१२७

(२६) ७-१२० ४: 'सोइ किव कोबिद साइ रनधीरा। जो छल छांड़ि भजे रघुबीरा'। 'सोइ' 'सोइ' क स्थान पर छक्कनलाल मे पाठ है 'सो' 'सो'। लपूण वाक्य ऊरर की एक खर्डाली को लेकर बना है और इसके पूर्व की भी दो पंक्तियों से एक सपूर्ण वाक्य बनता है। तीनों पंक्तियाँ इस प्रकार आई हैं:

सोइ सर्वज्ञ गुनी सोइ जाता। सोइ मिह मडन पांडेत दाता। धर्म परामन सोइ कुल त्राता। राम चरन जाकर मन राता। नीति निपुन सोइ परम स्याना। श्रुति सिद्धात नीक तेहि जाना। ७-१२७ ३ 'सो' 'सो' का प्रयोग इनमे नहीं मिलता, 'सोइ' 'सोइ' का ही मिलता है, इसलिए पहला पाठ ह्वी समीचीन अतीत होता है, दूसरा नहीं।

(२७) ७-१२८-६ : रामकथा के तेइ अधिकारी। जिन्हकें सतसंगति अति प्यारी। 'तेइ' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ है 'ते'। 'अधिकारी' का लच्चए बताते हुए अगली पंक्ति में भी 'तंइ' का ही प्रयोग किया गया है:

'गुरुपद प्रीति नीतिरत जेई। द्विज सेवक श्रधिकारी तेई।' इसलिए यहाँ पर 'तेई' पाठ ही समीचीन लगता है, 'ते' नहीं।

(२८) ७-१३०-८: 'जासु पतित पावन बड़ बाना। गाविह किव श्रुति सत पुराना। ताहि भजिन्त्र मन तिज कुटिलाई। राम भजे गति केहि नहिं पाई।' 'भजिन्न' के स्थान पर छक्कनलाल में पाठ है 'भजिहि'। ऊपर की त्राद्धीलियों में इसी प्रसंग में 'सुमिरिन्न', 'गाइत्र', तथा 'सुनित्र' रूप श्राए हैं:

'रामहिं सुमिरिश्र गाइत्र रामिह। संतत सुनिश्र रामगुन शमिह।' इसिलए 'भिजिश्र' पाठ समीचीन हो प्रतीत होता है।' 'मन' को यदि संबोधन में मान लिया जाए तो भी 'भजिह' उतना ठीक नहीं लगता, क्योंकि श्रलगी पंक्ति मे मन को संबोधन करते हुए 'भिजि' ही कहा गया है:

'पाई न गति केहि पतितपावन राम भाज सुनु सठ मना।'
रघुनाथदास के अस्वीकृत पाठभेद

रघुनाथदास में १७६२, १७२१ तथा अक्कनलाल के कुछ अस्वी-कृत पाठों के अतिरिक्त निम्नलिखित अस्वीकृत पाठ और हैं। इन पर यथाक्रम विचार किया जाता है।

- (१) ७-८: 'चढ़ी स्रदारिन्ह देखिह नगर नारि वर वृंद।' 'वर' के स्थानं पर रघुनाथदास मे पाठ है 'नर'। 'चढ़ी' के स्त्रीलिंग से प्रकट है कि कत्ती स्त्रीलिंग का ही होना चाहिए, इसिलए पहले पाठ की समी-चीनता प्रकट है, दूसरा पाठ पुद्धिंगवाची होने के कारण संभव नहीं है।
- (२) ७-१३ छं०: 'तव विपम माया बस सुरासुर नाग नर आग जग हरे। भव पथ भ्रमत अमित दिवस निमि काल कर्म गुनिह भरे।' 'श्रमित' के स्थान पर रघुनाथदास में भठ है 'श्रमित'। श्रमित दिनों या 'श्रमंत काल' तक भवचक में पड़ा रहना 'श्रमित' या 'थकने पर भी' पड़े रहने की अपेत्ता माया की विषमता का अधिक युक्तियुक्त प्रमाण प्रतीत होता है। इसलिए पहला पाठ अधिक समीचीन लगता है।
- (३) ७-१२छ०: 'पञ्जवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे।' 'नवल नित' के स्थान पर रचुनाथदास में पाठ है 'नव लिलत'। यह संसार नवीन तो है नहीं, इसलिए 'नव लिलत' पाठ युक्ति-युक्त नहीं है। निरंतर पञ्जवित और पुष्पित होने के कारण नित्य नवीन

श्रीर नित्य श्राकर्षण्युक प्रतीत होता है, इसलिए 'नवल नित' पाठ की समीचीनता प्रकट है।

- (४) ७-१४-७: 'मनजात किरात निपात किए। मृग लोग कुभोग सरेन हिए।' 'मनजात' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'मनुजात'। 'मनजात = 'काम' ने 'किरात रूप होकर मृग रूप मनुष्यों को कुभोग रूपी शरों से गिरा दिया है।' इस अर्थ की संगति प्रकट है। 'मनुजात' = 'मनुष्य' पाठ मानने से कोई संगति नहीं लगती।
- (४) ७-१४-१८. 'तब नाम जपामि नमापि हरि। भवरोग महा गद मान श्रिरि।' गद' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'मद'। 'भवरोग के लिए महा गद (महीषिध) श्रीर श्रिभमान के शत्रु तुम्हारे नाम का, हे हरि, मैं जप किया करता हूँ।' इस श्राशय में 'गद' की सगति प्रकट है। 'मद' पाठ मानने पर पुनरुक्ति सी हो जाती है, क्यों कि 'मद' जिसका परिणाम होता है, वह 'मान'= 'श्रिभि-मान' वहाँ पहले से ही है।

(६) ७-१६-१: 'बिसरे गृह सपनेहु सुधि नाही। जिमि परद्रोह संत मन नाहीं।' जिस प्रकार 'परद्रोह संत के मन में नहीं होता' इसकी संगति प्रकट है, 'नाहीं' की पुनरुक्ति अवश्य हो जाती है, किंतु उसका आना अनिवार्य है। 'मन माह।' की सगित नहीं लगती, क्यों कि तब अर्थ होगा: 'जिस प्रकार परद्रोह संत के मन में होता है।'

- (७) ७-१८-६: 'बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना। राखहु सरन नाथ जन दीना।' 'नाथ' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'ज्ञानि'। 'श्रपने इस दीन दास को, हे नाथ, शरण में रख लीजिए' यह 'इस दास को दीन जान कर शरण में रख लीजिए' की अपेना अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है।
- (८) ७-२८ छं० ' 'बाजार रुचिर न बनइ बरनत बस्तु बिनु
  गथ पाइए।' 'रुचिर' के स्थान पर पाठ रघुनाथदास में है 'चार'।
  छार्थ-विषयक कोई आंतर दोंनो में नहीं है। कितु छंद के प्रारिश्क
  शब्दों के संबंध में सामान्य प्रवृत्ति यह है कि वे पूर्ववर्ती आर्द्धाली के
  आंतिम शब्द ही होते हैं। पूर्ववर्ती आर्द्धाली का दूसरा चरण है:

'बीथी चौहट रुचिर बजारू।' इसिलए 'रुचिर' पाठ की समीचीनता प्रकट है।

- (६) ७-३१-२ 'पूरि प्रकास रहेड तिहुं लोका। बहुतेन्ह सुख बहुतन्ह मन सोका।' 'बहुतेन्ह' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'बहुतेहु' । 'बहुतेहु' = 'बहुत से भी' की कोई संगति नहीं है। आगे जिनको सुख है उनका उल्लेख किया गया है, इसलिए 'बहुतेन्ह' = 'बहुतों को' प्रसंग में अनिवार्य है।
- (१०) ७-४३-८: 'बोले बचन भगत भव भजन ।' 'भव' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'भय'। प्रसग 'भव' से मुक्ति के उपाय का है, 'भय' से मुक्ति का नहीं:

'नर तनु भव बारिधि कहुं बेरो। सनमुख मरुत अनुप्रह मेरो। ..

जो नर तरै भवसागर नर समाज श्रस पाइ।

सो कृत निंदक मंदमति श्रात्माहन गति जाइ॥'

इसलिए 'भव' पाठ ही यहाँ समीचीन प्रतीत होता है, 'भय' नहीं।

× (११) ७-४४-३: 'गुंजा प्रहै परसमिन खोई।' 'प्रहै' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ 'गहै' है। तुलनीय प्रयोग निम्नलिखित हैं:

प्रहे भान विनु वास त्र्यसेपा। १-११८-७ गहइ छाह सक मो न उडाई। ५-३-३ पतिव्रतध∘म छांडि छल गहई। ३-५-१८ करि माया नम के खग गहई। ५-३-१

श्रत: दोनों पाठों में कोई वास्तविक श्रंतर नहीं प्रतीत होता है।

\*(१२) ७-४३-६: 'ते जड जीव निजात्मक घाती । जिन्हि न रघुपित कथा सुहाती ।' 'निजात्मक' के स्थान पर रघुनाथदाम में 'निजातम' पाठ है, 'यद्यपि दोनों पाठों से अर्थ लग जाता है, किंतु 'निजातम' विशेषण युक्त पाठ की अपेचा 'निजातम' समास-युक्त पाठ अधिक समीचीन लगता है।

(१३) ७-६३: 'सदा कृतारथ रूप तुम्ह कह मृदु बचन खगेस। जेहिक अस्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेस।' 'जेहिके' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'जिन्हके'। संकेत इस सर्वनाम द्वारा कागभुशुं डि की श्रोर है, इसलिए एकवचन रूप 'जेहिकै' ही समीचीन लगता है, बहुवचन रूप 'जिन्हकै' नहीं।

- (१४ ७-७१-६: 'सुत बित लोक ईषना तीनी।' 'लोक' के स्थान पर रघुनाथदास मे पास 'नारि' है। तीन ईषनाओं में 'लोक' की ही गिनती है, 'नारि' की नहीं।
- (१४) ७-७४: 'एक बार ऋति सैंसवं चरित किए रघुबीर।' 'ऋति सैंसवं' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'ऋतिसय सब'। 'ऋतिमम' परिमाण-वाचक विशेषण है और ऋन्यत्र केवल भाव-वाचक मज्ञा के साथ प्रयुक्त हुआ है:

ऋतिसय देखि धरम कै हानी। १ १८४-४ मोहि श्रितिसय प्रतीति मन केरी। १-२३१-६ श्रितिसय प्रीति देखि रघुबीरा। २-१०-१४ मृद्ध तोहि श्रितिसय श्रिममाना। ४-६-६ सुनि रघुबर श्रितिसय मुख माना। ६-७५-६

इसिलए 'चरित' के विशेषण के रूप में वह प्रथुक्त नहीं हो सकता। 'सब' का भा विशेषण वह नहीं हो सकता। जब 'सब' है, तब 'अति-शय' न्या १ प्रसग से यह प्रकट है कि 'सैमवं' पाठ ही समीचीन है, और उसके अत मे आए 'प्राकृत सिद्ध इव लीला' से यह और भी सफट है

'प्राकृत सिसु इव लांला देखि भएउ मोहि मोह।'

(१६) ७-२०. 'एक एक त्र झांड महूं रही बर्ष सत एक।
येहि बिधि देखत फिरों में ऋड कटाह ऋनेक। 'रही' के स्थान पर
रघुनाथवास में पाठ है 'रह्यों'। तीसरे तथा चौथे चर्थों में ऋाने
वाली किया 'फिरों' से प्रकट है कि प्रवंवर्ती वाक्य की किया भी
सामान्य वर्तमान काल की होनी चाहिए, क्योंकि अन्यथा दोनों
वाक्यों को एक-दूसरे से 'येहि बिधि' के द्वारा जोड़ा न जाता। इसलिए 'रही' (वर्तमान) पाठ ही ठीक लगना है, 'रह्यों' (भविष्य)
नहीं।

- (१७) ७-८१-६: 'श्रवधपुरी प्रति भुवन निनारी। सरक भिन्न भिन्न नर नारी।' 'निनारी' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'निहारी', श्रीर 'सरऊ' के स्थान पर पाठ है 'सरजू'। जब प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु श्रीर शिव श्रादि समस्त पूर्ववर्णित पदार्थ तथा दशरथ-कौशल्यादि बाद में विश्ति पदार्थ भिन्न-भिन्न हैं, तब अवधपुरी को भी प्रत्येक भुवन में भिन्न-भिन्न होना चाहिए। इस लिए प्रकट है कि 'निनारी'= 'भिन्न' पाठ ही युक्तियुक्त है। 'निहारी' पाठ श्रसगत है। 'सरऊ' श्रीर 'सरजू' दोनों पाठ प्रयोगसम्मत है, जैसा हम ऊपर देख चुके हैं।
- (१८) ७-६६-६: 'भगतिहीन बिरंचि किन होई। सब जीवहु सम प्रिय मोहिं सोई।' 'जीवहु' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'जीवन'। 'जीव' का बहुवचन प्रंथ भर में 'जीवनह' है; 'जीवन' तो प्राण के अर्थ में प्रयुक्त है। प्रमंग से 'जीव' का बहुवचन ही आवश्यक सिद्ध है।
- × (१६) ७-६३-२: 'श्री रघुपति प्रताप डर त्राना।' 'प्रताप' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'प्रभाव'। प्रसग में यहाँ पर दोनों खप सकते हैं।
- (२०) ७-६४-१: 'बालेड उमा परम अनुरागा।' 'परम' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'सहित'। 'सहित' ऊपर वाले दोहे में अतिम शब्दों के रूप में आ चुका है:

'कारन कवन सो नाथ सब कहहु सहित ऋनुराग।' इसिलए दूसरे पाठ में पुनरुक्ति प्रकट है। 'ऋनुराग' का प्रयोग प्रायः इसी प्रकार बिना 'सहित' के हुआ है, यथा:

सुनि ससुभाहिं जन मुदित मन मज्जिहिं श्रिति श्रनुराग । १-२ प्रथमहिं श्रिति श्रनुराग भवानी । रामचिरित सर्कहेसि बखानी । ७-६४-७

(२१) ७-६८-२: 'द्विज श्रुति बेंचक भूप प्रजासन।' 'श्रुति बेंचक' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'श्रुति बंचक'। 'श्रुति' को

१—देखिए खुक्कनलाल का ऋस्वीकृत पाठ, इसी स्थल पर।

'वंचना' (ठगना ) अनर्गल प्रतीत होता है। 'वेदों को वेचने' का उल्लेख अन्यत्र भी हुआ है:

वेचिंह वेद धरम दुहि लेही । ३-१६८-१

(२२) ७-१००-६: 'सूद्र करहि जप तप वत नाना। बैठ बरा-सन कहि पुराना।' 'नाना' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'दाना'। प्रसंग 'बिप्र' और 'सूद्र' की तुलना का है। ब्राह्मण के सबध म ऊपर भी कहा गया है:

'बिश्र निरच्छर लोलुप कामी। निराचार सठ वृपली श्वामी।'
शूद्र-पक्ष में 'निरक्तरता' की तुलना 'बरासन पर बैठ कर पुराण-पाठ'
के साथ, तथा 'लोलुपता', 'कामुकता', 'आचरणहीनता' और 'व्यिम-चार' की तुलना 'जप तप बत नाना' के साथ की गई है, और यह समीचीन भी है। 'दान' का यहाँ कोई प्रसंग नहीं आता।

(२३) ७-१०१-६: 'किब बृंद उदार दुनी न सुनी। गुन दूपक बात न कोप गुनी।' 'दूषक' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'दूषन'। प्रसंग से यह प्रकट है कि 'गुनी' का उलटा ही अर्थ पाठ से निकलना चाहिए। गुन दूषन बात' 'गुण और दोषों के समूह' से वह उलटा अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि वे 'दोषों' के साथ 'गुणों' के भी समृह कहे गए हैं; 'गुण में दोष निकालने वाल' या 'गुण को दोप बतलाने वाल' से ही यह उलटा अर्थ निकल सकता है। इमलिए 'दूषक' पाठ की समीचीनता सिद्ध है।

(२४) ७-११०-३: 'चरम देह द्वित के मैं पाई। सुर दुर्लभ पुरान श्रुति गाई।' 'चरम' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'धर्म'। द्वित की देह 'धर्म देह' है और शेष की 'अधर्म देह' यह मानना ठीक नहीं लगता। किय के विचारों के अनुसार वह 'चरम' = 'सर्वश्रेष्ठ' अवश्य है:

सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सबते ऋधिक मनुज माहि भाए। तिन्ह मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी। ७-८६-५

(२४) ७-११०-१३: 'छूटी त्रिबिध ईषना गाढ़ी।' 'ईपना' के स्थान पर रचुनाथदास में पाठ है 'ईर्षना'। 'ईर्षना' निरर्थक है। 'ईषना' 'वासन।' का ही प्रसंग है, यह प्रकट है। 'ईषना' तीन प्रकार की कही गई है.

सुत बित लोक ईपना तीनी । किन्ह कर मित इन कृत न मलीनी । ७-७१-६ उसी की श्रोर यहाँ भी संकेत है ।

(२६) ७-११२-२: 'परद्रोही की होहि निसंका। कामी पुनि कि रहिं अकलंका।' 'होहि' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है 'होइ'। दूसरे चरण मे आए हुए 'रहिंद' से 'होहि' पाठ की अपेज्ञाकत अधिक समीचोनता प्रकट है, यद्यपि अर्थ 'होइ' से भी निकत सकता है।

× (२७ ७-११८-८: 'कल बल छल करि जाहि समीपा। श्रंचल बात बुमावहि दीपा।' 'जाहि' के स्थान पर रघुनाथदास में पाठ है जाइ'। दोनों पाठों से अर्थ लग जाता है, और दोनों व्या-करण-सम्मत हैं।

(२८) ७-१२१-२०. 'दुष्ट उदय जग अनरथ हेतू। जथा प्रसिद्ध अयम प्रहकेतु। संत उदय संतत सुखकारी। बिस्व सुखर जिमि इंदु तमारी।' पहली अर्द्धाली के 'उदय' के स्थान पर रघुनाथ-दास में पाठ है 'हृद्य'। दूसरी अर्द्धाली में 'संत-उदय' का प्रभाव विश्वित है, इसलिए पहली में 'दुष्ट उदय' का प्रभाव-वर्णन समीचीन ही लगता है। अन्यत्र भी खलों के विषय में यही भाव आया है:

उदय केतु सम हित सबही के। १४६ 'दुष्ट के हृदय' का कोई प्रसंग नहीं है।

# बंदन पाठक के अस्वीकृत पाठ भेद

१७६२, २७२१, छक्कनलाल तथा रघुनाथदास के कुछ अस्बीकृत पाठों के अतिरिक्त बंदन पाठक में कुछ अस्बीकृत पाठ और हैं। इन पर क्रमशः नीचे विचार किया जाता है।

(१) ७-२१-२: 'पूरि प्रकास रहेउ तिहुं लोका। बहुतेन्ह सुख बहुतन्ह मन सोका।' बंदन पाठक में 'बहुतेन्ह' के स्थान पर भी पाठ 'बहुतन्ह' है। 'बहुतन्ह' रूप 'षष्ठी' का है, श्रीर इसीतिए 'बहुतन्ह मन' उसके बाद ही श्राया है। यहाँ रूप द्वितीया का होना चाहिए, यह प्रसग से प्रकट है. और 'बहुतेन्ह' = 'बहुते रों को' उसके लिए समी-चीन है।

- (२) ७-७१-६: 'सुतः बित लोक ईषना तीनी।' 'लोक' के स्थान पर बंदन पाठक में पाठ है 'सोक'। 'ईषना' = (वासना)' 'शोक' की कमी नहीं हो सकती, इसलिए 'सोक' पाठ स्पष्ट ही असंगत है। तीन ईषनाओं में 'लोकेषणा' = ख्यादि और प्रतिन्ठा की वसना' भी गिनी जाती है, 'सोक' उसी 'लोक का पाठ-प्रमाद से मंभव रूप प्रतीत होता है।
- (३) ७-७६-१ 'श्रेसेइ हरि बिन भजन खगेसा। मिटइ न जीवन कर कलेसा।' 'हरि बिनु' के स्थान पर बदन पाठक मे पाठ है 'बिनु हरि'। श्राशय प्रकट है: 'बिना हरि-भजन के जीवन का को श नहीं मिट सकता' श्रोर दूसरा हो पाठ उसके निकट है। 'हरि बिनु भजन' का अर्थ भी अन्वय की महायता से 'बिनु हरि भजन' करके ही लगेगा।
- ×(४) ७-६७: 'कितमल असे धर्म सब लुप्त भए सदम थ। दिभिन्ह निज मत किए किए शाट किए बहु पंथ।' लु'त' के स्थान पर बंदन पाठक में पाठ है 'गुप्त'। एक स्थान पर 'गुप्त' का प्रयोग 'लुप' के ही अर्थ में ठीक इसी प्रकार के प्रसंग में हुआ है.

हरित भूमि तून मकुल ममुिक परे नित्यथ । जिमि नास्थड बादते गुप्त होहि सद्यय ॥ ४ १ ४ इसिलए 'लुप्त' की भाँ ति 'गुप्त' को भी प्रयोगसम्मन मानना होगा ।

### कोदवराम के अस्वीकृत पाठभेद

१७६२, १७२१, छक्कनलाल, रघुनाथदाम तथा बंदन पाठक के अनेक अस्वीकृत पाठों के अतिरिक्त भी कुछ अस्वीकृत पाठ कोदब-राम में है। इन पर यथाकम नीचे विचार किया जाता है।

(१) ७-२-६: 'मुनत बचन बिमरे सब :खा। तृपावत जिम पाइ पियूखा।' 'पाइ' के स्थान पर कोटवराम में पाठ 'पाव' है। 'बिसरे सब दूखा' दूसरे चरण में भी संगति के लिए लगेगा, वयोंकि उदाहरण दु ख-विस्मरण के संबंध में ही दिया गया है। श्रीर 'बिसरे सब दूखा' लगाने पर 'पाइ' पाठ ही समीचीन होगा क्योंकि 'पियूखा पाइ' श्रीर उसमें 'कारण-कार्य' का संबंध है। 'पाव' पाठ इस द्शा में ठीक नहीं है, क्योंकि उससे कारण-कार्य के संबंध की श्राभिव्यक्ति नहीं होती।

(२) ७-२-१३: 'येह सदेस सरिस जग माहीं। करि बिचार देखेंडं कछु नाही।' 'येहि' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'येहि'। 'सिरिस' के साथ 'येह' या 'येहि' तथा उनके अन्य रूपों का कोई प्रयोग नहीं मिलता, कितु 'सम' और समान' के साथ अवश्य तुलनीय प्रयोग प्रथ में पाए जाते हैं। इन प्रयोगों में सर्वत्र 'येहि' पाठ है, 'येह' नहीं—पुल्लिंग संज्ञाओं के साथ भी रूप येहि' ही है, यथा:

येहि सम पुन्य पुंज कोउ नाई। १-१०१-८ येहि सम विजय उपाय न द्रजा। ६-८० १० येहि सम धरमु न आन। ७-४६

योहे सम प्रिय जिन्हकें कछ नाही । ७-१३०-३

इसी प्रकार समान के साथ 'जेहि' का भी प्रयोग देखा जाता है, 'जो' का नहीं

नेहि समान ऋतिमय नहि कोई। ३-६-८ इसलिए 'येहि' पाठ ही प्रयोगसम्मत है, 'येह' नही।

- (३) ७-३-६: 'भरि भरि हेम थार भामिनी। गावत चिल सिंधुरगामिनी।' 'चिलिं' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ 'चिलिं सब' है। दूसरे पाठ में छंद की गति विकृत हो गई है, क्योंकि मात्रा बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त यह भी कहना ठीक नहीं प्रतंत होता कि अयोध्या की 'सभी' स्त्रियाँ इस प्रकार निकल पड़ी थीं।
- (४) ७-४-३: 'धाइ धरे गुरु चरन सरोहह। 'धरे' के स्थान पर कोदवराम में पाठ 'गहे'। 'गहे' ऋधिक प्रयोगसम्मत प्रतीत होता है, क्योंकि चरण के प्रसंग में 'गहना' का प्रयोग प्रायः मिलता है, यथा:

मुनि प्रभु बचन विभीपन इरिंप गहे पदकज । ७-८० गहत चरन कह बालि कुमारा । ६-३५-२ गहिस न रामचरन सठ जाई । ६-३५-३ 'धरना' का प्रयोग चरण के साथ नहीं मिलता । अन्यथा अर्थ में दोनों में कोई अंतर नहीं है ।

- (५) ७-५. पुनि प्रमु हरिष सत्रुघन । में दे हृद्य लगाइ। लिख्ड-मन भरत मिले तब परम प्रम दोड भाइ।' कोद्वराम में तीसरे चरण का पाठ है: 'लिख्डिमन में दे भरत पुनि'। प्रसंग से यह प्रकट है कि दोनों भाई परस्पर ही मिले थे, अन्य किसी से नहीं मिले थे। इसलिए 'परम प्रेम दोड भाइ मिले' ही सगत है 'परम प्रेम दोड भाइ भेंटे' संगत नहीं हो सकता।
- (६) ७-६. 'होहि सगुन सुभ विविध विधि वाजिह गगन निसान।' 'गगन' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ है 'नाक'। 'नाक' का प्रयोग स्वर्ग' के ही ऋर्थ में हुआ है 'आकाश' के ऋर्थ में नहीं:

मिह पाताल नाकु जमु ब्यापा । १-२६ ५-५ रक नाकपति होइ । २-६२

कितु 'निसान' अन्यत्र 'श्राकाश' मे ही बजे हैं, 'स्वर्ग' मे नहीं :
सब अपर हरव सुमन बर्गव निमान नम बाज मल । १-१०२
चले निसान बजाइ सुर निज निज पुर सुख पाइ । १-३५३
हरपित बरषिह सुमन सुर गगन बजाइ निमान । ३-२०
बरषिह सुमन हरिष सुर बाजिह गगन निसान । ६-१०६
इसलिए प्रकट है कि पहला ही पाठ ठीक है, दूसरा नहीं ।

×(७) ७-१४: 'भिन्न भिन्न ऋस्तुति करि गए सुर निज निज धाम।' 'गए' के स्थान पर कोदवराम म है 'गे'। दोना पाठ प्रयोग-सम्मत प्रतीत हैं ते है:

सुर मुनि गधर्वा मिलिकरि सर्वा गे विरोध के लाका। १-१८४ निज लोकहि विरोध में देवन्ह इहद सिखाइ। १ १८७ गए देव सब निज निज धामा। १-१८८-१ ×(८) ७-१४-१: 'सुनु खगपति यह कथा पावनी। त्रिविध ताप भवभय दावनी। 'भय' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ है 'दाप'। यद्यपि प्रथ भर में सामान्यत 'भवभय' का ही प्रयोग मिलता है, एकाध स्थल पर 'भव दाप' भी स्थाया है:

देहु भगति रघुपति श्राति पावनि । त्रिश्चि नाप भयदाप नसावनि । इस्रोतिए दोनों पाठ प्रयोगसम्मत प्रतीत होते हैं ।

(६) ७-१४-४: 'सुनिह विमुक्त विरत अरु विसई। लहिह भगित गिति संपति नई।' 'नई' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'नितई'। 'नितई' कही नहीं आया है, 'नितिई' या 'नितिहीं' पाठ ही मिलते हैं:

मुर पुर नितिहि परावन होई। १-१८०-८ त्राति दीन मलीन टुखी नितिही। ७-१४-१७ करि दङ विडव प्रजा नितिही। ७-१०१-६

इसिलए 'नितर्ह' पाठ प्रयोगसम्मत नहीं लगता है। नई' का प्रयोग स्त्रन्यत्र भी मिलता है—स्त्रीर इस प्रकार के प्रसंग में भी मिलता है:

> नित नद प्रीति रामपद पकज । ७-१५ ६ रित होउ अविरल अमल सिथ रघुवीरपट नित नित नई । २-७५ छ० सुमित छुधा बाढ़इ नित नई । ७-१२२-१०

इसलिए 'नई' पाठ ही समीचीन प्रतीत होता है।

(१०) ७-१४: 'ब्रह्मानंद मगन किप सब के प्रभुग्द प्रीति। जात न जाने देवस तिन्ह गए मास घट बीति।' 'देवस तिन्ह' के स्थान पर कोद्बराम में पाठ है 'दिवस निसि'। 'तिन्ह' के न होने पर कर्ता 'सब' होगा, 'किप' नहीं, क्योंकि वही उसके निकट पूर्व मे आया है। किंतु वह कर्ता अशुद्ध होगा, 'के' विभक्ति से यह प्रकट है। इसलिए 'तिन्ह' के बिना शुद्ध कर्ता का अभाव हो जाता है। दूसरी बात यह है कि मास की गणना के प्रसंग में 'दिवस' का ही उल्लेख हुआ है, 'निस' का नहीं:

मास दिवस तहं रहेउं खरारी। ४-६-७ मास दिवस कर दिवस मा मरम न जानह कोइ १-१६५ मास दिवस महं आएउ माई। ४-२२-७ ेदेवस' श्रवश्य प्र'थ में श्रन्यत्र प्रयुक्त नहीं हुश्रा है, 'दिवस' ही प्रयोग-सम्मत है।

× (११) ७-१६-१: 'कहेहु दडवत प्रभु सै तुम्हिह कहाँ कर जोरि।' 'सें' के स्थान पर कोदवराम मे पाठ है 'सन'। यद्यपि 'सन' ही मामान्यत: प्रयुक्त हुश्रा है, कही-कहीं 'सै' भी पाया जाता है .

श्रव में जनमु समुसे हारा। १-२१-२ करव कवन विधि रिपुसे जुम्मा। ६-८-७

इसलिए दोनों पाठ प्रयोगसम्मत हैं।

(१२) ७-१६-३: 'कुलिसहु चाहि कठोर श्रित कोमल कुसुमहु चाहि। चित्त खगेस राम कर समुिक परै कहु काहि।' कोद्वराम में पाठ है: 'चित खगेस श्रस राभकर'। 'श्रस' पाठ मानने पर दोहे के पहले दो चरणों को शेष से स्वतंत्र मानना पड़ेगा; किंतु कर्ता श्रांर किया के श्रमाव के कारण वे पूरा वाक्य नहीं बनाते। पहले पाठ में यह कठिनाई नहीं है - दोहे के पहले दो चरण 'चित्त' के विशेषण मात्र हैं, जो स्वत: 'समुिक परे' किया का कमें है।

(१३) ७-२७: 'प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बज्रन्हि खंचे।' खंचे' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है पचे'। बहुमूल्य पत्थरों को 'खंचने' के उल्लेख अन्यत्र भी आए हैं:

कनक कोरि मिन खाँचत हृढ बरिन न जाइ बनाव । १-१७८-१ नृप मिदर मुंटर सब भाँती । खिचत कनक मिन नाना जाती । ७-७६-२

मिन खंभ भीति विरचि विरची कनक मिन मरकतखर्चा। ७-२७ भ्यचना' का प्रयोग किंचित भिन्न ढंग पर हुआ है:

कनक कलित ऋहि बेलि बनाई। लिख निह परइ सपरन मुहाई।
तेहि के रिच पिच बंध बनाए। बिच बिच मुकुताटाम मुहाए। १-२०८-३
रिच पिच कोटिक कुटिलपन कीन्हेसि कपट प्रबोध। २०-१८
चलइ कि जल बिनु नाव कोटि जतन पिच पिच मिरिय। ७-८६

इसलिए 'सचे' पाठ ही प्रयोगसम्मत प्रतीत होता है, 'पचे' नहीं।

×। १४) १७-२३: 'संत संग श्रपनर्ग कर कामी भव कर पंथ।' कोदबरास में 'संग' के स्थान पर पाठ है 'पंथ' दोनों पाठों से

संगति लग जाती है यद्यपि दूसरे में 'पंथ' की पुनरुक्ति श्रवस्य चित्य है।

- (१४) ७-३८-६: 'सीतलता सरलता मियत्रो। द्विजपद प्रीति धरम जनियत्री।' 'जनियत्री' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'जनजत्री'। 'जनजंत्री' ऋर्यहीन है, और 'धर्म-जनियत्री'='धर्म की जननी' (द्वितपद प्रीति) की संगति प्रकट है।
- (१६) ७-४३-२: 'एक बार रघुराथ बोलाए। गुरु द्विज पुरवामी सव आए। बेठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन। बोले बचन भगत भव भंजन।' दूसरी अर्द्वाली का पाठ कोद्वराम में है: 'बैठे सदिन अनुज मुनि सज्जन।' राम के बुलाने पर आए थे 'गुर द्विज पुरवामी सव' जैसा पहली अर्द्वाली में कहा गया है; इसलिए बैठने वालों में भी 'गुर मुनि अरु द्विज सज्जन' का ही होना अधिक समीचीन है। उनमे 'गुरु' और 'द्विज का न होना, और उनके स्थान पर 'अनुजों' का सम्मिलित होना—जैसा दूसरे पाठ में हुआ है—ठीक नहीं लगता।
- × (१७) ७-४१-द . 'कारुनीक व्यलीक मद् खंढन । सब विधि कुसल कोसलामंडन ।' 'व्यलीक' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'वालिक'। दोनों पाठ संगत लगते हैं।
- ×(१८) ७-४१-७: 'हरि चरित्र मानस तुम्ह गावा।' 'हरि चरित्र मानस' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'रामचरित मानस'। दोनों पाठ प्रसंग में खप जाते हैं।
- × (१६) ७-४४: 'श्रीसिश्र प्रस्त बिहंगपित कीन्ह काग सन जाइ। सो सब सादर किहहौं सुनहु उमा मन लाइ।' 'किहहौं' के स्थान पर कोदबराम में पाठ है 'कह उं मैं'। दोनों पाठ प्रसंग में स्वप सकते हैं।
- (२०) ७-४६-६: 'तब श्रांत सोच भएड मन मेरे ।' दुसी मएडं वियोग प्रिय तोरे। सुंद्र बन गिरि सरित तड़ागा। कौतुक देखत फिरेडं बेरागा। 'बेरागा' के स्थान पर कोदवराम में पाठ

'बिभागा' है । 'बेरागा' = 'बिरक्त भाव से' की संगति प्रकट है— प्रिया-बिरह का शोच था। 'बिभागा' यहाँ ऋर्थहीन है ।

- (२१) ७-४६-८: 'चतुरानन पहं जाहु खगेसा। सोइ करें हु जेहि होइ निदेसा।' 'जेहि होइ निदेसा' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'जो देहिं निदेसा'। 'निदेस' प्रंथ में श्रन्यत्र नही श्राया है। किंतु 'वही काम करना जिसके लिए उनका निदेश हा' ( 'जेहि होइ निदेसा') जितना समीचीन लगता है, उतना ' जो दे निदेश दें' ('जो देहि निदेसा') नहीं।
- (२२) ७-६०-४: 'श्रग जगमय जग मम उपराजा।' दूसरे 'जग' के स्थान पर पाठ कोद्वराम में 'सब' है। 'सब' को अपेता 'जग' 'श्रगजगमय' के लिए श्रधिक उपयुक्त विशेष्य प्रतीत होता है। 'जग' श्रोर 'जग' में पुनरुक्ति नहीं है, पुनरुक्तिवदाभास ही है: पहले 'जग' का अर्थ है 'जंगम' या 'चर', श्रोर दूसरे 'जग' का अर्थ है 'जगत्'।
- (२३) ७-६२-२: 'सिव बिरंचि कहं मोहै को है बपुरा श्रान।' 'मोहै' के स्थान पर कोदवराम मे पाठ है 'मोह है'। कितु प्रसंग यहाँ 'मोह' का नहीं है, मोहने में माया की सफलता का है, जैसा पूर्व वाले दोहे से प्रकट है:

ज्ञानी भगत सिरोमनि त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर पांवर करहि गुमान॥ इसिलए पहला पाठ ही समीचीन है, दूसरा नहीं।

- (२४) ७-६३: 'जेहि के अस्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेस।' 'कै' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'की'। दोनों प्रयोग-सम्मत प्रतीत होते हैं। प्रथ भर में 'कै' तथा 'की' दोनों षष्ठी की विभक्ति होकर स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हैं।
- (२४) ७-६४: 'किह बिराध बध जेहि बिधि देह तजी सर-भंग। बरिन सुतीछन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सन संग।' 'जेहि' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ है 'जाहि'। 'जाहि' का प्रयोग प्रंथ भर में 'जिसको' के अर्थ में और 'जेहि' का 'जिस' के अर्थ में हुआ है।

यहाँ पर दूसरा ऋर्थ ऋपेक्तित है, इसलिए प्रकट है कि पहला ही पाठ शब्द है।

- (२६) ७-६४: 'बरिन सुतीछन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सन संग।' 'सन' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ 'सत' है।' 'सतसंग' न अगस्त्य का प्रभु राम के लिए हो सकता था और न प्रभु राम का अगस्त्य के लिए ही हो सकता था; किसी ऋषि और राम का मिलन कही भी 'सतसंग' नहीं कहा गया है; इसलिए दूसरा पाठ असगंत है, और पहला ही समीचीन है।
- (२७) ७-६६: 'प्रभु नारद संबाद किह मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुमीव मिताई बालि प्रान कर भंग।' 'मिताई' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'मिताइ किह'। प्रथम चरण के उपवाक्य की किया 'किह' के अनतर पुनः कथा के लिए प्रयुक्त किया 'मुनाई' कई चरणों के बाद आती है:

मिला विभीषन जेटि विधि जाई। सागर नियह कथा मुनाई। ७६७८ ऐसी दशा में बीच में पुनः पूर्वकालिक 'कहि' का प्रयोग न केवल अनावश्यक बल्क अनुचित प्रतीत होता है। उसमें पुनरुक्ति भी प्रकट है। पहले पाठ में यह त्रुटियाँ नहीं है। (२८) ७-६६: 'प्रसुहि तिलक करि प्रसु छत सेल प्रवरक्त

- (२८) ७-६६: 'प्रभुहि तिलक करि प्रभु छत सेल प्रवरण वास। वरनन वरषा सरद रितु राम रोप किप त्रास।' 'प्रभु छत' के स्थान पर कोदवराम में 'प्रभु जु छत' पाठ है। 'जु' प्र'थ भर में कहीं भी नहीं प्रयुक्त है—वह अजभाषा का रूप है—स्थार इसलिए प्रयोग सम्मत नहीं प्रतीत होता स्थार पहले पाठ से पूरा ऋथं निकल स्थाता है।
- सम्मत नहीं प्रतीत होता और पहले पाठ से पूरा अर्थ निकल आता है।
  (२६) ७-६६: ऊपर के हो दोहें में 'बरनन' के स्थान पर
  कोदवराम में पाठ है 'बरने'। 'बरने'—'वणन करने से' का यहाँ
  कोई प्रसंग ही नहीं है; इसलिए यह स्पष्ट ही अशुद्ध है। मुख्य किया
  'सुनाई' बाद में आती है (७-६७-८), इसलिए 'बरनन'—'वर्णन'
  बीच के 'वर्णनों' के लिए आ ही सकता है।
- (३०) ७-६६: 'निसिचर कीस लराई बरनेसि बिबिध प्रकार।' 'लराई' के स्थान पर कोदवराम' में है 'लराइ पुनि'। 'लराई'='लब

कर' के अर्थ में यहाँ असगंत ही है; वह 'लड़ाई' का विकृत रूप होकर ही प्रसंगसम्मत हो सकता है। किंतु यह विकृत रूप प्रंथ में कहीं नहीं आया है, इसलिए प्रयोगसम्मत नहीं ज्ञात होता है। फिर 'लराई' 'लड़ाई' मात्र से संगति भी बैठ जाती है, 'पुनि' अनावश्यक है। इसलिए पहले पाठ की समीचीनता प्रकट है।

× (३१) ७-६६-२: 'देखि चरित श्रित नर श्रनुसारी। भएउ हृद्य मम संसय भारी। सोइ भ्रम श्रव हित करि मैं जाना। कीन्ह श्रनुश्रह कृपानिधाना।' 'सोइ' के स्थान पर कोदवराम में पाठ 'सो' है। प्रसंग में दोनों खप सकते हैं, श्रंतर केवल बल का है।

(३२) ७-६६: 'सुनि बिहंगपित बानी सिहत बिनय अनु-राग। पुलक गात लोचन सजल मन हरषेड श्रित काग।' 'बानी' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'बानि बर'। यद्यपि सामान्य रूप 'बानी' ही है, एकाध बार 'बानि' भी श्राया है:

भइ मृदु बानि सुमगल देनी । २-२ ५-६ इसिलए वह भी प्रयोग-विरुद्ध नहीं है। प्रसंग में दोनों खप सकते हैं। 'बर' श्रवश्य प्रायः एक निरर्थक विशेषण है।

(३३) ७-६६: 'स्नाता सुमित सुसील सुचि कथा रिसक हिरिदास। पाइ उमा श्रित गोप्यमिप सज्जन करिह प्रकास।' 'गोप्यमिप' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ है 'गोप्यमत'। 'मत' प्रायः निरर्थक है: 'गोप्य' से ही 'गोप्य मत' का श्राशय निकल श्राता है, किंतु 'श्रिप' में जो 'बल' है वह सगित के लिए श्रावश्यक है: 'श्रात्यन्त गोप्य विषय तक भी सज्जन प्रकाशित कर देते हैं, यदि . श्रोता मिल जावे।' इसिलए पहला ही पाठ समीचीन लगता है।

(३४) ७-७०: 'मृगलोचिन लोचन सर को अस लाग न जाहि।' 'मृगलोचिन' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'मृगनयनी' श्रीर 'लोचन सर' के स्थान पर है 'के नैन सर'। 'लाग' एकवचन क्रिया के साथ 'के नैनसर' बहुवचन पाठ श्रशुद्ध है, 'लोचन सर' ही शुद्ध है।

(३४) ७-७१-४: 'चिंता सांपिनि को नहिं खाया। को जग

जाहि न ब्यापा माया।' 'को निह' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'केहि निह'। 'खाया' का ऋर्थ है 'खाया गया', 'खा डाला' नहीं। 'खा डाला' ऋराय रखना होता तो पाठ 'खावा' होता, जैसे ऊपर की ऋदीली में 'लावा' और 'डोलावा' आए हैं.

'मच्छर काहि कलंक न लावा। काहि न सोक समीर डोलावा।' श्रीर 'खाया गया' अर्थवाची 'खाया' के साथ 'को' = 'कौन' प्रथमा का ही रूप प्रयुक्त हो सकता है, 'केहि' = 'किसको' द्वितीया का नहीं, क्योंकि अन्यथा 'खाया' किया कर्त्ता विहीन हो जाएगी।

- ३६) ७-७२-४: 'अगुन अद्भ्र गिरा गोतीता । सबद्रसी अनबद्य अजीता। 'अद्भ्र' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ है 'अद्भ'। प्रसंग यहां निर्णुण ब्रह्म का है। उसके विषय में 'अदंम' असंगत और 'अद्भ्र' = 'शक्ति सपन्न' ही संगत प्रतीत होता है।
- × (३७)७-७२: 'जथा अनेक बेष धरि नृत्य करें नट कोइ। सोइ सोइ भाव देखाने आपुन होइ न सोइ।' 'अनेक' के स्थान पर कोदवराम में पाठ 'अनेकन' है। 'अनेकन' अशुद्ध है, क्योंकि 'अंतेक' तो स्वतः बहुवाची है; और 'अनेकन' कही अयुक्त भी नही हुआ है, इसलिए प्रयोगसम्मत नहीं है। 'अनेक' ही यथेष्ट है, और वह प्रयोग-सम्मत भी है।

ऊपर वाले दोहे में ही 'सोइ सोइ' के स्थान पर कोदवराम में पाठ 'जो जो' है । दोनों पाठ प्रसंग में खप सकते हैं।

- (३८) ७-७३-४: 'जब जेहि दिसिश्रम होइ खग्सा। सो कह पच्छिम उप्ट दिनेसा।' 'दिसि श्रम' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'श्रम दिमि'। पहल पाठ की संगति प्रकट हैं; दूसरा पाठ ऋथे-हीन और असंगत प्रतीत हता है।
- (३६) ७-७४: एक बार अति सैसवं चरित किए रघुबीर।' 'अति सैसवं' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'अतिसय सुखद्'। पहला पाठ अधिक प्रासंगिक है—'अति सेसवं' का अर्थ है 'अत्यंत शैश्वावस्था में'। दूसरे पाठ में इस प्रकार की प्रासंगिकता नहीं है।

× (४०) ७ ७८: 'राकापित षोडस उद्यहि तारागन समुदाइ।' 'उद्यहिं' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'उगहिं'। 'उगेउ' के अन्य प्रयोग के स्थल प्र'थ में नहीं हैं, किंतु सूर्य चंद्रादि के लिए 'उद्यना' आया है:

उएउ श्ररुन श्रवलोकहु ताता। १-२३८-७ प्राची दिसि ससि उएउ सुहावा। १-२३७-७ उएउ भानु हिनु सम तम नासा। १-२३६-४

४१) ७-७६: 'ब्रह्मलोक लिंग गएउं मैं चितएउं पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजिह मोहि तात।' 'चितएउं' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'चितवत'।'चितवत' = 'देखता हुआ' में ध्विन यह है कि राम की भुजा और काग में जो दो अंगुल का अंतर था उसका कोई सबध काग के इस पीछे की 'चितवन' से था जो कि प्रसंग से सिद्ध नहीं है। 'चितएउं' में ऐमी कोई बात नहीं है; वह स्वतंत्र है और प्रसगाचित है।

× ( ४२ ) ७-७६ ' सप्ताबरन भेद करि जहां लगे गित मोरि। गएडं तहां प्रभु भुज निरिष व्याकुल भएडं बहोरि।' दोहे के दूसरे चरण का पाठ कोदवराम में है 'जहं लिंग गित रहि मोरि'। 'लगें' और 'लिंग' दोनों प्रयोगसम्मत प्रतीत होते हैं.

श्राजु लगं श्रव जबतें भएऊं। १-१६७-४ श्राजु लगं कीन्हिउ तव सेवा। १-२५७-७ ये प्रिय सबहिं जहा लगि प्रानी। १-२१६-७ जह लगि नाथ नेह श्रव नाते। २-६५-३

'रही' का विकृत रूप 'रहि' भी कहीं-कहीं देखने में आता है, यथा : जुग सम नृपिट गए दिन तीनी । कपटी मुनि पट रिट मिति लीनी । १-२७२-७ अर्थ में भी दोनों पाठों में काई अंतर नहीं है; इसलिए दोनों पाठ प्रसंग और प्रयोग सम्मत हैं ।

(४३) ७-५०: 'एक एक ब्रह्मांड म ; रही बरष सत एक। येहि बिधि देखत फिरौं में आड कटाह आनेक।' 'रही' के स्थान पर कोदवराम में पाठ हैं 'रहे'। कर्ता 'मैं' दोहे के तीसरे चरण में आया है। 'मैं' प्रथमपुरुष' एकवचन कर्ता के साथ 'रहे' बहुवचन रूप श्रशुद्ध है, श्रीर कहीं नहीं श्राया है। 'रहों' की समीचीनता प्रकट है। तीसरे चरण में उसका समानधर्मी 'फिरोंं' श्राया ही है।

×(४४) ७-८१-७: 'द्सरथ कौसल्या सुनु ताता। बिबिध रूप भरतादिक भ्राता।' 'कौसल्या सुनु ताता' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ 'कौसल्यादिक माता' है। प्रसंग में दोनों खप सकते हैं, यद्यपि दशरथ-कौशल्यादिक का समास आगे आने वाले 'माता' विशेषण के कारण ठीक नहीं होगा।

( ४४ ) ७-८१: 'सोइ सिसुपन सोइ सोभा सोइ कुपाल रघुबीर।' 'सोइ सिसुपन' के स्थान पर कोदवराम में पाठ 'सो सिसु-पन' है। आगे आए हुए 'सोइ सोभा' और 'सोइ कुपाल रघुबीर' के साह चर्य में 'सोइ' की समीचीनता प्रकट है, और प्रसंग से भी इसी का समर्थन होता है। प्रसंग यहाँ 'उस' या 'वह' का नहीं है, 'वही' का है।

(४६) ७-५३: 'सुनि सप्रेम मम बानी देखि दीन निज दास।' बचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमानिवास ।' 'बानी' के स्थान पर कोदवराम में पाठ 'बैन बर' है। अपनी 'वानी' के लिए 'बैन बर' कहना अनहोना सा लगता है विशेष रूप से जब अपनी दीनता का उल्लेख उसी स्थल पर हो और वह वाणी अपने आराध्य के प्रति कही गई हो। इसलिए पहला ही पाठ समीचीन लगता है।

(४७) ७-८४: 'श्रिबरत भगति विसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव।' जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोड पाव।' जेहि' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'जो'। संभवत: 'जो गाव' के श्रनुकरण पर 'जो खोजत' किया गया है। जेहि गाव' श्रुन्यत्र भी श्राया है; यथा:

जेहि श्रुति गाव धरिह सुनि ध्याना। १-११३-⊏ श्रीर 'खोजत' के साथ विभक्तियुक्त कर्म ही प्र'थ भर में श्राया है: जनक सुता कहं खोजहु जाई। ५-२२-७ बचन सहाय करिब में पेंह्हु खोजहु जाहिं। ४-२७ इसलिए पहले पाठ की समीचीनता प्रकट है। विभक्तिहीन दूसरा पाठ ठीक नहीं लगता है।

(४८) ७-८६-६: 'तिन्ह्महु प्रिय बिरक्त पुनि ज्ञानी। ज्ञानिहुं ते श्रात प्रिय बिज्ञानी।' 'पुनि' के स्थान पर कोदवराम मे पाठ है 'श्ररु'। ज्ञानी' को 'विरक्त' से भिन्न श्रीर प्रियतर मानना ही प्रसंग से सिद्ध होता है, क्योंकि इसी प्रकार श्रीर भी कोटियों के साधकों को गिनाते हुए कहा गया है:

'तिन्ह तें पुनि प्रिय तोहि निज दासा। जेहि गित मोरि न दूसरि श्रासा।' श्रन्यत्र भी इसी प्रकार के एक प्रसग में 'विरक्त' से 'ज्ञानी' को श्रेष्ठ कहा गया है:

धर्मसील कोटिक महं कोई। विषय विमुख विरागरत होई।

कोटि विगक्त मध्य श्रुति कहर्ड। सम्यक ज्ञान सकृत कोउ लहर्ड। १-५४-३ इसलिए दूसरा पाठ समीचीन नहीं ज्ञात होता है, पहला ही समीचीन लगता है।

- (४६) ७-८७-८: 'तिन्इ महं जो परिहरि मद माया। भजइ मोहि मन बच श्रुरु काया।' 'भजइ' के स्थान में कोद्वराम में पाठ है 'भजिह'। 'जो' कर्ता एकवचन है। उसकी क्रिया 'भजइ' एकवचन ही होनी चाहिए, 'भजिहें' बहुवचन नहीं।
- (४०) ७-८८: 'जेहि सुख लागि पुरारि असुभ बेष कृत सिव सुखद।' 'जेहि' के स्थान पर कोदवराम में पाठ 'जो' है। 'लागि' के साथ तो 'जेहि' रूप अनेक बार आया है:

जेहि लागि निरागी ऋति ऋनुरागी । १-१८५-६०२ तुम्ह जेहि लागि बज्र पुर पारा । २ ४-८ मोहि मुरन्ह जेहि लागि पठावा । ५-२ १२

कितु 'लागि' या उसके किसी रूप के साथ 'जो' कहीं नही श्राया है। पहले पाठ की समीचीनता इसलिए प्रकट है।

(४१) ७ प्य: 'सोई मुख लवलेस जिन्ह बारक सपनेहु लहेहु।' 'सोई मुख' के स्थान पर कोदवराम में 'सो मुख कर' पाठ है। 'कर' के साथ 'सो' रूप समीचीन नहीं हैं. धौर कहीं भी नहीं आया है—

'कर' के साथ 'तेहि' ही संभव था। 'सोई' पाठ में यह त्रुटि नहीं है, वह ' सुख लवलेस ' का विशेषण मात्र है।

(४२) ७-६६: 'ते निहं गर्नाहं खगेस ब्रह्म सुखिहं सज्जन सुमित ।' 'ते निहं गर्नाह' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'सा निहं गन्ह'। यह सर्वनाम पूर्ववर्त्ता चरण में आए हुए 'जिन्ह' के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है:

'सोई सुख लवलेस जिन्ह बारक सपनेहु लहेहु।' इसिलए इसका बहुवचन रूप और तदनुसार इसकी बहुवचन क्रिया ही समीचीन है, दूसरे नहीं।

(४३) ७-६०: 'रामकृपा बिनु सपनेहुं जीव न लह बिस्नामु।' दूसरे. चरण का पाठ कोदवराम में है 'जिव कि लहे बिस्नामु।' श्रगला दोहा है:

'श्रस बिचारि मितवीर तिज कुतर्क संनय सकता । भजहु राम रघुबीर करुनाकर सुंदर सुखट।।' इस दोहे के प्रसंग में दूमरा अर्थात् प्रश्नवाची पाठ उतना समीचीन नहीं लगता है जितना पहला अथान् सामान्य पाठ।

- ( ४४ ) ७ ६१-२ : 'तीरथ र्त्रामत कोटि सम पावन ।' 'राम' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'सत'।' 'कोटि' के लिए 'त्रमित विशेषण होते हुए 'सत'='शत' नितांत क्रामंगत है। 'सम' पाट ही समीचीन लगता है।
- ( ४४ ) ७-६२-६ : 'तिष्तु कोटि सम पालन कर्ता।' कोद्वराम में 'सम' के स्थान पर पाठ है 'मत'। दोनों पाठ प्रसंग में खप मकते हैं; अंतर केवल उपमा और रूपक का होगा। कितु दूसरे पाठ का यह अर्थ भी लिया जा सकता है: 'सौ करोड़ विष्णु का पालन करने वाले हैं ' जो प्रसंग में अपेन्तित नहीं है, इसलिए पहला पाठ अधिक समीचीन लगता है।
- ( ४६-) ७-६३-३ : 'पाछिल मोह स्मृमि पछिताना । ब्रह्म अनादि मनुज करि माना ।' 'माना' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'जाना'।

दोनों से कोई श्रांतर प्रसंग में नहीं श्राता ; किंतु 'जानि' श्रगली ही श्रद्धाली में पुनः श्राया है :

'जानि राम सम प्रेम बढ़ावा।'

इसिलए दूसरे पाठ में पुनरुक्ति सी है, जिससे पहला पाठ मुक्त है। (४७) ७-६३:, 'ताहि प्रसंसि विविध विधि सीस नाइ कर जोरि। बचन बिनीत सप्रेम मृदु बोलेड गरुड़ बहोरि।' 'प्रसंसि' के स्थान पर कोदवराम में पाठ हैं 'प्रसंसे'। 'प्रससे' बहुवचन रूप है, जो केवल बहुवचन कमें के लिए उपयुक्त है, ताहि' एकवचन के साथ नहीं। 'प्रसंसि' पूर्वकालिक रूप ही उसके साथ समीचीन हैं।

( ४८ ) ७-६४ . 'प्रभु तव आस्नम आएं मोर मोह भ्रम भाग।' कोद्वराम में 'आए' के स्थान पर पाठ 'आएउ' है। इस प्रश्न का जो उत्तर काग ने दिया है, उसमें उसने यह बताया है कि लोमस ने उसे इम प्रकार का एक वर ही दिया था जिसका यह परिणाम है:

'जेहि श्रास्नम तुम्ह बसव पुनि सुमिरत श्री भगवंत।

व्यापिहि तहं न श्रविद्या जोजन एक प्रजंत।।' इसिलए यह प्रकट है कि गरुड़ के प्रश्न में उसके उक्त श्राश्रम में आने श्रीर मोहभ्रम-निवारण में स्पष्ट संबंध-संकेत होना चाहिए। इस ध्यान से पहला ही पाठ प्रसगमम्मत लगता है दूसरा नहीं: पहले में 'श्राए' से यह संबध-संकेत प्रगट है, तूसरे में 'श्राएउं' के कारण होनों उपवाक्य श्रलग-श्रलग श्रीर एक-दूसरे से स्वतत्र हो जाते हैं।

(४६) ७-६५: 'पाट कीट तें होइ तेहि ते पाटंबर रुचिर।' 'तेहि ते' के स्थान पर कोद्वराम मे पाठ है 'तातें'। 'तातें' का प्रयोग 'इसलिए' के ही अर्थ में हुआ है:

निज बुवियल भरोस मोहिं नाही। तातें विनय करी सब पाहीं। १-८-४ यह इतिहास सकल जग जानी। तातें मैं संछेप बखानी। १-६५-४ भगितहिं सानुकूल रघुराया। तातें तिह डरपित अति माया। ७-११६-५ 'उससे' के अर्थ सं 'तेहि ते' ही आया है, यथा:

यहि के एक परम बल नारी। तेहित उत्तर सुमट सोइ भारी। ३-३८-१२

एक रूप तुम्ह भ्राता दोऊ । तेहि भ्रमतें नहि मारेउं सोऊ । ४८-५ इसलिए पहला ही पाठ समीचीन लगता है, दूसरा नहीं ।

(६०) ७-६७: 'किलमिल प्रसे धरम सब लुप्त भए सद्ग्रंथ।' 'श्रसे' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ में 'श्रासे'। 'श्रासना' अथवा इसका कोई रूप कहीं भी श्रंथ भर में प्रयुक्त नहीं है; सवंत्र 'श्रसना' और उसीके अन्य रूप आए हैं :

ग्रसे जे मोह पिसाच । १-११४ समय सरप ग्रसेउ मोहि ताता। ७ ६३-६ कलिमल ग्रसित बिमृह । १-३०-२ इसिलिए पहला ही पाठ प्रयोगसम्मत है, दूसरा नहीं।

×(६१) ७-६८ : 'बरन धरम नहिं आस्रम चारी। श्रुति बिरेधरत सब नर नारी।' 'श्रुति विरोधरत सब' के स्थान पर कोद्व-राम में पाठ है 'श्रुति बिरोधत्रत रत'। 'श्रुति बिरोध त्रत' जैसा कोई त्रत सुना नहीं गया है; इसलिए दूसरे पाठ में व्यंजना से अर्थ लेना पड़ेगा। अन्यथा दोनों पाठ प्रसंग में खप सकते हैं।

(६२) ७-६८-७: 'निराचार जो श्रुतिपथ त्यागी। किल्जुग सोइ ज्ञानी सो बिरागी।' 'सोइ ज्ञानी सो बिरागी' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'सोइ ज्ञानी बैरागी'। 'बैरागी' अन्यत्र कहीं नहीं आया है, 'बिरागी' ही मंथ भर में मिलता है, यथा:

सम श्रभूत रिपु, विमद विरागी । ७-३८-२ श्रस विचारि ज तग्य विरागी । ७-७४-२ रहे कहावत परम विरागी । १-३३८-५ करत विविध जप जोग विरागी । १-२२६-४

इसलिए पहला ही पाठ प्रयोगसम्मत ज्ञात होता है, दूमरा नहीं।

(६३) ७-६८: 'जे अपकारी चार तिन्हकर गौरव मान्य तेइ।' 'मान्य तेइ' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'मान्यता'। 'कर' एक-वचन की विभक्ति के साथ दोनों संज्ञाओं 'गौरव' और 'मान्यता' का आना ज्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं है। इसलिए पहला ही पाठ समीचीन है, दूसरा नहीं। × (६४) ७-६६-३: 'सब नर काम लोभ रत कोधी। देव बिप्र श्रुति संत बिरोधी।' 'श्रुति' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'गुरु'। प्रसंग में दोनों खप सकते हैं।

- (६५) ७-१००-३: 'श्रापु गए श्ररु तिन्हहूं घालहि। जे कहुं सतमारग प्रतिपालहि।' 'कहुं' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ है. 'कछुं'। 'कछुं' श्रथवा 'श्रधिक' का कोई प्रसंग यहाँ नहीं है: प्रसंग में यह ध्विन नहीं ली जा सकती कि यह दुष्टात्मा केवल उन्हीं को गिराते—पथश्रष्ट करते —हैं जो सन्मार्ग का कुछ ही प्रतिपालन करते हैं, श्रौर शेष को वह छोड़ देते हैं। यहाँ तो प्रासगिक ध्विन यही है कि 'साधारणतः लोग सन्मार्ग पर चलते ही नहीं, थोड़े ही ऐसे लोग किलयुग में होते हैं जो सन्मार्ग पर चलने का यहा करते हैं, श्रौर यह दुष्टात्मा उन इने गिने लागों को भी पथ-श्रष्ट करते हैं।' यह 'यदि कही कोई' की ध्विन 'जे कहुं' पाठ से हो निकलती है, इसलिए वही पाठ ठीक लगता है।
- (६६) ७-१०० 'भए बरन संकर किल भिन्नसेतु सब लोग।'
  ,किल' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'किली'। 'किलि' रूप तो म'थ
  भर में प्रायः एक सौ बार आया है, 'किली' एक बार भी नहीं आया
  है; इसिलिए दूसरा पाठ प्रयोगिवरुद्ध है।
- × ६७) ७-१०२: 'सुनु ब्यालारि काल किल मल श्रवगुन श्रागार।' 'काल' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'कराल'। प्रसंग में दोनों खप सकते'हैं।
- (६८) ७-१०४७: 'काल धम निहं ब्यापिहं ताही। रघुपित चरन प्रीति ऋति जाही।' 'धर्म' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'कर्म'। प्रसंग यहाँ पर प्रत्येक युग के 'धर्म' का ही है, 'कर्म' का नहीं: 'बुध जुग धमे जानि मन माहीं। तिज ऋधर्म रित धर्म कराहीं।' इसिलए पहला ही पाठ समीचीन है, दूसरा नहीं।
- (६६) ७-१०६: 'एक बार हर मंदिर जपत रहे जंसव नाम।' 'मंदिर' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'मंदिरहु' । मंदिरहु' =

'मंदिर ने भी', या 'मंदिर को भी' नितांत ऋसंगत है। 'हर मंदिर' -'हर के मंदिर में' हो प्रसंग से सिद्ध है।

(७०) ७-१०८: 'जो प्रसन्न प्रभु मोपर नाथ दीन पर नेहु।' 'प्रभु मोपर' के स्थ न पर कोदवराम में पाठ है 'अति मोहि पर'। पूर्व का दोहा यह है:

'सुनि बिनतो सर्वज्ञ सिव देखि बिप्र श्रनुरागु। पुनि मंदिर नभ बानी भइ द्विजबर बर मांगु॥'

इस नभ-वाणी से 'ऋति प्रसन्न' होने की ध्वनि निकालना, और पुनः 'ऋति प्रसन्न' होने का निश्चय करके ही वर माँगना युक्तियुक्त नहीं लगता। पहले पाठ में यद्यपि 'प्रभु' और 'नाथ' के आने के कारण पुनक्कि है, कितु फिर भी इस प्रकार का दोप नहीं है।

(७१) ७-४०८. 'ऊपर के ही दोहे में 'भगति' के स्थान पर पाठ 'भगती' है। 'भक्ति' और 'भगति' प्राय. दो सो बार प्रथ में आए है, कितु कहीं भी 'भगती' रूप नहीं आया है। इसलिए पहला ही पाठ सभीचीन ज्ञात होता है।

× (७२) ७-१०८ ' 'तव माया बम जीव जड़ संतत फिरह भुलान। तेहि पर क्रांध न करिश्र प्रभु क्रपासिधु भगवान।' 'तेहि पर' के स्थान पर कोदवराम मे पाठ है 'तापर'। दोनों 'जड़ जीव के लिए उपयुक्त हो सकते हैं।

(७३) ७-१०६: 'प्रोरंत काल बिधि गिरि जाइ भएउं मै ज्याल।
पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजेउं गएं कल्लु काल।' 'बिधि गिरि' के स्थान
पर कोदबराम में 'सुविधिगिरि' पाठ है। यह विदित है कि 'सु' गिरि
के नाम का कोई अश नहीं है, और व्यक्तिवाचो सज्ञा 'बिध्य गिरि'
का गुण्वाचक वह विशेषण भी नहीं हो सकता। 'भी' अर्थवाची
संकेतवाचक विशेषण भी यह 'विध्य गिरि' का नहीं हो मकता,
क्योंकि एक तो पहले कहीं 'विध्य गिरि' का कोई प्रसंग आया नहीं
है, और दूसरे 'सु' का प्रयोग कहीं भी संकेतवाचक विशेषण के
रूप में नहीं हुआ है। इसलिए केवल 'विधि गिरि' पाठ ही समीचीन
और यथेष्ट है।

(७४) ७-१०६: ऊपर के ही दोहें में 'सो तनु' के स्थान पर पाठ है 'सोउ तनु' । भुशु'डि को यह सर्प शरीर ही तो पहला शरीर शापवश प्राप्त हुन्ना था—शाप था:

'बैठ रहिस श्राजगर इव पापो। सर्प होहि खल मल मित ब्यापी।' इसिलए किसी श्रान्य पूर्ववर्ती शरीर की श्रोर संकेत न होने के कारण 'सोड' विशेषण संगत नहीं है, 'सो' ही समीचीन ज्ञात होता है।

(७४) ७-१२०: 'खेलो तहूं बालकन्ह मीला। करौ सकल रघुनायक लीला।' 'तहूं' के स्थान पर कोदवराम में पाठ 'तहाँ' है। पूर्व में भुशुंडि कह चुके हैं:

'त्रिजग देव नर तनु धरऊं। तहं तहं राम भजन अनुसरऊं।' इसलिए बाद में त्राह्मण्-शरीर के कमों का उल्लेख करते हुए राम-भक्ति के बालोचित संस्कारों की ओर संकेत करते समय 'तहूं'= 'वहां भी' 'खेल में भी' ही प्रसंगसम्मत माना जायगा, 'तहाँ' नहीं।

×(७६) ७-११०: 'क्रुपानिधि' के स्थान पर पाठ कोदवराम में 'क्रुपायतन' है। दोनों प्रंथ भर में प्रयुक्त हैं, श्रीर इसलिए प्रयोगसम्मत हैं।

×(७७) ७-११०: 'त ब कहा कृपानिधि तुम्ह सर्वज्ञ सुजान। सगुन ब्रह्म व्यवराधन मोहि कहहु भगवान।' 'श्रवराधन' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'श्रवराधना'। प्र'थ में तुलनीय प्रयोग नहीं हैं। संभवतः दोनों प्रयुक्त हो सकते हैं।

(७८) ७-१११-७: 'बिबिध भांति मुनि मोहि समुक्तावा। निर्गुन मत मम हृदय न श्रावा।' 'मम' के स्थान पर भी कोदवराम में पाठ 'मोहिं' ही है। 'मोहि' कर्म कारक का रूप है, इसलिए न वह 'हृद्य' का विशेषण हो सकता है, श्रोर न 'श्रावा' श्रकर्मक किया का कर्म ही हो सकता है। 'मम हृद्य' पाठ की समीचीनता प्रकट है।

(७६) ७-१११-१४: 'सुनु प्रभु बहुत श्रवज्ञा किए। उपज कोध ज्ञानिहुं के हिए।' 'किए' श्रीर 'हिए' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ क्रमश: है 'किएऊ' 'हिएऊ।' 'किएऊ' के दो श्रर्थ संभव हैं: 'कियो'= 'तुमने किया' तथा 'किएहु' = 'करने पर भी'; श्रौर इसी प्रकार 'हिएऊ' का भी प्रयोग दो श्रर्थों में हो सकता हैं; 'हियो' = 'हृदय ने' श्रौर 'हिएहु' - 'हृदय में भी'। किंतु पहला श्रर्थ यहाँ श्रपेचित नहीं है यह प्रसंग से प्रकट हैं, श्रौर दूसरा श्रर्थ पहले ही पाठ से निकलता है। इसलिए पहले पाठ से ही ठीक संगति लगती है।

( द० ) पुनः ऊपर की ऋद्धीली में 'ज्ञानिहुं' के स्थान पर कोद्व-राम में पाठ है ज्ञानी'। 'ज्ञानिहुं 'स्पष्ट ही ऋधिक युक्तियुक्त है।

( ५१ ) ७-११४: 'उमा जे रामचरन रत बिगत काम मद लोभ। निज प्रभुमय देखिह जगत केहि सन करिह बिरोध।' 'केहि' के स्थान में कोद्वराम में पाठ हैं 'का'। प्रथ में दे'नों के प्रयोगों में अंतर साधारणतः प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक होने का है। अपवाद केवल एक स्थलपर मिलता है:

तुम्ह तें ऋभक पुन्य यह कार्कें । १-२९४-६ 'बिरोध 'किसी प्राणी के साथ ही संभव है, इसलिए पहला पाठ ऋपेचाकृत ऋधिक समीचीन प्रतीत होता है।

( ५२ ) ७-११३ : 'जेहि आस्नम तुम्ह बसब पुनि सुमिरत श्री भगवंत।' 'जेहि' के स्थान पर कोदवराम मे पाठ है 'जो'। 'जो' स्पष्ट ही यहाँ पर ऋगुद्ध है, 'जेहिं' ही शुद्ध है।

( द र ) ७-११३ : पुनः उपर्युक्त दोहे में 'बसव' के स्थान पर पाठ है 'बसहु'। इस वरदान की प्राप्ति के पूर्व भुशुं डि ने कोई आश्रम बनाया नहीं था; घर छोड़ने के अनंतर वह जगह-जगह भ्रमण ही कर रहे थे जब वह लोमस के संपर्क में आए:

गुरु के बचन सुरित करि राम चग्न सन लाग।
रघुपति जस गावत फिरेत छन छन नव अनुराग। ७-११०

आश्रम तो इस बर की प्राप्ति के अनंतर उन्होंने बनाया है—
करि बिनती मुनि आयेमु पाई। पद सरोज प्रांन पुनि सिर नाई।
इरष सिहत येहि आसम आएउं। अमु प्रसाद दुरलम बर पाएउं। ७-११४६
इसिलिए प्रसंग में मविष्य का 'बसब' रूप ही समीचीन है, वर्तमान
का 'बसहु' रूप नहीं।

× ( 5 ) ७-११४ : 'पुरुष त्यागि सक नरिहि जो बिरक्त मित धीर। न तुकामी बिषया बस बिमुख जो पद्रघुबीर।' 'विषया बस' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ है 'विषया बिबस'। 'बस' तथा 'विबस' लगा कर बनाए गए समास प्रंथ भर में मिलते हैं, यथा:

स्वारथ विवस विकल तुम्ह होहू । **२-२२०-२** माया विवस मए मुनि मूढा । **१-३३-३** जे मति मंद विमोह वस । **१-४६** भए काम वस समय विसारी । **१-८५-४** श्र**ौर प्रसंग में भी दोनों खप सकते हैं** ।

( प्र ) ७-११६ : 'मोह न नारि नारि के रूपा। पन्नगारि यह रीति अनूपा।' 'रीति' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ 'नीति' है। 'नीति' मानव द्वारा निर्धारित होती है:

रूप तेज बल नीति निवासा । १-१३०-३ धरम धुरधर नीति निधाना । १-१८५-३ नृप हित हेतु सिखा नित नीती । १-१५५-३ कस न राम तुम्ह राखहु नीती । १-२१८-७

श्रीर 'रीति' का प्रयोग दोनों प्रकार की क्रिया-प्रणालियों के लिए होता है—निर्घारित क्रिया-प्रणाली के लिए श्रीर स्वाभाविक क्रिया-प्रणाली के लिए, यथा:

रघुकुल रीति सदा चिल आई। प्रान जाइ बरु बचनु न जाई। २-८४-४ उदासीन आरि मीत हित सुनत जरिह खल रीति। १-४

इमिलिए प्रस्तुत प्रसंग में 'रीति' हो प्रयुक्त हो सकता है, 'नीति' नहीं। (८६) ७-११६: 'श्रोरी ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रबीत।' 'सुप्रबीन' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'परबीन'। 'परबीन' रूप श्रंथ भर में नहीं मिलता। 'प्रबीन' ही सर्वत्र मिलता है:

सोइ उपाय तुम्ह करेहु सब पुरजन परम प्रवीन । २-८० मुनिबर परम प्रवीन जोरि पानि ऋस्तुति करत । ३-३ धीर धरम पथ परम प्रवीना । ३-४५-६

इसिलए 'सुप्रवोन' पाठ 'परबीन' की ऋपेत्ता ऋधिक प्रयोगसम्मतः लगता है।

(५७) ७-११६ 'जे सुनि होइ रामपद प्रीति सदा श्रविद्यान।' 'श्रविद्यान पर कोद्वराम में पाठ है 'श्रविद्यान'। प्रसंग से यह प्रकट है कि 'श्रविच्छिन्न' श्रथीत् 'श्रविरत्त' श्रथीवाची शब्द ही यहाँ पर श्राना चाहिए। 'श्रविच्छिन्न' का श्रपश्रंश रूप 'श्रविद्यान' होगा, 'श्रविद्योन' नहीं।

( प्र ५-११७ १: 'सुनहु नाथ यह अकथ कहानी। समुमत बनइ न जाइ बखानी।' 'जाइ' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'जात'। 'समुमत बनइ' के साथ 'बखानि जाइ' ही 'समीचीन लगता है। 'जात' अशुद्ध भी है: 'कहानी' स्त्रीलिङ्ग कर्म के लिए किया स्त्रीलिङ्ग ही शुद्ध होगी, और 'जात' पुल्लिङ्ग है।

(२६) ७-११७-२: 'तब विज्ञानरूपिनी बुद्धि विसद घृत पाइ। चित्त दिया भरि धरै दृढ़ समता दिश्रिट बनाइ।' 'रूपिनी' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'नि रूपिनी'। यहाँ पर 'निरूपिनी' = 'निरूपण करने वाली' का कोई प्रसंग नहीं ह, प्रसंग यहाँ पर अनेक कष्टसाध्य उपकरणों को एकत्र कर के उस विज्ञान दीपक को जलाने का है जिसका उल्लेख आगे किया गया है:

येहि निधि लेमें दीप तज रासि निजानमय । ७-११-७ जम्मां प्रमजन उर यह जाई। तर्नाट दीप निजान बुमाई। ७-११७-१३ और असंग से यह भी प्रकट है कि विज्ञान-दीप के यह सारे जिपकरण बुद्धि द्वारा ही एकत्रित होते हैं, और वही उस दीपक से खज्ञानांधकार के नाश का प्रयत्न करती है। इसलिए वह 'विज्ञानरूपिणी' कही जा सकती है।

(६०) ७-११८-४: 'तब सोइ बुद्धि पाइ उजियारा। उर गृह बैठि मंथि निरुत्रारा।' 'उजियारा' श्रोर 'निरुत्रारा' के स्थान पर कोदवराम में पाठ क्रमशः 'उजियारी' श्रोर 'निरुत्रारी' है। दीपक के प्रकाश के प्रसंग में 'उजियारा' पुक्किङ्क रूप ही एक स्थान पर श्रन्यत्र भी मयुक्त है: राम नाम मिन दीप घर जीह देहरी द्वार।
तुलसी भीतर घाहिरहुं जौ चाहिस उजिल्लार॥ १-२१
'उंजियारी' का प्रयोग किन ने 'उजेली रात' या 'रात का उजाला' के
अर्थ में ही किया है, जिसका यहाँ के। ई प्रसंग नहीं है:

निज जस जगत कीन्डि उँजियारी । २-२३२-७ नृप सब नखत करिंद उँजियारी । १-२३६-१

इसिलए 'उंजियार' पाठ अधिक प्रयोगसम्मत प्रतीत होता है। 'निरु-आरी' भी 'निरुआरि' पूर्वकालिक किया का रूप होने के कारण यहाँ संगत नहीं है। 'निरुआरा' = 'निरुवारती है' ही संगत है।

×(६१) ७-११६-१: 'ज्ञान पंथ क्रपान के घारा।' 'ज्ञान पंथ' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ है 'ज्ञान क पंथ'। दोनों प्रयोगसम्मत हैं। 'ज्ञान पंथ' में जिस प्रकार का समास है, उस प्रकार का प्रंथ भर में मिलता है, और 'क' का प्रयोग भी कही-कहीं षष्ठी में मिलता है:

पित आयस सब धरम क टीका। २-५५- प्रपनेहुं आन भरोस न देवक। ३-१०- मित्र क दुख रज मेरु समाना। ४-७२

(६२) ७-११६-४: 'राम भजत सोइ मुक्कित गोसाई'। स्त्रन इच्छित स्त्रावह बरिस्राई'।' 'भजत' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ है 'भगति'। पूर्व की पंक्ति है:

'श्रित दुर्लभ कैंवल्य परम पद । संत पुरान निगम श्रागम बद ।' उसी 'कैंवल्य परम पद' को विवेचनीय स्थल पर 'सोइ मुकुति' के द्वारा इंगित किया गया है। इसलिए पहले पाठ की समीचीनता प्रकट है। किंतु दूसरे पाठ में 'बिरिश्राई' और 'अनइच्छित श्रावह' का कर्ता 'रामभगति' होती है। इस प्रसंग में रामभिक्त के 'श्रनइच्छित' और 'बिरिश्राई' श्राने की बात किसी प्रकार नहीं जँचती।

(६३) ७-१२०-१६: 'श्रस बिचारि जोई कर सतसंगा। राम भगति तेहि सुलभ बिहंगा।' 'जोइ' के स्थान पर कोदवराम में पाठ 'जेइ' है। दूसरे चरण में श्राने वाले एकवचन 'तेहि' से यह प्रकट है कि उसके पूर्व संबंधवाचक सर्वनाम एकवचन 'जोइ' ही श्राना चाहिए, बहुवचन 'जेइ' नहीं।

( ६४ ) ७-१२१-१३: 'नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं। संत मिलन सम सुख जग नाहीं।' दूसरे चरण के 'जग' के स्थान पर पाठ है 'कछु'। समानता या तुलना के लिए 'कोड' होता तो खप सकता था—क्योंकि भाव यह होना चाहिए 'संत मिलन के समान दूसरा सुख नहीं है' जैसा प्रकट है। परिमाणवाचक 'कछु' यहाँ पर असंगत है।

( ध्र ) ७-१२१-१६: 'भूर्जतरू सम सत कृपाला । परिहत निति सह बिपति बिसाला।' 'निति' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ है, 'निज'। 'निति' का प्रयोग 'निमित्त' के अर्थ में हुआ है, यथा.

> मोहि निति पिता तजेउ भगवाना । १-२०६-४ मीन जिस्रन निति बारि उलीचा । २-१६१-

अतः 'निति' की आवश्यकता प्रकट है। 'निज' का कोई प्रसंग नहीं है। (६६) ७-१२१-२६: 'मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला। तिन्ह-ते' पुनि उपजिं बहु सूला।' 'तिन्ह तें' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'जातें'। पुनि से प्रकट है 'बहु सूला' किसा ऐसी वस्तु से उत्पन्न होते हैं जो स्वतः किसी दूसरी वस्तु से उत्पन्न बताई गई है। इस प्रकार की वस्तु 'व्याधिन्ह' है—जो मोह से उत्पन्न बताई गई है; किंतु यह 'व्याधिन्ह' बहुवचन है, इसलिए इसके संबंध में प्रयुक्त सर्वनाम भी बहुवचन होना चाहिए। 'तिन्ह तें' की 'संगति श्रीर 'जातें' की असंगति इसलिए प्रकट है।

- (६७) ७-१२१-३४: 'ऋहंकार ऋति दुखद डमरुआ।' 'डमरुआ' के स्थान पर पाठ कोदनराम में है 'डह्रुआ'।' प्रकरण रोगों का है। दूसरा कदाचित् कोई रोग नहीं हैं। रोग पहला ही है।
- ( ध्म ) ७-१२१ : 'मेषज पुनि कोटिन्ह नहीं रोग जाहिं हरिजान।' 'कोटिन्ह' के स्थान पर कोदबराम में पाठ है 'कोटिन्हहु'। 'कोटिन्ह' तो मंथ में अनेक स्थलों पर आया है, किंतु 'कोटिन्हहु' कहीं पर भी नहीं मिलता, और इसलिए प्रयोगसम्मत नहीं प्रतीत होता है।

( ६६ ) ७-१२२-२ : 'मानस रोग कछुक मैं गाए। हिंह सबके लिख बिरलेन्हि पाए।' 'गाए' और 'पाए' के स्थान पर कोदवराम में क्रमशः 'गाई' और 'पाई' है। 'गाई' (गाइ) = 'गाकर' और 'पाई' (पाइ) = 'पाकर' यहाँ पर असंगत हैं। पहला ही पाठ समीचीन हैं। 'गाए' सकमेक बहुवचन क्रिया का कर्म 'रोग' बहुवचन, तथा 'पाए' अकमेक बहुवचन क्रिया का कत्ते 'बिरलेन्हि' है।

(१००) ७-१२२-२: ऊपर की ही श्रद्धीली में 'हहि' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है ''ै"। संयुक्त किया के रूप में पहला हो पाठ प्रयोगसम्मत प्रतीत होता है:

कोउ कह चलन चहत ही द्वाजा । १-३३४-२ मानहु मोर करत ही निंदा। ३३७४ मानहु प्रसन चहत ही लका। ५-५५८ 'हैं' का प्रयोग स्वतंत्र किया के रूप में ही मिलता है:

> है तुम्हरी सेवा बस राऊ । **२-२१-**⊏ हे सुत कपि सब तुम्हाहि समाना । **५-१६-**६

(१०१) ७-१२२-७: 'रघुपति भगति सजीविन मूरी। अनूपान श्रद्धा मित पूरी। येहि विधि भलेहिं रोग नसाहीं। नाहिं त कोटि जतन नहिं जाहीं।' 'मित पूरी' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'अति रूरी'। 'रूरी' या 'रूरे' का प्रयोग केवल स्थूल वर्ण्य के विशेषण के रूप में ही मिलता है, अर्थ है 'अद्मुत' या 'विचित्र':

कीरति सरित छहूँ रितु करी। १४२-१ रहे निज निज अभीक रांच करी। १-१८८-५ हिय हरिनख सोमा अति करी। १-२६६-५ मरि मरि परन पुटी रचि करी। १-२५०-८

दूसरा पाठ इसलिए प्रयोगसम्मत नहीं प्रतीत होता। 'मति पूरी' = 'बुद्धि युक्त' की समीचीनता प्रकट है।

(१०२) ७-१२३-३: 'प्रभु रघुपति तिज सेइझ काही। मोहिं से सठ पर ममता जाही।' 'से' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ 'ते' है। प्रसंग से प्रकट है कि 'से' का अर्थ यहाँ पर 'समान' है। वह तृतीया की विभक्ति के रूप में यहाँ व्यवहृत नहीं हुआ है। 'ते' से 'समान' का अर्थ नहीं निकलता, और यह कहकर उनकी छुपा- लुता का प्रतिपादन करना कि 'मुक्तसे बड़े शठों पर राम की प्रीति देखी जा सकती है'. नम्रता और शिष्ट ता के सामान्य सिद्धांतों के प्रतिकृत पड़ता है।

(१०३) ७-१२३ 'नाथ जथामित भाखेउं राखेउं निह कल्लु गोइ। चरित सिंधु रघुनायक थाह कि पावइ कोइ।' 'रघुनायक' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'रघुनाथ कर'। प्रयोगसम्मत पहला ही प्रतीत होता है, दूसरा नहीं, यथा:

चरित सिधु गिरिजारवन वेद कि पावहि पार । १-१०३

(१०४) ७-१२४-१: 'सुमिरि राम के गुन गन गाना। पुनि पुनि हरष भुसुंडि सुजाना।' 'के' के स्थान पर कोदवराम में पाठ 'कर' है। 'गुन गन' के बहुवचन होने के कारण 'के' विभक्ति ही समीचीन है, एकवचन की विभक्ति 'कर' नही।

(१०४) ७-१२४-३ 'मोह जलिघ बोहित तुम्ह भए। मो कहुं नाथ विविध सुख दए।' 'भए' श्रीर 'दए' के स्थान पर कोदवराम में क्रमशः 'भएऊ' तथा 'दएऊ' पाठ है। 'दएऊ' का प्रयोग प्रथ भर में केवल एकवचन कर्म श्रीर 'दए' का बहुवचन कर्म के लिए हुआ है:

तहां जलधर रावन भएऊ । रन हित राम परमपद दण्क । १-१२४-८

पुनि ते मम सेवा मन दएऊ। ७-१०६-६ जनु बनसी खेलहि चित दए। ६-८८-५

यहाँ पर 'सुख' 'बिबिध' विशेषण के साथ स्पष्ट बहुवचन है, इसिलए 'दए' बहुवचन क्रिया ही समीचीन है, 'दएऊ' एकवचन क्रिया नहीं।

(१०६) ७-१२६-१: 'रामकथा गिरिजा मैं बरनी। कलिमल समिन मनोमल हरनी।' 'समिन' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'समन'। 'मनामल हरनी' से प्रकट है कि 'समिन' स्त्रीलिंग रूप हैं। समीचीन है, 'समन' पुर्लिग रूप 'रामकथा' के लिए उचित नहीं है। (१०७) ७-१२६-३: 'येहि महं रुचिर सप्त सोपाना। रघुपति भगति केर पंथाना।' 'पंथाना' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'पथ नाना'। 'सप्त सोपाना' को 'नाना पथ' कहना उतना युक्तियुक्त नहीं लगता है जितना उनके लिए बहुवचन वाची 'पंथान' कहना, क्योंकि उन्युक्त पथों में पारस्परिक भेद या वैषम्य नहीं है।

(१०८) ७-१२६-४: 'मनकामना सिद्धि नर पावा। जो यह कथा कपट तिज गावा।' 'पावा' और 'गावा' के स्थान पर कोदवराम में कमशः 'पावें' और 'गावें' है। अंतर दोनों पाठों में काल-विषयक है। पहला भूत काल का रूप है, दूसरा वर्चमान काल का। प्रसंग में दोनों पाठ खप सकते हैं, किंतु पहला दूसरे की अपेचा अधिक संगत लगता है: 'जिसने भी इस कथा का निष्कपट भाव के गान किया, उसे मनकामना की सिद्धि प्राप्त हो गई' यह कहने में कथा की जितनी महत्ता है, उतनी यह कहने में नहीं, कि 'जो भी इस कथा का निष्कपट भाव से गान करता है, मनकामना की सिद्धि प्राप्त करता है।'

# १७०४ के अस्वीकृत पाठभेद

१७०४ की प्रति इस कांड में त्राराः खंडित है। प्रायः पूर्वाद्धें तो सुरिचत है, कितु उत्तर्राद्धें प्राचीन प्रति का नहीं है, वह दूसरे हाथ का लिखा हुआ और बाद का है। जो अंश मूल प्रति का है उसी के असिद्ध पाठों पर यहाँ विचार किया जाएगा। इस अंश [ दोहा द१/१ तक ] में १७६२, १७२१, छक्कनलाल, रघुनाथदास तथा बंदन पाठक के कुछ अस्वीकृत पाठ तो हैं ही, उनके अतिरिक्त भी कुछ अस्वीकृत पाठ हैं। इन पर यथाक्रम विचार किया जाता है।

(१) ७-०/४: 'जानि सगुन मन हरष श्रति लागे करन विचार।' 'करन' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'करें'। केवल एक स्थान पर 'लाग' के साथ 'करें' श्रन्यत्र श्राया है:

सुनत जातुधानी सकल लागी करें विवाद । ६-१०८ अन्यथा 'करन' ही आया है: दच्छ लिए मुनि बोलि सब करन लगे वड जाग । १-६० सती मरनु सुनि सभुगन लगे करन मख षीस । १-६४ लगे करन रघुनायक ध्याना । १-५२-४ पुनि हरि हेतु करन तप लागे । १-१४३-∽

इसलिए यह प्रकट है कि 'करन' श्राधक प्रयोगसम्मत है।

- (२) ७-८-४: 'पुनि रघुपति सब सखा बोलाए । मुनि पद् लागहु सकल सिखाए।' 'लागहु सकल' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'लागन कुसल।' 'कुसल' का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है, इसलिए दूसरा पाठ असंगत है। पहले की संगति प्रकट है।
- (३) ७-२२: 'जीतहु मनहिं सुनिश्च श्रस रामचंद्र कें राज।' तीसरे चरण का पाठ १७०४ में है 'जितहु मनहि श्रस सुनिश्च जग'। रामचद्र के 'राज' के रहते हुए 'जग' श्रनावश्यक प्रतीत होता है।
- ×(४) ७-२६-७: 'सबके गृह गृह होहि पुराना।' १७०४ में पाठ है 'सबके गृह होहिं बेद पुराना।' प्रसंग में दोनों खा सकते हैं। बेदों का पठन-पाठन उतना ही प्रयोगसम्मत लगता है जितना पुराणों का:

सपने हुँ सुनिद्रा न बेद पुराना । १-१८३-८ ते (इ बहु विधि त्रासइ देस निकासइ जो कह वेट पुराना । १-१८३ छ० बेद पुरान सुनिह मन लाई । १-२०५-६ वेद पुरान विसेष्ठ वखानि । ७-२६-२

- (४) ७-२८-६: 'मोर हंस सारस पारावत। भवनिह पर सोम अति पावत। जहं तहं देखिंह निज परिष्ठाहीं। बहु विधि कूजिंह नृत्य कराहीं।' 'देखिंह'के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'निरखिंह। 'निरखता' 'निरीच्चण करना' यहाँ पर संगत नहीं है: 'परिछाहीं' वह यों ही देखते हैं, उसमें निरीच्चण करने की कोई बात नहीं होती है। इसिलए 'देखिंह' पाठ ही समीचीन है।
- ×(६) ७-२६-४: 'तीर तीर देवन्ह के मंदिर। चहुं दिसि तिन्हकी उपवन सुंदर।' 'तिन्हकी' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'जिन्हकी'। दोनों पाठ एक से लगते हैं।

- (७) ७-२६-४: 'कहुं कहुं सरिता तीर उदासी। बसहिं झानरत मुनि संन्यासी।' 'बसहिं' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'सबहिं'। दूसरे पाठ में किया का सर्वथा अभाव हो जाता है। पहते पाठ में यह त्रुटि नहीं है, इसलिए वही संगत है।
- (८) ७-३०६-४: 'काल कराल ब्याल खगराजिह। नमत राम अकाम ममता जिह। लोभ मोह मृग जूथ किंरातिह। मनसिज करि हरिजन मुखदातिह।' १७०४ में यह दोनों अर्द्धालियाँ नहीं हैं। यद्यपि यह दोनों अर्द्धालियाँ प्रसंग में ठीक हैं, कितु इनके न होने पर भी संगति लग जाती है।
- (६) ७-३०: 'येहि बिधि सकल नारि नर करिह राम गुन गान। सानुकूल सब पर रहिह संतत कृपानिधान।' 'रहिहं' के स्थान पर १७०४ में पाठ 'रह' है। 'रह' किया का धातु रूप है। वह साधारणतः एकवचन है, और राम के लिए कहीं प्रयुक्त नहीं हुआ है, यद्यपि लक्ष्मण, सीता, तथा अन्य लागों के लिए आया है:

सटा सो सानुकूल रह मोपर। कृपासिधु सौमित्रि गुनाकर। १-१८-८ मन जोगवत रह नृपु रिनवास्। १-३५२-७ भरत भृमि रह राउरि राखी। २-२६४-१ पति अनुकूल सदा रह सीता। ७-२४-८

'राम' के लिए 'रहिंह' बहुवचन रूप ही प्रयुक्त हुन्ना है, न्नौर न्नादर-सूचक होने के कारणडपयुक्त लगता है, यथाः

ताते करिं कुपानिधि दूरी। ७-७४-७ वितविं राम कृपा करि जेही। ७-६१-७ अवध चले प्रभु कुपानिकेता। ७-६८-४ बोले कुपानिधान। ६-१२

(१०) ७-३१-२: 'पूरि प्रकास रहेड तिहुं लोका। बहुतेन्ह सुख बहुतन्ह मन सोका।' 'बहुतन्ह मन' के स्थान पर १७०४ में 'बहुतेन्ह मन' पाठ है। 'बहुतेन्ह सुख' = 'बहुतों को सुख' तो ठीक है, किंतु 'बहुतेन्ह मन' ठीक नहीं है, क्योंकि 'बहुतेन्ह' द्वितीया का रूप है, और षष्ठी का रूप 'बहुतन्ह' है।

- (११) ७-२४-२: 'जय निर्गुन जय जय गुनसागर।' 'जय जय गुनसागर' के स्थान पर १७०४ में पाठ हैं 'जय गुननिधिसागर'। 'गुनसागर' की समीचीनता तो प्रकट हैं, कितु 'सागर' होने पर 'निधि' की संगति 'गुन' के साथ नहीं बैठती है।
- \*(१२) ७-२४: 'परमानंद कुपायतन मन परिपूरन काम। प्रेमभगित अनपायनी दें हु हमिह श्रीराम।' 'मन परिपूरन काम' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'मन परपूरन काम'। 'मन परिपूरन काम' का अर्थ है 'जिसके मन को कामनाएँ भली भाँ ति पूर्ण हों', और 'मन परपूरन काम' का अर्थ है 'मन से परे और पूर्ण काम'। प्रकट है कि दूसरा पाठ अधिक संगत है।
- (१३) ७-३४-२: 'प्रनत काम सुरघेनु कलप तह।' 'सुरघेनु' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'धुकघेनु'। 'प्रनत की कामनाश्रों के लिए सुरघेनु'—जो पहले पाठ का अर्थ है—ठीक ही है। 'प्रनत काम धुकघेनु' से वह अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि 'प्रनत' इस दूसरे पाठ में 'कामधुकघेनु' का विशेषण्-सा हो जाता है।
- (१४) ७-३७-३: 'संतन्ह कै महिमा रघुराई। बहु विधि बेद पुरानन्ह गाई।' १७०४ में 'पुरानन्ह' के स्थान पर पाठ है 'पुरानन्ह'। अन्यत्र भी इसी प्रकार प्रथमा का रूप 'पुरानन्ह' आया है:

दुइ सुत सुंदर सीता जाए। लावकुस वेट पुरानन्ड गाए। ७-२५-६ इसलिए वह श्रधिक प्रयोगसम्मत प्रतीत होता है।

- (१४) ७-४१- : 'संत असंतन्ह के गुन भाषे। ते न परिह भव जिन्ह लिख राखे।' 'परिहें' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'परिहिं'। 'खिख राखे' = 'जख रक्खा है' पूर्ण वर्तमान के साथ सामान्य वर्तमान 'परिहें' = 'पड़ते हैं' ही समीचीन लगता है। यद 'लख रखने' का भविष्य का रूप होता, तो अवश्य 'परिहिं' अधिक समीचीन होता।
- (१६) ७-४२-६: 'नित नव चरित दख मुनि जाही। ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं। सुनि बिरंचि अतिसय सुख मार्नाह। पुनि पुनि चात करहु गुन गानिहें।' 'अतिसय' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'सुर अति'। अगले चरण में आए हुए 'तात' स'बोधन से यह

प्रकट है कि पुन: पुन: गुण्गान करने का आदेश करने वाले ब्रह्मा ही हैं—जो नारद के पिता हैं—देवतागण नहीं। इसलिए 'सुख मानहिं' का कर्ता भी अकेले ब्रह्मा या 'विरंचि' को होना चाहिए, सुर-समुदाय को नहीं।

- (१७) ७-४७-द : 'सबके बचन प्रेमरस साने। सुनि रघुनाथ हृद्य हरषाने। निज निज गृह गए श्रायेसु पाई। बरनत प्रमु बतकही सुहाई।' तीसरे चरण का पाट १७०४ में है 'निज गृह गए सु श्रायेसु पाई'। 'सब' कर्चा से लिए 'निज निज' 'गृह' के साथ श्रावश्यक है, एक व्यक्ति होता तो श्रवश्य 'निज' मात्र ही ठीक होता।
- ×(१८) ७-४१-१: 'मामवलाकय पंकज लोचन। कुपा बिलोकिन सोच बिमोचन।' 'सोच' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'सोक'। दोनों पाठ प्रसंग में खप सकते हैं।
- (१६) ७-४२: 'तुम्हरी ऋपा ऋपायतन ऋब ऋतऋत्य न मोह।' 'ऋपायतन' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'ऋपालमइ'। 'ऋपालमइ' ऋर्थहीन है। 'ऋपायतन' की सगति प्रकट है।
- ×(२०)७-४३-७: 'हिर चिरित्र मानस तुम गावा। 'हिर चिरित्र' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'राम चिरित'। प्रथ में दोनों एक-दूसरे के पय यवाची हैं, और एक ही अथे का बोध कराते हैं।
- (२१) ७-४६-६: 'सुंदर बन गिरि सिरत तड़ाग। । कौतुक देखत फिरौ बेरा।।' 'फिरौ' के स्थान पर १७०४ के पाठ है फिरों। यह कथन शिव अपने सबंध में कर रहे हैं, इसलिए प्रथम पुरुष की किया 'फिरौ' ही समीचीन है, तृतीय पुःष की 'फिरौं' नहीं।
- × (२२) ७-४७-७: 'बर तर कह हरि कथा प्रसंगा। आवहि सुनहि अनेक बिंहंगा।' 'सुनहिं' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'सुनै'। प्रसंग में दोनों खर सकते हैं।
- (२३) ७-६१-२: 'तेहि मम पद सादर सिरु नावा। पुनि आपन संदेह सुनावा। सुनि ताकर बिनती मृदु बानी। प्रेम सहित मैं कहेडं भवानी।' 'बिनती' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'बिनीत'। यग्रिप प्रसंग

में दोनों पाठ खप सकते हैं, किंतु संदेहु' की त्रोर स्पष्ट संकेत करने वाला 'बिनती' पाठ 'त्रधिक समीचीन लगगा है, 'बिनीत मृदु बानी' में वैसा स्पष्ट संकेत 'संदेहु' की त्रोर नहीं है।

(२४) ७-६४-१: 'सुनहु तात जेहि कारन आएउं।' 'कारन' के स्थान पर १७०४ में पाठ' 'कारज' है। कारज' शब्द का प्रयोग इस प्रकार के प्रसंग में अन्यत्र कहीं भी नहीं हुआ है, 'कारन' का ही हुआ है:

केहि कारन आग्रामन तुम्हारा। कहहु सो करत न लावउ वारा। १-२०७-द समाचार कहि जनक सुनाए। जेहि कारन महीप सब आए। १-७०-१

तुम्ह जानहु जेहि कारन श्राएउं। ३-१३-२

राम काज कारन तनु लागी। हरिपुर गएउ परम वडमागी। ४-८७-७ इसलिये वही प्रयोगसम्मत है।

- ×(२४) ७-६७: 'किपिहि तिलक करि प्रभुकृत सैल प्रबर्षन बास । बरनन बरषा सरद रितु राम रोष किप त्रास ।' 'बरनन' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'बरनत'। दोंनो पाठ प्रसंग में एक से हैं।
- (२६) जपर के ही दोहे में 'रितु' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'कर"। 'बर्षा' और 'सरद' दो ऋतुओं के वर्णन आए हैं। इसीलिए षष्ठी की एकवचन की विभक्ति 'कर' नहीं हो सकती। पहले पाठ में यह त्रुटि नहीं है।
- (२७) ७-६द-६: 'कहेसि बहोरि राम अभिषेका। पुर बरनन नृप नीति अनेका।' 'बरनन' के स्थान पर १७-४ में पाठ है 'बरनत'। 'पुर बरनन' और 'नृप नीति' के प्रसंग प्रंथ में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इसलए पहला पाठ अधिक उपयुक्त लगता है।
- (२८) ७-६८: 'मोहिं भएउ द्यति मोह प्रभु वंधन रन महं निरित्त । चिदानंद संदोह राम विकल कारन कवन ।' 'संदोह' के स्थान पर १७८४ में पाठ है 'सो मोइ'। पहले पाठ की संगति प्रकट है। दूसरे पाठ की संगित नहीं लगती। 'मोह' ऊपर प्रथम चरण में आ भी चुका है। अतः दूसरे पाठ में पुनकक्ति भी है।

- (२६) ७-७१ ४: 'चिंता सांपिनि को निह खाया। को जग जाहिन ब्यापी माया।' 'को निहं' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'काहिन'। 'खाया' = 'खाया गया' किया के साथ कर्ता 'को' = 'कौन' श्रावश्यक है, 'खावा' = 'खा डाला' होता तो श्रवश्य 'काहि' कर्म की श्रावश्यकता होती।
- (३०) ७-७१-७: 'यह सब माया कर परिवारा।' १७०४ में 'परिवारा' के स्थान पर पाठ है 'परिचारा'। दूसरा पाठ ऋथेहीन है। पहला प्रसंग मे ठीक ही है।
- (३१) ७-७४: 'तुलिसदास ऐसे प्रमुह् कस न भजहु भ्रम त्यागि।' १७०४ मे 'भजहु' के स्थान पर पाठ है भजसि'। 'भजसि' का प्रयोग तिरस्कारपूर्ण ध्वनि के साथ ही प्रंथ में हुआ है;

तेहि न भजास मन मद को कृपाल सकर सरिस । ४-०/२ भजसि न मन तेहि राम कह काल जासु को दड । ६-०/२ मुनु रावन परिहरि चतुराई । भजसि न कृपासिधु रघुराई । ६-२७-१

यहाँ पर काग-गरुड़ संवाद चल रहा है, मन को संबोधन नहीं है, श्रौर न किसी तिरस्कारयुक्त व्यक्ति या वस्तु को संबोधन है, श्रतः पहला ही पाठ प्रसंगसम्मत है।

(३२) ६-७६: 'रेखा त्रय सुंदर उदर नाभी रुचिर गंभीर।' उर श्रायत श्राजत बिबिध बाल बिभूषन चीर।' 'चीर' के स्थान पर १७०४ में पाठ हैं 'बीर'। दूसरे का कोई प्रसंग नहीं है। प्रसंग बालक राम के नखशिख का है। इसलिए पहला पाठ ही प्रसंग-सम्मत श्रीर श्रर्थयुक्त है।

# परिशिष्ट

### अतिरिक्त पाठ-विवेचन

## १६६१/१७०४ के स्वीकृत पाठमेद

×(१) १-१४-६: 'प्रनवों सबन्हि कपट छल त्यागे।' 'सबिह्' के स्थान पर इस प्रति में पाठ है 'सबिह'। यद्यपि एकाध स्थलों पर 'सबन्हि' भी मिलता है, कितु प्र'थ भर में सामान्यत: 'सबिह्' मिलता है, और वह इस प्रकार के प्रसंगों में भी मिलता है, यथा:

सेवइ सदिन्ह मान मट नहीं । ७-२४-द्र प्रनयों सदिह धरान धर सीता । १-१७-६ अप्रस कहि चलेउ सदिह सिरु नाई । १-८३-३

थेहि -िधि निज गुन दोप किट बहुरि मबिट मिरु नाड । १-२६ सब्हि गम पर प्रेम ऋषाग । २-१६-४

इसलिए 'सबहि' पाठ अधिक प्रयोगसम्मत लगता है।

- (२ १-४४: 'संत कहिं श्रस नीति प्रमु श्रुति पुरान मुनि गाव।' 'श्रस' के स्थान पर इस प्रति में पाठ है 'श्रसि'। 'नीति' श्ली-लिङ्ग के साथ खोलिङ्ग विशेषण 'श्रिति' की समीचीनता प्रकट है। 'श्रस' ठीक नहीं है।
- (३) १-६८-६: 'जानि कुअवसर प्रीति दुराई। सखी उद्घंग बैठि पुनि जाई।' 'सखी' और 'बैठि' के स्थान पर इस प्रति में कमशः 'सखि' और 'बैठी' पाठ हैं। प्रसंग से यह प्रकट है कि किया सामान्य भूतकाल की होनी चाहिए, 'बैठी' की समीचीनता इसलिए प्रकट है। 'बैठि' पाठ में उसके पूर्वकालिक किया होने का अम होता है, जो उक्त पाठ में एक दोष है। 'सखि' की 'विकृति चुम्य है, क्योंकि इसमें ऐसे किसी अम की संमावना नहीं है।
- (४) १-३३६-१: 'बृमत बिकल परसपर बाता। 'बृमत' के स्थान पर इस प्रति में पाठ है 'पृंद्धत'।' 'बात' के साथ अन्यत्र 'पृंद्धना' के ही रूप आए हैं, यथा:

एक बात प्रभु पूछ्यं तोही। ७ ११५-करि पूजा मारीच तब सादर पूँछी बात। ३-४८ इसिलए 'पूँछत' पाठ अधिक प्रयोगसम्मत है।

(४) ६-६-१: 'ब्याकुलता निज समुिक बहोरी। बिहंसि गएउ गृह करि भय मोरी।' 'गएउ' के स्थान पर इस प्रति में पाठ है 'चला'। श्रागे की पक्तियाँ हैं:

'मंदोद्री सुनेड प्रमु अएउ । कौतुक ही पाथोधि बंधाएउ । कर गहि पतिहि भवन निज आनी । बोली अति विनीत मृदुवानी ।' 'कर गहि पतिहि भवन निज आनी' के ध्यान से अधिक संगत पाठ 'चला' प्रतीत होता है। 'गएउ' में 'जाना' की क्रिया समाप्त हो गई है, और 'चला' में वह अपूर्ण रहती है।

(६) ६-१६: 'जया मत्त गज जूथ महं पंचानन चिल जाइ। राम प्रताप सुमिरि डर बैठ सभा सिरु नाइ।' 'सुमिरि' के स्थान पर इस प्रति में पाठ है 'संभारि'।' दोनों पाठ प्रयोगसम्मत हैं, यथाः

राम प्रताप सुमिर्गर कपि कोपा । ६-३४-८ संभारि श्रीरघुनीर धीर प्रचारि कपि रावन इनेउ । ६-६५-छ० के कार्यों में भी कोई वास्तविक स्रोतर नहीं है । यह स्रावस्य

दोनों के श्रयों में भी कोई वास्तविक श्रंतर नहीं है। यह श्रवश्य है कि 'संभारि' पाठ में वह श्रंद-विषयक विषमता नहीं है, जो श्रन्य पाठ में है—प्रथम श्रौर तृतीय चराणों में मात्राएं बराबर हैं।

(७) ६-४३: 'श्रंगद सुना पवनसुत गढ़ पर गएड श्रकेल। रन बांकुरा बालिसुत तरिक चढ़ेड किप खेल।' 'सुना' के स्थान पर इस प्रति में पाठ है 'सुनेड कि' 'और 'रन' के स्थान पर पाठ है 'समर'। चौथे चरण में श्राए हुए 'चढ़ेड' के श्रनुरूप होने के कारण 'सुनेड' की समीचीता प्रकट है। 'समर' पाठ से छंद-विषयक वह विषमता नहीं रह जाती जो केवल 'सुनेड' पाठ से होती—उस दशा में दोहे के प्रथम और तृतीय चरणों में मात्रा-विषयक विषमता होती। एक और प्रति में पाठ 'सुने' है। 'सुने' बहुवचन है; उसी कर्चा के लिए एकवचन किया 'चढ़ेड' के श्राने से उसकी श्रशुद्धि प्रकट है।

×( प ) ६-४ प: 'सिव विरंचि जेहि सेवहि तासों कवन विरोध।' 'तासों' के स्थान पर इस प्रति में पाठ है 'तोहि सन'। दोनों अयोगसम्मत हैं:

> तासो तात बयह निंह कीजै । ३-२५-४ तासो बयह कबर्नु निंह कीजै । ५-२२-१० नोहिंसन जागः लिक पुनि पावा । १-३०-५ तेहिं तेहिंसन काम । १-८०

- (६) ६-५३: 'जम्यो गाड़ भरि भरि रुघिर ऊपर धूरि उड़ाइ। जनु श्रंगार रासिन्ह पर मृतक धूम रह्यो छाइ।' इस प्रति में 'जनु' के स्थान पर पाठ है 'जिमि' श्रोर 'रह्यो' के स्थान पर पाठ है 'रह्'। दोनों पाठों में वास्तिवक श्रंतर इतना ही प्रतीत होता है कि 'रह्यो' ब्रजभाषा रूप के स्थान पर इस प्रति में 'रह' श्रवधी रूप है; 'जनु' श्रोर 'जिमि' श्रथवा उत्प्रेत्ता श्रोर उदाहरण का श्रतर 'रह्यो' श्रोर 'रह' के ही श्रंतर के कारण ही किया हुशा प्रतीत होता है।
- (१०) ६-६४-६: 'बंघु बंस तें उजागर । भजेहु राम सोमा सुखसागर।' 'तैं' के स्थान पर इस प्रति में पा है 'तुम्ह'। 'भजेहु' किया के साथ 'तुम्ह' रूप जितना समीचीन लगता है उतना 'तैं' नहीं।
- ×(११) ६-७७-१: 'बिनु प्रयास हनुमंत उठावा। लंका द्वार राखि पुनि आवा। तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा। चिद् बिमान आए नभ सर्वा।' 'पुनि' के स्थान पर इस प्रति में पाठ है 'तेहि'। दोनों पाठ संगत हैं। 'राखि पुनि आवा' का अर्थ होगा 'रखने के अनंतर वापस आ गए।' और 'राखि तेहि आवा' का अर्थ होगा 'उसको रख कर वापस आ गए'।

### कोदवराम के स्वीकृत पाठभेद

×(१) १-२१-७: 'नाम रूप गुन व्यवश्य कहानी।' 'गुन' के स्थान पर इस प्रति में पाठ है 'गति'। प्रसंग नाम कौर रूप का है। उसमें दोनों पाठ खप जाते हैं।

- (२) १-६७-७: 'सुनहु जो श्रव श्रवगुन दुइ चारी।' 'जो' के स्थान पर इस प्रति में पाठ है 'जे'। 'दुइ चारी' विशेषण से 'श्रवगुन' का बहुवचन होना प्रकट है; इसलिए उसके लिए संबंधवाचक बहुवचन विशेषण 'जे' 'जो' की श्रपेक्षा श्रधिक समीचीन है।
- (३) १-२८४-३': 'छित्रिय तनु धरि समर डेराना। कुल कलंक तेहि पामर त्राना।' 'डेराना' के स्थान पर इस प्रति में पाठ 'सकाना' है। दोनों पाठ प्रयोगसम्मत हैं, यथाः

कोलाइल सुनि सीय सकानी । १-२६७-५ ऋपमय सकल महीप ्डेराने । १-२८५-८

'समर सकाना' में अनुशस का अनुरोव अवश्य है।

- ×(४) २-१३४-१: अन्य पाठ है 'दिगपाला'; उसके स्थान पर इस प्रति में पाठ है 'दिसिपाला।' दोनों में कोई वास्तविक श्रंतर नहीं प्रतीत होता है। दोनो प्रयोगसम्मत भी हैं।
- ×(४) २-२३६-३: 'खगहा करि हरि बाध बराहा। देखि महिष बृक साजु सराहा।' 'बृक' के स्थान पर इस प्रति मे पाठ है 'बृष'। दोनों पाठों से संगति लग जाती है।
- (६) ६-२४-१३: 'बिलिहि जितन एक गएउ पताला। राखेड बांधि सिसुन्ह हय साला।' 'राखेड' के स्थान पर इस प्रति में पाठ है 'राखा'। प्रसंग में 'आ'-अत्य कियाएँ ही आई हैं:

एक वहोरि सहज भुज देखा। धाइ धरा जिमि जतु विसेपा।

कौतुक लागि भवन लह त्रावा। सो पुलस्ति मुनि जाइ छुडावा। ६-२४-१६ इसलिए 'राखा' पाठ ऋधिक समीचीन लगता है।

- (७) ६-३३-३: 'मर्कटहीन करहु महि जाई। जिञ्चत धरहु तापस दोड माई।' पहले चरण का पाठ इस प्रति में हैं: 'महि त्रकीस करि फेरि दोहाई।' इस प्रति के पाठ में अन्य पाठ की सभी बातें तो हैं ही, 'दोहाई फिरने' का आदेश और धा गया है, और यह निस्संदेह अधिक संगत है।
- (८) ६-३७-८: 'काल निकट जेहिं श्रावत साईं। तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहिं नाईं।' इस प्रति में 'श्रावत' के स्थान पर पाठ है 'श्रावे'।

'भ्रम होइ' के श्रनुरूप होने के कारण 'श्रावें' या 'श्रावइ' पाठ श्रिक उपयुक्त लगता है, श्रन्यथा दोनों पाठों में श्रर्थ-विषयक श्रंतर नहीं है।

(६) ६-७३ 'गिरिजा जासु नाम जिप मुनि काटिह भवपासु। सो प्रमु त्राव कि बंध तर ज्यापक विस्व निवास।' 'जासु' के स्थान पर इस प्रति में पाठ है 'जाकर'। दोनों पाठ प्रयोगसम्मत हैं, यथा:

जाकर नाम सुनत सुम होई। १-१६३-५ जासु नाम बल करउं विसोकी। १-११६-१ जासु नाम जिप एक बारा। २ ११०-३ जासु नाम जिप सनहु भवानी। ५-२०-३

केवल इस प्रति के 'जाकर' पाठ में छंद-विषयक वह विषमता नहीं है जो श्रन्य पाठ मे है—दोहे के प्रथम श्रीर तृतीय चरणों में मात्राएँ वरावर हैं।

(१०) ६-७४-८: अन्य पाठ हैं: 'फिरायो' और 'देखरायो'। उनके स्थान पर इस प्रति में पाठ कमशः 'फिरावा' और 'दिखरावा' हैं। दोनों पाठों में श्रंतर भाषा मात्र का है: पहला बज का रूप है, और दूसरा अवधी का। प्रंथ की स्पामान्य भाषा अवधी होने के कारण इस प्रतिका पाठ अधिक समीचीन लगता है।

(११) ६-००-१: अन्य पाठ हैं 'उठायो' और 'आयो'। उनके स्थान पर इस प्रति में पाठ है कमशः 'उठावा' और 'फिरावा'। इन पाठों में भी अंतर उपर्युक्त प्रकार का ही है। प्रंथ की सामान्य भाषा अवधी होने के कारण इस प्रति का पाठ अधिक समीचीन लगता है।

(१२) ६-८-२: 'देखी किपन्ह निसाचर अनी। अनुज सहित बहु कोसलधनी।' दूसरे चरण का पाठ इस प्रति में हैं: 'बहु अंगद लक्षमन किपधनी।' प्रसंग रावणकृत माथा का है। यह कम उचित ज्ञात होता है कि राम पर रावण की माथा ज्याप्त हो—यहाँ तक कि राम की भी रचना रावण की माथा ने की हो —जब कि राम की मुद्रिका के संबंध में सीता ने अपने मन में कहा था:

मायां ते श्रसि रिच निहं जाई। ४-१३-३ इसिक्षर इस प्रति का पाठ श्रधिक समीचीन लगता है।

#### पाठ-विवेचन: परिशिष्ट

### १८७८ के स्वीकृत पाठमेद

× (१, १-६६-४: 'सूप सास्त्र जस किछु ब्यवहारा।' 'किछु' के स्थान पर इस प्रति में पाठ है 'कछु'। दोनों रूप प्रथ भर में मिलते हैं, यद्यपि अधिकतर 'कछु' रूप मिलता है, यथा:

मुनि पूछ्य किछु यह वह सोचू । २-२०६-७ तब किछु कीन्ह राम रुख जानी । २-२१८-४ जो किछु कहब थोर सिख सोई । २-२२३-२ किह न जाइ कछु नगर बिभूती । २-१९-५ स्रव कछु कहब जीम किर दूजी । २-१६-१ जै। स्रसत्य कछु कहव बनाई । २ १६-५

× २) १-२३६-१०: 'सदानंद तब जनक बोलाए। कौसिक मुनि पिंह तुरत पठाए। जनक बिनय तिन्ह आइ सुनाई। हरषे बोलि लिए दोड भाई।' 'आइ' के स्थान पर इस प्रति में पाठ है 'आनि'। दोनों पाठों से अर्थ लग जाता है।

(३) २-२६-द 'बेगि प्रिया परिहरहु कुवेषू।' 'परिहरहु' के स्थान पर इस प्रति में पाठ है 'परिहरहि'। 'परिहरहि' अधिक सभीचीन है, क्योंकि प्रसंग में विधि में क्रिया का '-इ' अंत्य रूप ही आया है:

भूपन सजिह भनोहर गाता। २-२६-७ सजिह सुलोचिन मगल साजू। २-२७-३

×(४) २-२७४: ऋन्य पाठ 'हृद् उ' है। उसके स्थान पर इस प्रति में पाठ 'हृद्य' है। यद्यपि सामान्यतः 'हृद्य' ही प्रंथ भर में मिलता है, एकाध स्थल पर 'हृद्उ' भी मिलता है, यथा:

हृदउ न विदरेउ पक जिमि। २-१४६

इसलिए दोनों प्रयोगसम्मत हैं।

(४) २-२१-२: 'मूठि कुबुद्धि धार निटुराई। धरी कुबिर खर सान बनाई।' 'कुबिर खर' के स्थान पर इस प्रति में पाठ हैं 'कूबरी'। 'खर' के कारण 'कूबरी' को 'कूबिर' करना पड़ा है। किंतु 'खर' 'बनाई' = 'भती माँति' के आने के कारण अनावश्यक है; इसिलए 'कूबरी' पाठ अधिक उपयुक्त लगता है।

- ×(६) २-१४८-४: 'श्रासन सयन बिभूषन हीना। परेड भूमि
  तन निपट मलीना।' 'तन' के स्थान पर इस प्रति में पाठ है 'तल'।
  दोनों पाठों से अर्थ निकल श्राता है।
- (७) २-१७७-३: 'मातु पिता गुरु प्रभु के बानी। बिनहि बिचार करिश्च सुभ जानी। उचित कि श्रनुचित किए बिचारू। धर्मु जाइ सिर् पातक भारू।' इस प्रति में पाठ है 'गुरु पितु मातु स्वामि हित बानी। सुनि मन मुद्ति करिश्च भल जानी।' 'हित बानी' केवल 'बानी' की श्रपेत्ता उपर की दोनों श्रद्धीलियों के साथ श्रिषक सम्मत लगता है— उपर की श्रद्धीलियाँ हैं:

'मोहि उपदेस दीन्ह गुरु नीका। प्रजा सचिव संमत सब ही का। मातु उचित घरि आयेसु दीन्हा। अवसि सीस घरि चाहों कीन्हा।' 'नीका उपदेस' और 'उचित आयेसु' के साथ 'हित बानी' के स्थान पर केवल 'बानी' कहने से उन दोनों को गरिमा कम हो जाती है। इसी प्रकार 'बिनहिं बिचार करिअ' कहने की अपेचा 'मन मुद्ति करिअ' कहना 'नीक उपदेस' और 'उचित आयेसु' के लिए अधिक समीचीन लगता है।

- (प) ४-प-६-: 'कर परसा सुमोव सरीरा। तनु भा कुलिस सबै गै पीरा।' 'सबै गें' के स्थान पर इस प्रति में पाठ है 'गई सब'। दोनों में अर्थ-विषयक श्रंतर नहीं है, केवल दूसर में 'जाना' क्रिया पहले श्राती है, जिससे स्पर्श मात्र से श्रवितंब पीड़ा हरने की ध्वनि जितने स्पष्ट रूप से निकलती दै, उतना पहले पाठ से नहीं।
- × (६) ६-३१-१: 'मुएहिं बचे न कछू मनुसाई।' 'न कछू' के स्थान पर इस प्रति में पाठ है 'कछु नहि'।' दोनों पाठ प्रयोग-सम्मत हैं, यथा:

ब्रह्मा सब जाना मन ब्रानुमाना मोर न कछू बसाई। १-१८४-छ० फिरत लाज क छुकरि नहिं जार्ड। १-८६-५ सगुनहि श्रगुनहिं नहि कछु मेदा। १-११६-१

#### पाठ-विवेचन: परिशिष्ट

### १७२१ के स्वीकृत पाठमेद

- (१) १-६३ छं०: 'खर स्वान श्रमुर सृगाल मुख गन वेष श्रगनित को गने।' 'श्रमुर' के स्थान पर इस प्रति में पाठ है 'मुश्रर'। होनों पाठ प्रसंग मे खप सकते हैं, कितु 'खर', 'स्वान' श्रोर 'सृगाल'—जंतुश्रों—की पंक्ति में 'मुश्रर' श्रधिक संगत श्रोर समीचीन लगता है।
- (२) १-१७४-२ 'सोचिह दैविह दूषन देही। बिरचत हंस काग किन्न तेही।' 'तेही' के स्थान पर इस प्रति में पाठ है 'जेही'। संगति दोनों पाठों से लग जाती है। किंतु 'जेही' पाठ पहले चरण के साथ दूसरे चरण को जोड़ देता है, और दोनों चरणों की उक्तियों को स्पष्टत उपमेय और उपमान के रूप में उपस्थित करता है, इसलिए श्रधिक समीचीन लगता है।

# १७६२ के अस्वीकृत पाठमेद

(१) १-२-१०: 'हरिहर कथा बिराजित बेनी। सुनत सकल मुद्र मंगल देनी।' १७६२ में 'सकल' के स्थान पर पाठ है 'सुलभ'।'सुलभ' विशेषण का प्रयोग अन्यत्र भी हुआ है, कितु इस ध्विन के साथ कि वह पदार्थ केवल साधन-विशेष के द्वारा अथवा किसी अन्य पदार्थ की तुलना में सहज-प्राप्य है, यथा:

सेवत तोहि सुलम फल चारी। १-२३६-१ सव कह सुलम नदारथ चारी। २-२१५-७ दुर्लम साज मुलम करि पाना। ७-४४-८ सुमिरत सुलम सुखद सन काहु। १-२०-२

जोगि वृंद दुर्लंभ गित जोई। तो कहुँ आज सुलम मह सोई। ३-३६-६ 'सुनत सुलभ' = 'सुनने में सहज प्राप्य हैं'—अन्यथा दुर्लंभ है—यह कथन सगत नहीं प्रतीत होता है, क्यों कि कथा तो सुनने से ही प्राप्त होती है; पढ़ना भी श्रंततः सुनना ही है। 'सकल' पाठ के संबंध में ऐसी कोई कठिनाई नहीं है; वह 'सुद मंगल' का विशेपण है, और संगत है। २ १-४-७: 'जिमि हिम उपल छषी दिल गरहीं।' 'गरहीं' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'गलहीं'। किया के रूप में 'गरना' ही प्रयुक्त हुन्या है, 'गलना' नहीं, यथा:

गरिह गात जिमि त्रातप त्रोरे। २-१४० प गरिन जीह मुह परेउन कीरा। २ १६२-२

इसलिए 'गरहीं' पाठ ही प्रयोगसम्मत है।

- (३) १-१० छ०: 'मगल करिन किल मल हरिन तुलसी कथा रघुनाथ की। गित कूर किवता सिरत की ज्यों सिरत पावन पाथ की।' 'रघुनाथ' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'रघुबीर'। 'पाथ' के साथ तुक के लिए 'रघुनाथ' पाठ ही समीचीन है। भूल स्पष्ट है।
- (४) १-२३-२: 'मोरें मत बड़ नाम दुहूं तें। किए जेहि जुग निज बस निज बूते।' 'निज बूते' के स्थान पर १७६२ में पाठ हैं 'निह बूते'। 'जुग' शब्द 'निगु ए' तथा 'सगुएा' नामक बद्ध के दो स्वरूपों के लिए आया है। नाम ने दोनों को 'निह बूते' = 'अशक्त' कर दिया है, यह कथन ठीक नहीं लगता। उसने उन्हें 'निजबूते' = 'अपनी शक्ति की सीमा के भीतर' कर लिया है, यही कथन युक्तिसंगत लगता है।
- (४) १-२८ १०: 'येह प्राकृत महिपाल सुभाऊ। जान सिरोमिन कोसल राऊ।' 'जान सिरोमिन' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'जान सिरोमिन'। प्रसंग से यहाँ पर 'सुजान शिरोमिण' अर्थ अभीष्ट जान पड़ता है, और इसके लिए अन्यत्र भी 'जान सिरोमिन' ही आया है:

तुम परिपूरन काम जान सिरोमनि भाष प्रिय । १-३३६ इसलिए 'जान सिरोमनि' पाठ ही प्रयोगसम्मत लगता है।

(६) १-२६-३: 'सुनि श्रवलोकि सुचित चल चाही। भगति मोरि मति स्वामि सराही।' 'सुनि' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'शुनि'। 'शुति' का यहाँ पर कोई प्रसंग नहीं है। 'सुनि' ही प्रसंगसम्मत है।

(७) १-३०-१: 'जागबितक जो कथा सुहाई। सरद्वाज सुनिः बरिह सुनाई।' 'सुहाई' और 'सुनाई' के स्थानों पर १७६२ में क्रमशः 'सुनाई' श्रौर 'सुहाई' है। 'सुहाई' 'कथा' का विशेषण है, यह प्रकट है; इसलिए उसका इसके निकटतर होना श्रधिक समीचीन है।

- (८) १-३६-८: 'मेघा महि गत सो जल पावन । सिकिलि स्नवन मग चलेड सुहावन ।' 'सिकिलि' के स्थान पर १७ २ में पाठ है 'सकल'। 'सकल'= 'समस्त' संगत नहीं है, 'सिकिलि' = 'एकत्र होकर' ही प्रसंगसम्मत है।
- (६) १-३६: 'सुठि सुंदर संबाद बर बिरचे बुद्धि बिचार।' 'बर' के स्थान पर १७६२ में पाठ 'रुचि' है। 'रुचि' की अर्थेदीनता और 'बर' की अर्थ युक्तता प्रकट है।
- (१०) १-४२-६: 'सादर मज्जन पान किए तें। मिटहि पाप परिताप हिए तें।' 'मिटहिं' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'मिटिह'। 'िटह' व्याकरणसम्मत नहीं है। उसके स्थान पर 'मिटिहि' पाठ मान लिया जावे तो अथे होगा 'मिटेगे'। कितु किया का यह किप प्रस्तुत प्रसंग में ठीक नहीं लगता, क्योंकि ऊपर की पंक्तियों में इस ढंग की जो उक्तियाँ आई हैं, उनमें वर्ष मानकाल की कियाएँ हैं, मिवष्य की नहीं:

'राम सुपेमिह पोषत पानी। हरत सकल किल कलुष गलानी। भव स्नम सोषक तोषा। समन दुरित दुख दारिद दोषा। काम कोह मद्मोह नसावन। विमल विबेक बिराग बढावन।'

- (११) १-४७-२: 'मुसुकाई' के स्थान पर १७६२ में पाठ है मुसकाई'। प्रंथ भर में 'मुसुकाना' के ही रूप हैं, 'मुसकाना' के नहीं। इसलिए 'मुसुकाई' ही प्रयोगसम्भत है।
- (१२) १-४७: 'कहों सो मित अनुहारि अब उमा संभु संबाद। मएउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटिहि बिषाद।' तीसरे चरण में जेहि' के स्थान पर पाठ है 'अब'। 'अब' प्रथम चरण में आ चुका है, इसलिए १७६२ के पाठ में पुनरुक्ति तो है ही, 'जेहि' के बिना 'हेतु' भी असंबद्ध और असंगत हो जाता है।

एक श्रन्य पाठ 'जेहि' के स्थान पर 'सो' है। 'सो' भी प्रथम चरण में त्रा चुका है, श्रतः इस पाठ में भी पुनरुक्ति है।

(१३) १-४७: उपर के ही दोहे में 'मिटिहि' के स्थान पर १७६२

में पाठ है 'मिटहि'। एकवचन की वर्त्तमानकालिक किया के रूप में 'मिटइ' ही प्रथ भर में मिलता है, 'मिटहि' नही, 'श्रीर 'मिटहि' पाठ हो नही सकता क्योंकि कर्त्ता 'बिषाद' एकवचन है। इसलिए एक वचन का भविष्य कालिक रूप 'मिटिहि' ही समीचीन लगता है।

(१४) १-४२-७. 'को किर तरक बढ़ावें साखा।' 'किरि' के स्थान पर १७६२ में पाठ हैं 'कै'। 'कै' का प्रयोग प्रंथ भर में 'की' के अर्थ में हुआ है, जिसका यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है। 'किरि'= 'करके' प्रसगसम्मत है, यह स्पष्ट है।

(१४) १-६०-४: 'जाइ संभु पद बंदन कीन्हा।' 'जाइ' के स्थान पर १७६२ का पाठ है 'जोइ'। 'जोवना' का प्रयोग 'देखना' के अर्थ में हुआ है, यथा:

कहत न बनइ जान जेइ जीवा । १-३५६-४

किंतु 'बंदन' या 'पए-वंदन' करने के प्रसंग में वंदित या वंदित के चरणों को 'जोवने'—'देखने' का अन्यत्र कहीं नहीं उल्लेख हुआ है, अतः वह ठीक नहीं लगता। 'जाइ' = 'जाकर' की प्रासंगिकता प्रकट है, क्यों कि पूर्व में कहा गया है:

'बीते संबन सहस सतासी। तजी समाधि संभु ऋबिनासी। राम नाम सिव सुमिरन लागे। जानेड सती जगतपति जागे।' ऋथीत् जब शिव की राम-ध्वनि पार्वती ने सुनी, तब वह यह समम कर उनके पास गईं कि ऋब उन्होंने समाधि समाप्त की है।

(१६) १-६४-२: 'सकत सुरन्ह विधिवत फल दीन्हा।' 'सुरन्ह' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'सुरन्ह'। 'देवताओं को' के अर्थ में अन्यत्र भी 'सुरन्ह' का ही प्रयोग हुआ है:

सब प्रसग महिसुरन्ह सुनाई। १-१७४-८ ते तब मुन्ह समर मवारे। १-१७६-१ इसलिए वही प्रयोगसम्मत लगता है, 'सुरन्हि' नहीं।

(१७) १-६६-४: 'जों विवाह संकर सन होई। दोषी गुन सम-कह सब कोई।' 'सम कह' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'समान'। 'समान' पाठ में 'सब कोई' ऋर्यहीन हो जाता है, उसके लिए 'कह' किया आवश्यक है।

- (१८) १-७४-४: 'मिलहिं जबहिं श्रव सप्त रिषीसा। जानेहु तब प्रमान बागीसा।' 'जानेहु' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'जानिहु'। 'जानिहु' = 'तुमने जाना' का कोई प्रसंग नहीं है. 'जानेहु' = 'तुम जानना' ही प्रासंगिक है।
- (१६) १ं-७६-१. 'द्रमुतन्ह उपदेसेन्हि जाई। तिन्ह फिरि भवन न देखा आई।' १७६२ में 'द्रमुतन्ह' के स्थान पर पाठ है 'द्रमुतन्ह'। 'सुतों को' के अर्थ में 'सुतन्ह' ही प्रयोगसम्मत प्रतीत होता है, जैसा ऊपर अभी हमने 'सुरन्ह' के विषय में देखा है।
- (२०) १-६ छं़ : 'सीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही।' १७६२ में 'अनल' के स्थान पाठ है 'अनिल'। 'मदन' और 'अनिल'='वायु की मित्रता की कोई प्रसिद्ध नहीं है। मित्रता 'वायु' और 'अनल'='श्रिप्त' की अवश्य प्रसिद्ध है, और देखी भी जाती है। इसिलए 'मदन'='काम' और 'अनिल'='वायु' 'सच्चे सखा हैं', कहने की अपेचा 'त्रिविध समीर जो कामाग्नि का वास्तविक सखा है' कहना अधिक संगत लगता है।
- × (२१) १-६२-६: 'तुम्ह जो कहा हर जारेज मारा। सोइ अति बड़ अविवेकु तुम्हारा।' 'सोइ' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'सो'। दोनों पाठों में कोई वास्तविक अंतर नहीं प्रतीत होता है।
- (२२) १-६४ छ०: 'लघु लागि बिनि की निपुनता अवलोकि पुरसोभा सही।' 'पुर' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'सुर'। यहाँ पर प्रसंग 'पुर' का ही है, ऊपर की अद्धीली है:

'पुर सोभा अवलोकि सुद्दाई । लागै लघु बिरंचि निपुनाई।' 'सुर' पाठ नितांत असंगत है।

(२३) १-६४ छं०: 'जो जिन्रात रहिहि बरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही। देखिहि सो उमा बिबाइ घर घर बात ऋसि लरिकन्ह कही।' 'देखिहि' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'टेखिहि'। 'जिन्नात रहिहि' (भविष्य) के अनंतर 'देखिहि' (भिवष्य) ही समीचीन है, 'देखिहि' (वर्त्तमान) नहीं। इसके अतिरिक्त एकवचन कर्त्ता 'सो' के साथ 'देखह' ही प्रयोगसम्मत होगा, 'देखिह' नही।

(२४) १-६५ छं०: ऊपर के ही छंद में 'लिरिवन्ह' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'लिरिकन्हि'। प्रथमा में '- न्हि' रूप कहीं नहीं मिलता, '--ह' रूप ही मिलता है, इसलिए वही प्रयोगसम्मत है।

×(२४) १-६६-७: 'श्रधिक सनेह गोद बैठारी। त्याम सरोज नयन भरे भारी।' 'भरे' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'भरि'। दोनों प्रयोगसम्मत लगते हैं, यथा:

उमहि बिलोकि नयन भरे बारी। १-७२-६ वचनु न ऋ।व नयन भरे बारी। ५-१४-७ भरि भरि बारि बिलोचन लेशी। २-१०२-४ कहिन सकहि कछु प्रेयबस्स भरि भरि लोचन बारि। ६-११⊏

(२६) १-६७-द: 'मातु ब्यर्थ जिन लेहु कलका। 'जिनि' स्थान पर १७६२ में पाठ है 'जिनि'।' बाद के छंद में भी जहाँ यह शब्दावली ली गई है, पाठ 'जिनि' ही है:

'जिन लेहु मातु कलंक करुना परिहरहु अवसर नहीं।' इसिलए 'जिनि' की समीचीनता प्रकट है। अन्यत्र भी कहीं जिनि' नहीं आया है, इसिलए वह प्रयोगसम्मत नहीं है।

(२७) १-६८-३: 'अजा अनादि सक्ति अविनासिनि। सदा संगु अरधंग निवासिनि।' 'संभु' के स्थान पर १७६२ में पाठ हैं 'संग'। 'संभु' के विनामंक्ति की संगति नहीं लगती—किसके संग निवास करने वाली हैं ?

(२८) १-१०० छं०: 'कोटिहु बदन निह बनै बरनत जग जनिति सोमा महा।' 'कोटिहु' के स्थान पर १७६२ में है 'कोटिबहु'। इस छंद की प्रारंभिक शब्दावती—जैसे अन्यत्र—पूर्ववाली श्रद्धांती के श्रांतिम शब्दों की पुनरावृत्ति मात्र है, श्रीर वहाँ पाठ 'कोटिहु' है:

'सुंदरता मरजाद भवानी । जाइ न कोटिहु बद्न बखानी।'

'कोटिहु' पाठ की समीचीनता इसिलिए प्रकट है। 'कोटिबहु' पाठ में छंद-दोष भी है।

(२६) १-१०३-८: 'षन् ृख जन्म सकल जग जाना।' १७६२ में 'पन् मुख' के स्थान पर पाठ 'षटमुख' है। नीचे के छद में पुनः यह राब्दवाली प्रारंभिक शब्दों के रूप में — जैसे अन्यन्र — दुहराई गई है, और वहाँ पाठ 'पन् मुख' है

'जगु जान षन्मुख जनम करम प्रताप पुरुषारथ महा।' इसलिए 'षन्मुख' पाठ की समीचीनता प्रकट है।

(३०) १-१०७-२: 'पारवती भल श्रवसर जानी।' १७६२ में भल' के स्थान पर पाठ है भलि'। 'श्रवसर' प्र'थ भर में पुर्लिग है, यथा:

जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भएक । १-१८६-८ नामकरन कर अवसर जानी । १-२२८-२ कवने अवसर का भथउ गएउ नारि विस्वास । २-२६ पुनि न बनिहि अप अवसर आई। ३-४०७

इसलिए स्नीलिंग रूप 'भलि' प्रयोगसम्मत नहीं है, पुल्लिंग रूप 'भल' ही प्रयोगसम्मत है।

- (३१) १-१०८: 'भ्रमित बुद्धि श्रित मोरि।' 'भ्रमित' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'भ्रमत' । 'मोरि' से बुद्धि का स्त्रीलिंग होना प्रकट है, श्रोर मंथ भर में वह स्त्रीलिंग है। इसलिए उसके लिए किया स्नीलिंग 'भ्रमित' ही समीचीन है, पुल्लिग भ्रमत' नहीं।
- (३२) १-११६-द: 'परमानंद परेस पुराना।' 'परेस' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'पुरुष'। 'पुरुष' पाठ से छंद की गति बनी नहीं रहती, 'परेस' मे यह त्रुटि नहीं है, यद्यपि संगति दोनों से लग जाती है।
- (३३) १-१२१-६: 'बाढ़िह असुर अधम श्रिममानी।' 'अधम' के स्थान पर १७६२ में पाठ है श्याममानी। 'अधरम' पाठ में मात्राधिक्य स्रष्ट है, 'अधम' पाठ में यह दोष नहीं है, यद्यपि अर्थ दोनों से लग जाता है।

(३४) १-१२३-३: 'कस्यप अदिति तहां पितु माता। दसरथ

कौसिल्या बिख्याता।' 'तहां' के स्थान पर १७६२। में पाठ है 'महा'। 'तहां' की प्रासंगिकता प्रकट है—अर्थ है 'उस अवतार में'; 'महा' की कोई संगति नहीं है।

(३४) १-१२८-६: 'बहुते दिनन्ह कीन्हि मुनि दाया।' 'दिनन्ह' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'दिनन'।' बहुवचन के लिए सर्वत्र—'न्ह' परसर्ग प्रयुक्त हुआ है न' कि—'न'। इसलिए 'दिनन' पाठ की श्रशुद्धि प्रकट है।

× (३३) १-१३०-३: 'रूप तेज बल नीति निवासा।' 'नीति' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'सील'। दोनों पाठों से संगति लग जाती है।

(२७) १-१२८. 'तब भए श्रंतरधान बहु बिधि मुनिहि प्रबोधि प्रमु।' 'श्रंतरधान' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'श्रंतरध्यान'। शुद्ध होने के श्रतिरिक्त श्रन्यत्र भी 'श्रन्तरधान' ही है. 'श्रंतरध्यान' नही:

अतरधान भए अस भाषी। १-७७-७ अतरधान भए भगवाना। १-१५२-६ अतरधान भए पुनि गए बह्न आगार। ७-१३

इसलिए 'श्रंतरधान' ही प्रयोगसम्मत भी है।

(३८) १-१४१-२: 'जेहि कारन अज अगुन अरूपा। ब्रह्म भएउ कोसलपुर भूपा।' १७६२ में 'जेहि'के स्थान पर पाठ 'केहि' है। पूर्व की पक्ति यह है:

'श्रपर हेतुं सुनु सैल कुमारी। कहों विचित्र कथा विस्तारी।' इसलिए यह प्रकट है कि प्रमंग प्रश्न का नहीं, उत्तर का है, श्रीर इस-लिए प्रश्नवाचक केहि' नहीं, 'संबंधवाचक' 'जेहि' ही समीचीन है।

(३६) १-१४३-१ 'बरबस राज सुतिह तब दीन्हा। नारि समेत गवन बन कीन्हा।' 'बन' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'तब'। 'तब' पाठ में पुनरुक्ति तो है ही, 'गवन' का कोई स्थानवाची कर्म भी नहीं रह जाता, इसलिए उसकी श्रशुद्धि प्रकट है। 'बन' पाठ इन दोषों से सुक्त है। (४०) १-१४६: 'नील सरोरुह नीलमिन नील नीरधर स्याम। 'नीरधर' के स्थान पर १७६२ में पाठ हैं 'नीरिनिधि'। स्यामता के उपमान के लिए 'नीरधर' = 'पानी वाले बादल' की समीचीनता प्रकट है, 'नीरिनिधि' = 'समुद्र' की नहीं, क्योंकि समुद्र तो ऋन्य वर्णों के भी होते हैं — चीर सागर तो स्वेत वर्णे का है। श्रन्यत्र भी स्यामता के उपमान पानी वाले बादल ही हैं, समुद्र नहीं, यथा:

> नील जलद तनु स्थाम । ३-८ त्रारुन नयन बारिद तनु स्थामा । ६-८६-६

इसलिए 'नीरघर' पाठ ही प्रयोगसम्मत भी है।

( ४१ ) १-१४६ 'दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहौं सित भाउ।' 'सित भाउ' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'सत भाउ'। प्र'थ भर में 'सित भाउ' ही प्रयुक्त हुआ है, 'सत भाउ' नहीं, यथा:

सुनु सित भाउ कहउँ मिह्रपाला। १-६१-८ ताते प्रसु पूछुउँ सित भाऊ। १-२१६-४ मोरि मपथ तोहि किह् सित भाऊ। १-४२ ८ तुम सरवज्ञ कहउँ सित भाउ। १-१११-३

साधु सभा गुर प्रसु निकट कहउँ सुथल सित भाऊ । २ २६१ इसिलए 'सिति भाउ' ही प्रयोगसम्मत है, 'सत आउ' नहीं।

(४२) १-१४१: 'तहं करि भोग विसाल तात गएं कछु काल पुनि। हो इह दु अवध भुवाल तव मै हो व तुम्हार सुत।' 'विसाल' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'विलास'। यद्यपि 'भोग' के साथ 'विलास' अन्यत्र भी आया है, और स्वतंत्र रूप से भी आया है:

कर्रांड विविध विधि भोग विलासा । १-११३-५ कीन्ह बादि विधि भोग विलास । २-११६-५ तेहि कि मोड सक विषय विलास । २-१४०-८ किंतु प्रसंग यहाँ पर सांसारिक भोग-विलास का नही है -स्वर्गीय सख-भोग का है:

'श्रव तुम्ह मम श्रनुसासन मानी। बसहु जाइ सुरपति रजधानी।' श्रौर उस सुख-भोग के लिए 'विसाल' विशेषण संगत ही है। ( ४३ ) १-१४७-४ : 'प्रगटत दुरत जाइ मृग भागा । रिसबस भूष च तंड संग लागा ।' १७६२ में 'बस' नहीं है । ऋशुद्धि प्रकट है ।

×(४४) १-१६२-१: 'ताते गुपुत रहौ जग माही। हरि तिज किमिप प्रयोजन नाही।' 'जग' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'बन'। ऊपर ही श्राया है: 'लोकमान्यता श्रनल सम कर तप कानन दाहु।' इसिलए 'बन' पाठ में पुनरुक्ति सी प्रतीत होती है। श्रन्यथा दोनों पाठ प्रसंग में खप सकते हैं।

- (४४) १-१६७-८: 'जलिंध श्रागांध मौलि वह फेन्र्।' 'जलिंध' के स्थान पर १७६२ में पाठ हैं 'जल'। 'जल' पाठ में एक मात्रा की कभी के कारण छंद-दोप प्रकट है।
- ( ४६ ) १-१७८ . सूर प्रतापी श्रातुल बल दल समेत बस सोइ।' १७६२ में 'दल' शब्द नहीं है। श्राशुद्धि प्रकट है।
- (४७) १-१०३ छं०: श्रन्य पाठ दीर्घ तुकांत है, १७६२ का पाठ इस्व तुकांत है। श्रन्यत्र यह छंद दीर्घ तुकात है, इसलिए यहाँ पर इस्व तुक श्रग्रुद्ध लगते हैं, यद्यपि श्रर्थ में दोनों पाठ एक हैं।
- (४८) १-१८६ छं०: अन्य पाठ में पूरा छंद दीर्घ तुकांत है, १७६२ मे नीचे लिखे दो चरणों को छोड़कर सभी हस्व तुकान्त है:

'जेहि सृष्टि उपाई त्रिबिध बनाई संग सहाय न दूजा।

सो करहु श्रवारो चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा।'

यद्यपि अर्थ में दानों पाठों में कोई अंतर नहीं है, कितु मंथ भर में यह छ'द दीर्घ तुकांत है, और यहाँ भी ऊपर लिखे छद के दो चरण दीर्घ तुकांत हैं, इसलिए समस्त चरणों का दीर्घ तुकांत होना ही युक्तियुक्त है।

(४६) १-१८७-८: 'तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना।' 'फिरे' स्थान पर १७६२ में पाठ है 'फिरेड'। 'सुर' यहाँ पर बहुवचन है जैसा

ऊपर वाली अर्द्धाली से प्रकट है:

'निर्भय होहु देव समुदाई।'

इसितए बहुवचन किया 'फिरे' ही बहुबचन कर्ता 'सुर' के लिए शुद्ध है, एकवचन क्रिया 'फिरेड' नहीं।

- (४०) १-१६२ छं०: अन्य पाठ दीर्घतुकांत है। १७६२ में दितीय तथा चतुर्थ चतुष्पदियों का पाठ हस्वतुकांत है। यद्यपि अर्थ में दोनों पाठों में कोई अंतर नहीं हैं, कितु यह छंद प्रथ भर में दीर्घ तुकांत है, और यहाँ भी शेष दो चतुष्पदियाँ-प्रथम और ततीय-दीर्घ तुकांत हैं, इसलिए दीर्घ तुकांत पाठ ही शुद्ध प्रतीत होता है।
- (४१): १-१०-३: अन्य पाठ है 'कोही', उसके स्थान पर १७६२ में पाठ है 'क्रोही'। 'क्रोही' या 'क्रोही' मंथ भर में अन्यत्र नही आया है, या तो 'क्रोव' और 'क्रोधी' आया है, और या तो 'कोह' और 'कोही' आया है:

कोहु मोहु ममता मद त्यागी। १-३४१-५ जिमि चह कुसल अक्रारन कोहा। १-२६७-२

इसलिए 'क्रोही' नहीं, 'क्रोह' ही प्रयोगसम्मत है।

(४२) १-२१४-३: 'सूर सिचव सेनप बहुतेरे। नृप गृह सिरस सदन सब केरे।' 'नृप' के स्थान पर १७६२ में पाठ 'नृत' है। 'नृत' श्रन्यत्र कही नहीं त्राया है, सर्वत्र 'नृत्य' ही श्राया है, यथाः

कबहु क नृत्य करइ गुन गाई। ३-१०-१२

फिर 'नृत्यगृह' के साथ 'सूर सिचव सेनप' के गृहों की तुलना करने में कोई संगति भी नहीं दिखलाई पड़ती है। 'नृपगृह' के साथ तुलना करना ही संगत होगा।

- (४३) १-२१७-१: 'मुनि तब चरन देखि कह राऊ। किह न सकों निज पुन्य प्रभाऊ।' १७६२ में 'मुनि' में स्थान पर पाठ है 'मुनि'। 'मुनि' पाठ मानने पर 'देखि' किया कर्महीन और 'मुनि' निर्थं क हो जाता है। 'मुनि' संबोधन सर्वथा संगत है, और इस पाठ के साथ 'देखि' किया का कर्म 'तब चरन' समीचीन है।
- ( ४४ ) १-२१७-१ : ऊपर वाली श्रद्धीली में ही १७६२ के 'चरन' के स्थान पर पाठ 'चरित' है । विश्वामित्र श्रभी-श्रभी जनक से मिले हैं, 'चरित देखना' फलत: श्रसंगत है, 'चरन देखना' = 'दर्शन करना' ही संगत है।

- ( ४४ ) १-२४०-६: 'चले सकल गृह काज बिसारी। बाल जुवान जरठ नर नारी।' 'जरठ' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'जठर'। प्रंथ में 'जठर' 'उदर' के ही अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, जे उसके तत्सम अर्थों के अनुरूप है, किंतु यहाँ पर 'उदर' का कोई प्रसंग नहीं है। प्रसंग यह पर 'बृद्ध' का है, जिसके लिए 'जरठ' शब्द ही उचित है और अन्यत्र भी प्रयुक्त हुआ है, इसलिए वही प्रयोगसम्मत भी है।
- ( ४६ ) १-२४१-२ : 'गुनसागर नागर वर बीरा' । १७६२ में 'नागर' शब्द नही है । ऋशुद्धि प्रकट है ।
- ('४७) १-२४४: 'सीय विश्वाहव राम गरव दूरि करि नृपन्ह को।'
  'का' के स्थान पर १७६२ मे पाठ 'के' है। भाववाचक संज्ञा होने के कारण 'गरब' का एकवचन प्रयोग ही समीचीन है, बहुवचन नहीं, ख्रौर इसिलए उसके लिए एकवचन विभक्ति 'को' की समीचीनता ख्रौर बहुवचन विभक्ति 'को' की असमीचीनता भी प्रकट है।
- (४८) १-२६१-३ का बरपा सब छ्यो सुखाने।' 'का' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'को'। वर्षा जैसे निर्जीव पदार्थ के लिए 'को' = 'कौन व्यक्ति' ऋर्थहीन है, 'का'='कौन सी वस्तु' ही सार्थ क है।
- (४६) १-२६७-१: बैनतेय बिल जिमि चह कागू। जिमि ससु चहै नाग ऋरि भागू।' 'ससु' के स्थान पर १७६२ में 'सिसु' पाठ है। 'बैनतेय' और 'काग' में पन्नी होते हुए भी जिस प्रकार बलवान और बलहीन होने का अंतर है, उसी प्रकार नाग ऋरि'='सिह' और 'ससु'='खरहा' में जंतु होते हुए है। इसिलए 'ससु' पाठ की समी-चीनता प्रकट है। 'सिसु' यहाँ असंगत लगता है।
  (६०) १-२७०-४: 'उलटो महि जहं लाग तब राजू।' १७६२ में
- (६०) १-२७०-४: 'उलदो महि जहं लांग तब राजू।' १७६२ में 'लिंगि' के स्थान पर पाठ है 'लिहि'। 'लिहि' का प्रयोग मंथ भर में 'तक' के अर्थ में नहीं हुआ है; 'तक' के अर्थ में सर्वत्र 'लिंग' ही प्रयोगसम्मत है।
- ( ६१ ) १-२-६-४: 'बिगत त्रास भइ सीय सुखारी ।' १७६२ में 'भइ' के स्थान पर पाठ 'भय' है। 'भय' पाठ से वाक्य क्रियाहीन हो जाता है। 'भइ' पाठ में यह दोष नहीं है।

- (६२) १-२६६-६: 'तदिष प्रीति के रीति सुहाई।' १७६२ में 'रीति' के स्थान पर भी पाठ 'प्रीति' है। दूसरा 'प्रीति' सफ्ट ही असंगत है। 'प्रीति की रीति' की संगति प्रकट है।
- (६३) १-३०८-१६ 'बिप्त बृंद बंदे दुहुं भाई।' 'बंदे' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'बंदेहु'। दुहुं भाई' बहुवज़न कर्ता के लिए 'बदे' बहुवजन किया की समीचीनता प्रकट है, 'बदेहु' एकवजन श्राह्म है। फिर, एकवजन किया प्रंथ भर में ' उ' श्रंत्य है ' हु' श्रंत्य नहीं। 'टु' का प्रयोग 'ही' के ही श्रर्थ में हुश्रा है, श्रर्थ होगा 'बंदना करने पर भी'।
- (६४) १-३४६-३: 'उपबरहन बर बरिन न जाहीं।' १७६२ में 'बर' शब्द नहीं है। भूल स्पष्ट है।
- (६४क्व) २-११: 'बिपित हमारि बिलोिक बिंह मातु करिश्च से।इ श्राजु। राम जाहिं बन राजु तिज होइ सकल सुर काजु।' १७६२ में 'श्राजु' के स्थान पर भी पाठ 'काजु' है। 'काजु' पाठ में पुनरुक्ति प्रकट है।
- (६६) २-२१-७: 'पूंछेडं गुन्हि रेख तिन्ह खांची।' 'तिन्ह' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'ते'। 'खांची' सकर्मक क्रिया सामान्य भूत काल की है। इसलिए उसके कर्त्ता के लिए तिन्हं पाठ ही समीचीन है, 'ते' नहीं, यथाः

जाइ विधिहि तिन्ह दीन्डि सो पाती। १-६१-६

(६७) २-२८-३: 'मूंठेहु हमहि दोष जिन देहू।' १७६२ में 'मूंठेहु' के स्थान पर पाठ है 'मूंठहु'। प्रसंग में 'मूंठेहु' कियाविशेषण 'मूठमूठ को भी' के अर्थ में प्रयुक्त ज्ञात होता है। यह प्रयोगसम्मत है, यथा 'संचेहु':

राम तिलक जौ सॉचेहु काली। २-१५-४ 'म्रूटहु' संज्ञा अथवा विशेषण के रूप में 'म्रूट भी' के अर्थ में ही प्रयुक्त हो सकता है, श्रीर इसी प्रकार हुआ भी है, यथा:

भूठहु सत्य जाहि बिनु जाने। १-१११-१ इसिलए 'भूठेहु' पाठ ही समीचीन ज्ञात होता है।

- (६८) २-३३-३: 'स भि देखु जिय प्रिया प्रवीना।' 'जिय' के स्थान पर १७६२ में पाठ हैं 'प्रिय'। 'प्रिया' के होते हुए 'प्रिय' की निर्थकता प्रकट है। 'जिय समुभि देखु' संगत ही है।
- (६६) २-४६: 'मुख सुर्खाह लोचन स्नवहि सोक न हृद्य समाइ। मनहुं करून रस कटकई उत्तरी श्रवध बजाइ।' 'कटकई' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'कटक लेइ'। 'उत्तरी' के स्नीलिंग रूप से प्रकट है कि उसका कर्ता 'कटकई' स्नीलिंग उचित है। १७६२ के पाठ में 'करून रस' पुल्लिग कर्ता हो जाता है, जो स्पष्ट ही श्रनुचित है। एक श्रन्य पाठ 'कटक' मात्र है, उसकी श्रग्रुद्ध स्वत: प्रकट है।
- (७०) २-४४: 'तुम्ह बिनु भरतिह भूपितिह प्रजिह प्रचंड किलेसु।' 'भूपितिह' के स्थान पर १७६३ में पाठ है 'भूपित'। यहाँ पर कीशल्या ने राम को यह बात कही है. इसिलए 'भूपित' शब्द संबोधन के रूप में नहीं लिया जा सकता—कही भी राम को उन्होंने इस प्रकार सबोधन नहीं किया है और अन्यथा वह असंगत और असंबद्ध प्रतीत होता है। 'भूपितिह'= 'दशरथ को' की संगित और समीचीनता प्रकट है।
- (७१) २-६८-८: १७६२ में निम्नलिखित ऋदीली नहीं है: 'सुदिन सुघरी तात कब हो इहि। जननी जिञ्चत बदन बिधु जो इहि।' यह ऋदीली यद्यपि प्रसंग में ञ्रानवार्य नहीं है, किंतु इससे कथन में पूर्णता और सुंदरता आ जाती है, और यह श्रद्धीली प्रासंगिक भी लगती है।
- (७२) २-१२४-७: 'बिस्व' के स्थान पर १७६२ में पाठ 'बिसु' है। प्रंथ भर में 'बिस्व' रूप ही मिलता है 'बिसु' नहीं। इसलिए 'बिस्व' ही प्रयोगसम्मत है।
- (७३) २-१२६-३: 'मुनि तापस जिन्ह्तें दुख लहहीं। ते नरेस बिनु पावक दहहीं।' 'जिन्ह' के स्थान पर १७६२ में पाठ हैं 'जेहि'। 'ते नरेस' से 'जिन्ह' बहुवचन पाठ की समीचीनता, श्रीर 'जेहि' एक चचन पाठ की श्रसमीचीनता प्रकट है।
  - (७४) २-१३४: 'करहिं जोग जप जाग तप निज श्रासमिन

सुछंद।' 'जाग' के स्थान पर १७६२ में जाप' पाठ है। 'जप' श्रीर 'जाप' समानार्थी हैं, इसलिए १७६२ के पाठ में पुनरुक्ति स्पष्ट है। दूसरा पाठ संगत तो है ही, इस दोष से भी मुक्त है।

(७४) २-१३६-४: 'कीन्ह बास भल ठाउं बिचारी।' 'भल' के स्थान पर १७६२ में पाठ 'भिल' है। 'ठाउं' मंथ भर में पुर्ल्लिंग है, यथा:

श्रम कि लखन ठाउँ | देखरावा । २-१३३-५ लेह रवनाथिहें ठाउँ देखावा । २-८६-५ सर निरमर भल ठाउँ दिखाउन । २-१३६-७ पाएउ श्रचल श्रमूपम ठाऊँ । १-२६-५

इसलिए पुर्लिंग विशेषण 'भल' ही श्रयोगसम्मत् है, स्त्रीलिंग 'भलि' नहीं।

(७६) २-१४३-२: 'रघुकुल तिलक चले येहि मांती। देखेंडं ठाढ़ कुलिस घरि छाती।' 'देखेंडं' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'देखंडं'। 'चले' भूतकालिक किया के साथ 'देखेंडं' भूतकालिक किया की समी-चीनता प्रकट है। यहाँ पर सुमंत्र दशरथ से एक बीती हुई घटना का वर्णन कर रहे हैं, अतः वर्त्त मानकालिक किया 'देखंडं' ठीक नहीं लगती।

(७७) २-१७४-४: 'तजे राम जेहि बचनहि लागी।' 'वचनहि' के स्थान पर १७६२ में पाठ 'वचनेहि' है। इसी प्रकार 'हि' = 'ही' के साथ 'लागि' का प्रयोग ज्यान्यत्र भी हुआ है, किंतु कहीं भी 'हि' लगाने के लिए शब्द के श्रंतिम वण की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. यथा:

बौरे बरहि लागि तप कीन्हा। १-६७ २ तुम्हिह लागि धरिहौ नर वेषा। १-१८७-१ इसिलए 'बचनिह' पाठ ही समीचीन है, 'बचनेहि' नही।

(७८) २-१८४-७: 'जो पावंस अपनी जड़ताई। तुम्हिह सुगाइ मातु कुटिलाई। सो सठु कोटिक पुरुष समेता। वसिंह कलप सत नरक निकेता।' 'सठु' के स्थान,पर १७६२ में पाठ 'सबु' है। 'जो' संबंधवाचक सर्वनाम—या विशेषण्य—तथा 'सुगाइ' क्रिया से यह प्रकट है कि 'बसना' क्रिया का कर्जा भी एकवचन ही होना चाहिए। ऐसी दशा में 'सो सठ' एकवचन पाठ ही समीचीन होगा, 'सो सबु' बहुवचन नहीं। फा० ३६ (७६) २-१८६-२: 'हृद्यं बिचार करें सिवधादा।' 'बिचार' हे स्थान पर १७६२ में पाठ है 'बिषाद'। 'सिवधादा' के होते हुए 'बिषाद करें' पाठ असंभव है, 'बिचार करें' ही संगत और समीचीन होगा।

( ८० ) २-१६२ : 'बूभि भित्र श्रारि मध्य गति तब तस करिहाँ श्राइ।' १७६२ में 'गति' शब्द नहीं है। भूल स्पष्ट है।

( ५१ ) २-२०७-५: 'करतेहु राज त तुम्हिह न दोषू।' 'त' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'तो'। 'तौ' के लिए प्रंथ भर में 'तो' नहीं आया है; या तो 'त' आया है और या तो 'तो', यथा:

स्वन मूद नत चिलिय पराई । १-६४-४ कहहु कत हमिह न खोरि । १-१६५ हम तो आज जनम फल पाया । १ २४६-६ नहि सतोप तो पुनि कछु कहह । १ २०४-०

इसलिए 'त' पाठ ही समीचीन है, 'ता' नहीं।

( द२ ) २-२०द-६ : 'तुम्ह पर श्रस सनेह रघुवर के । सुखु जीवन जग जिमि जड़ नर के ।' 'सुखु' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'मुखु'। 'मुखु' से कोई संगति नहीं लगती। 'सुख' की संगति स्पष्ट है : 'जिस प्रकार जड़ मनुष्य को संसार में जीना ही वास्तविक सुख प्रतीत होता है।' एक तुलनीय उक्ति निम्नांकित है :

संविह लखन सीय रबुवीरहि । जिमि ऋषि की पुरुष सरीगंड । २-१४२-२

- ( ५२ ) २-२११-४ : 'मोहि न मातु करतव कर सोचू। नहिं दुव जग जिय जानहि पोचू।' 'जानहि' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'जानिहि'। संगति दोनों पाठों से लग जाती है, किंतु अगली अद्भी में जो समान उक्ति आई है उसमें भी वर्त्त मान कालिक ही रूप है: 'नाहिन डर बिगरिह परलोकू।' इस कारण वर्त्त मान कालिक रूप अधिक समीचीन लगता है।
- ( 48 ) २-२१६-४ : 'तदिष करिंह सम विषम विहारा । भगत अभगत हृदय अनुसारा ।' १७६२ में 'भगत अभगत' के स्थान पर पाठ 'भरत भगत' हैं। 'भरत' को यहाँ पर संबोधन नहीं है. संबोधन 'सुरेह' को हैं ( २-२१६-१ )। इसके अतिरिक्त १७६२ के पाठ में इंद-मंग है।

श्रतः पाठ-श्रशुद्धि स्पष्ट है। एक श्रन्य पाठ है 'रघुपति भगत हृद्य श्रनुसारा'। उसकी संगति लग जाती है, कितु 'सम विषम विहारा' के साथ 'भगत श्रभगत हृद्य श्रनुसारा' की जिस प्रकार लगती है, उस प्रकार नहीं।

- ( ५४ ) २-२३४ : 'लगे होन मंगल सगुन सुनिगुनि कहत निषाद। मिटिहि सोच होइहि हर्षु पुनि परिनाम बिषाद।' 'गुनि' के स्थान पर १७६२ में पाठ 'गुन' है। 'गुन' का कोई प्रसंग नहीं है, और 'गुनि' = 'बिचार करके' की संगति स्पष्ट है।
- ( ५६ ) २-२३४-३ : ईति भीति जनु प्रजा दुखारी । त्रिबिध ताप पीड़ित मह मारी ।' 'मारी' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'भारी'। 'भारी' की कोई संगति प्रतीत नहीं होती, और 'मह मारी' = 'महों से पंड़ित' की संगति स्पष्ट है।
- ( ५० ) २-२४१-३: कहहु सप्रेम प्रगट को करई। केहिं छाया कि मित अनुसरई।' 'मित अनुसरई' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'मितिहि अनुहरई'। 'अनुहरना' का प्रयोग प्रंथ भर में 'अनुहर होना' के अर्थ में हुआ है:

सहज टेढ अनुहरइ न तोही। १-२७७ ८ तनु अनुहरत मुचंदन खोरो। १-२१६-४ चरित करत नर अनुहरत संस्तृति सागर सेतु। २-८७

किंतु उसका कोई प्रसंग नहीं है। प्रसंग यहाँ पर 'पीछे पीछे चलने' का है, जिसके लिए 'झनुसरना' का ही प्रयोग हुआ है, यथा:

> जिमि पुरुषि अनुसर परछाही। २-१४१-६ सोइ सोड तव आयेसु अनुसरई। १-१६८-६

इसलिए 'श्रनुसरई' पाठ ही ठीक लगता है। 'मतिहि' पाठ में छंद-भंग भी है।

( ५६ ) २-२४६-४ . 'सासु सकल जब सीय निहारी । मूंदे नयन सहिम सुकुमारी ।' 'सीय' के स्थान पर १७६२ में पाठ 'दीष' । 'दीष' का अर्थ है 'दिखाई पड़ा ।' 'सासु' स्त्रीलिंग कर्म के साथ 'दीष' पुङ्गिग पाठ की अशुद्धि स्पष्ट है।

(८६) ३-१६-४: 'भगति के साधन कहडं बखानी।' 'के' के स्थान पर १७६२ में पाठ 'कि' है। 'कि' यहाँ पर अर्थहीन प्रकट होता है। 'के' की समीचीनता प्रकट है।

×(६०) ३-१८-६ तथा ३-३४-८: 'द्वौ' के स्थान पर १७६२ में पाठ 'दोड' है। यद्यपि सामान्यतः रूप 'दोड' रूप ही मिलता है, किंतु कही कहीं पर 'द्वौ' रूप भी श्राया है:

नाथ बालि ऋरु में द्वौ माई। ४-६-१ ते द्वौ बधु तेज बल सीवा। ४-७-२८ दूरिहि ते देखें द्वौ भ्राता। ५-४५-२ जिऋत धरहु तपसी द्वौ माई। ६-३३-३

इसलिए दोनों पाठ प्रयोगसम्मत प्रतीत होते हैं।

( ६१ ) ३-२६-४ : 'डमय भांति देखा निज मरना ।' 'देखा' के स्थान पर १७६२ में पाठ 'देखी' है। 'मरना' पुल्लिग कर्म के लिए पुल्लिग सकर्मक किया 'देखा' ही ठीक़ है, स्त्रीलिंग 'देखी' नहीं।

- (६२) ३-२७: 'बिपुल सुमन सुर बरषि गावि प्रभु गुन गाथ।'
  'प्रभु' के स्थान 'पर १७६२ में पाठ है 'सुर'। 'सुर' पाठ में पुनरुक्ति
  प्रकट है; इसके अतिरिक्त बिना 'प्रभु' के किसका 'गुन' गा रहे हैं,
  यह नहीं व्यक्त होता।
- (६३) ३-३१: 'सीता हरन तात जिन कहें हु पिता सन जाइ। जों मैं राम त कुल सहित कहिहि दसानन आइ।' 'कहें हु' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'कहहु'। चौथे चरण में आनी वाली किया 'कहिहि' भविष्य काल की है, और अभी जटायू दशरथ के पास पहुंचा भी नहीं है, इसलिए 'कहेहु' पाठ ही समीचीन लगता है।
- (६४) ३-२२ छं०: 'सो राम रमानिवास संतत दास बस त्रिमु-वन घनी। मम डर बसड सो समन संसृति जासु कीरति पावनी।' 'बसड' के स्थान पर १७६२ में पाठ 'बसेड' है। यहाँ पर राम की स्तृति कर उमसे वर-याचना की गई है:

'अर्बिरत भगित मांगि वर गीघ गएउ हरिधाम ।' इसलिए 'वसरु' = 'वसो' की समीचीनता। अकट है। 'वसेड' = 'वसिएगा' ठोक नहीं लगता। 'बसेड' का 'बसा' अर्थ लेने पर और भी संगति नहीं लगती।

(६५) ३-३४-२ के बाद: १७६२ में निम्नलिखित श्रद्धीलियाँ श्रोर श्राती हैं: 'दुष्टों घेनु दुही सुनि माई। साधु रासमी दुही न जाई। बचन झान रत श्रुद्ध कपाली। प्रहिंह न तासु बचन मित शाली। जो जुठार स्वान की कागा। तेहि पर बुधन करिंह श्रनुरागा।' 'मित' का एक समास तो श्रनेक स्थलों पर श्राया है: 'मित धीर', किंतु 'मितशाली' कहीं नहीं 'मिलता'। 'शाली' के कोई श्रोर समास भी श्रंथ भर में कहीं नहीं प्राप्त हैं। श्रंतिम श्रद्ध ली तो श्रसंगत सी लगती है। 'जुठार' सकर्मक किया का कोई कमें नहीं है श्रीर इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि 'जुठारे जाने' के पूर्व कौन सी वस्तु बुधों के श्रनुराग का विषय कही गई है। 'श्रनुराग' का ऐसा उपयोग भी तुलसीदास द्वारा श्रन्यत्र हुश्रा नहीं है—भोज्य पदार्थ पर इस प्रकार का 'श्रनुराग' श्रन्यत्र भी 'बुधों' में नहीं देखा जाता है। इसलिए ये पंक्तियाँ तुलसीदास कत नहीं लगती हैं।

×(६६) ३-३२: 'तात तीनि श्रित प्रवल खल काम क्रोध श्रिर लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन करिं निंमिष महुं छोभ।' 'श्रिति' श्रीर 'खल' के स्थान पर १७६२ में पाठ क्रमशः 'ये' तथा 'श्रिति' हैं। दोनों पाठ संगत हैं।

(६७) ४-७: 'कहा बालि सुनु भीरु प्रिय समदरसी रघुनाथ।' जो कदाच मोहि मारहिं तो पुनि होडं सनाथ।' 'भीरु' के स्थान पर भी १७६२ में पाठ 'मोहि' है। इस पाठ में पुनरुक्ति तो प्रकट है, इसके अतिरिक्त बालि 'मोहि प्रिय' या तो तारा को कह सकता था और या तो रघुनाथ को; तारा को कहते हुए 'मोहिं' अनावश्यक था, और रघुनाथ को कहना युक्तियुक्त नही था, क्योंकि तारा को उन्हीं के द्वारा उसके मारे जाने का भय था। 'भीरु प्रिय' अर्थात् 'भीरु स्वभाव वाली प्रिया' की संगति प्रकट है।

×(६८) ४-८-२: 'भिरे डमी बाली छति गरजा।' 'डमी' के स्थान पर १७६२ में पाठ 'डमै' है। दोनों पाठ प्रयोगसम्मत हैं:

दुखप्रद उमें बीच कछु बरना। १-६-३ उमें ऋपार उद्धि ऋवगाहा। १-७-१ कु देदीवर सु दरावतिवली विज्ञानधामातुमौ। ४-०-१ श्लोक

(६६) ४-१४-१: 'हरिजन जानि शिति श्रिति बाढ़ी। सजल नयन पुलकाविल ठाढ़ी।' १७६२ में 'बाढ़ो' तथा 'ठाढ़ी' के स्थान पर पाठ कमशः 'गाढ़ी' तथा 'बाढ़ी' है। १७६२ के पाठ में 'शिति श्रित गाढ़ी' कियाहीन होने के कारण श्रसंगत लगता ह, श्रीर 'रोमाविल बढ़ना' श्रन्यत्र कही नहीं श्राया है, जहाँ श्राया है 'रोमाविल' का 'ठाढ़' होना है। श्राया है, यथा:

> नयनिंह नी इरोमार्वाल ठाढ़ी। १-१०४-६ प्रमुहि विलोकि प्रीति ऋति वाहः। ३-२५-१

सुनि प्रभु वचन प्रीति अति बाढी । नयन सलिल रोमार्वाल ठाढ़ी । ६-१११-५ इसलिए 'बाढ़ी'-'ठाढ़ी' पाठ हो प्रयोगसम्मत है।

(१००) ४-३द: 'काम कोघ मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीरिह भजहु भजिह जेहि संत।' 'भजहु भजिहें' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'भज भजिहों'। 'भज' रूप की श्रशुद्धि प्रकट है, 'भजि' या भजु' होता हो व्याकरण-सम्मत होता, यद्यपि 'नाथ' संबोधन के साथ व र श्रादरात्मक न होता। 'भजिहीं' में श्रकारण शब्द-विकृति है। दूसरे पाठ में यह दोष नहीं है।

(१०१) ४-४६: 'की तिज मान अनुज इव प्रभु पद पंकज भूंग। होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग।' 'सरानल' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'सरासन'। 'सरासन' और 'पतग' का कोई संबध नहीं होता, संबंध तो अनल' और 'पतंग' का ही होता है, इसिलए 'सरानल' = 'शर रूपी अनल' की संगति स्पष्ट है। एक और पाठ है: 'हें।सि राम सर अनल खल जिल्ल कुल सहित पतंग।' इस पाठ से भी संगित लग जाती है। किंतु दोहे के पूर्वाई में की' आया हुआ है, इसिलए उत्तरीई में भी 'कि' युक्त पाठ अधिक समीचीन लगता है।

- (१०२) ६-४-४: 'मकर नक्र मख नाना ब्याला। सत जोजन तनु परम विसाला। 'तनु' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'अति'। 'परम विसाला' के साथ 'तनु' की सार्थकता और 'अति' की निर्यंकता प्रकट है।

×(१०३) ६-१४-४: 'मारुत श्वास निगम निजु बानी।' १७६२ में 'मारुत' के स्थान पर पाठ 'महत' है। दोनों पाठ प्रयोग-सम्मत हैं:

> हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उनचास। ४-२५ कप न भूमि न मरुत बिसेपा। ६-१४-१ कोपि मरुतसुत अगद धाए। ६-७६-६ जेहि मारुत गिरि मेरु उडाही। १-१२-१ ताहि बाँधिमारुत सुत बीरा। ५-३-५

सीतल सुगध सुमद मास्त मदन ग्रानल सखा सही । १-८६-छ०

(१०४) ६-१६-४: 'रिपु कर रूप सकल तें गावा । श्रति विसाल भय मोहिं सुनावा।' 'विसाल' के स्थान पर १७३२ में पाठ हैं 'विलास'। 'विलास' की श्रसंगति और 'विसाल' की संगति प्रकट है।

(१०४) ६-३२-१: 'जब तेहिं कीन्हि राम कइ निदा।' 'कीन्हि' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'कीन्ह'। 'निदा' प्रंथ भर में स्त्रीलिङ्ग है यथा:

कबी सुनी जिन्ह संकर निदा। १-६४-१ जह कहुँ निदा सुनहि पराई। ७-३६-४ सब के निदाज नर करहीँ। ७-१२१-२७

इसलिए स्नीलिङ्ग सकर्मक किया 'कीन्दि' ही उसके लिए समीचीन है, पुल्लिग 'कीन्द्र' नहीं।

(१०६) ६-३३-२: 'तव सोनित की प्यास दृषित राम सायक निकर।' १७६२ में 'तृषित' के स्थान पर पाठ है 'तिष्ठति'। 'तिष्ठति' भस्तुत प्रसंग में निर्धक है, श्रीर 'प्यास' के प्रसंग में 'तृषित' = 'प्यासे' की संगति प्रकट है।

- (१०७) ६-४१-८: 'निसिचर सिखर समृह ढहाविह। कृित् परिह किप फेरि चलाविह।' ढहाविहें' के स्थान पर भी १७६२ में पाठ 'चलाविहें' है। 'चलाविहें' पाठ में पुनरुक्ति प्रकट है। दूसरा पाठ इस दोष से मुक्त है।
- (१०८) ६-४१ छं०: 'किप भालु चिढ़ मंदिरिन्ह जहं तह' राम जसु गावत भए।' 'मंदिरिन्ह' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'मंदिरन्ह'। 'मंदिरों में' (सप्तमी) के ऋथे लिए 'मंदिरिन्ह' पाठ की समीचीनता प्रकट है। 'मंदिरन्ह' की संगति नहीं लगती।
- (१०६) ६-७३-१२: 'ब्याल पास बस भए खरारी। स्वबस अनंत एक श्रविकारी। नट इन कपट चरित कर नाना। मदा स्वतत्र राम भगवाना।' दूसरी श्रद्धांली में 'राम' के स्थान पर १७६२ में 'एक' पाठ है। उसमें पुनरुक्ति तो प्रकट है, 'सगुन भगवाना' के साथ वह श्रसंगत भी लगता है।
- (११०) ६-७६-१४: 'सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा। सर संधान कीन्ह करि दापा।' 'करि' के स्थान पर १७६२ में पाठ श्राति' है। 'दाप' सर्वत्र संज्ञा के रूप में ही व्यवहृत हुश्रा है, क्रियाविशेषण के रूप में कही नहीं हुआ है, श्रीर न उसके साथ कहीं 'श्रात मिलता है। 'करि' श्रवश्य उसके साथ श्राने क स्थलों पर श्राया है, यथा:

करि दाप चाप चढाइ दस सधान सर बहु नरपई। ६-६७ छ० रथ चढि चलेउ दसानन फिरहु फिरहु करि दाप। ६ ८१ रावन वान छुवा निंद चापा। हारे सकल भूप करि दापा। १-२५३-३'

इसिलए किरि' पाठ ही प्रयोगसम्मत और समीचीन लगता है।

(१११) ६-६द-६: 'तथ नल नील सिरन्ह चिंद गए। नस्तन्हि लिलार् विदारत भए।' 'गए' और 'भए' के स्थान पर १७६२ में कमशः 'ठएऊ' और 'भएऊ' पाठ हैं। 'ठएऊ' का प्रयोग मंथ भर में 'ठान लिया' के अर्थ में हुआ है:

ये ६ निधि हित तुन्तार मैं ठएक । १-१३२ २ ावन धन धर्मङ तु ३एक । १-२४७-१

#### पाठ-विवेचन : परिशिष्ट

जब तें कुमित कुमत जिय ठएक । २-१६२-१ मदोदिर मन महं श्रस ठएक । ६-१६-८ एक स्थल पर उसका प्रयोग 'कर लिया' के श्रर्थ में भी हुआ प्रतीत होता है:

सोरह जोजन मुख ते हैं ठएऊ। ५-२-८

किंतु प्रस्तुत प्रसंग में इन में से कोई श्रर्थ नहीं लगता। 'ठएऊ' श्रीर 'भएऊ' पाठ व्याकरणसम्मत भी नहीं न, क्योंकि यह दोनों एकवचन हैं, श्रीर इनके कर्ता 'नल नील' बहुवचन हैं।

(११२) ६-६८-१४: 'देखि भालुपित निजदल घाता। कोपि मांक उर मारेसि लाता।' 'भालुपित' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'भालु किप'। 'निज' और 'मारेसि' से प्रकट है व विवेचनीय कर्ता एकवचन होना चाहिए। 'भालु किप' बहुवचन है, अतः समीचीन नहीं है; भालुपित' एकवचन है, इसिलए समीचीन ही है। बादवाली पंक्तियों मे पुनः 'भालुपित' ही कर्त्ता के रूप मे आया है:

मुरु छित बिलोकि बहोि पद हति भा नुपति प्रभु पहिं गए। ६-६८ छ० इस लिए 'भालुपति' ही मान्य है।

(११३) ६-६६-४: 'काह' के स्थान पर ४७६२ में पाठ 'कहा' है। 'क्या' के ऋर्थ में 'कहा' यंथ भर में प्रयुक्त नही हुआ है, सर्वत्र 'काह' ही आया है, यथा:

श्रव थी विधिति काह कानीया । १२-६७-७ करउ काह मुख एक प्रसंमा । १-२८५-५ श्रायस काह किहिश्र किन मोही । १-२७१-२ तौ मैं काह की कि कीन्हा । १-२७६-८

श्रतः 'काहा' पाठ ही प्रयोगसम्मत है।

५ (१/४) ६-१०८-१०: 'देखन भालु कीस सब आए।' 'भालु कीस' के स्थान पर १७६२ में पाठ कीस भालु' है। दोनों पाठों में कोई अंतर नहीं प्रतीत होता है।

×(११४) ६-११४-६: अभव बारिधि मंद्र परमंद्र।' पहले

'मंदर' के स्थान पर १७६२ में पाठ 'मंथन' है। अपने-अपने अर्थ के साथ दोनों पाठ प्रसंग में खप सकते हैं।

- (११६) ७-४ छं०: 'श्रव कुसल कोसलनाथ श्रारत जानि जन दरसन दियो।' 'श्रारत' के स्थान पर १७६२ में पाठ हैं 'श्रारति'। 'श्रारत' की समीचीनता प्रकट है। 'श्रारित' पाठ की संगति उसी दशा में लग सकती थी जब कि पाठ 'जन' न होकर 'जनहि' होता।
- (११७) ७-३२-८: 'रामकथा मुनि बहु विधि बरनी। ज्ञान जोनि पावक जिमि श्ररनी।' 'जोनि' के स्थान पर १७६२ में पाठ है 'जोति'। 'ज्ञानजोनि' पाठ की सगति प्रकट है—'रामकथा, जो उसी प्रकार ज्ञान की प्रसविनी है जिस प्रकार श्ररनी पावक की प्रसविनी है'। 'ज्ञान जोति' पाठ की संगति इस प्रकार नहीं लगती है।
- (११८) ७-२४-१: 'देहु भगति रघुपति श्रति पावित।' 'श्रति' के स्थान पर १७६२ में पाठ 'की' है। यह श्रंश 'सनकादि' की सुति का है, जो उन्होंने राम से की है। राम से ही 'देहु भगति रघुपति की पावित' कहना रण्ड्ट ही श्रसंगत है। श्रन्य पाठ की संगति प्रकट है।
- (११६) ७-७६-७: 'तब मै भागि चलेउं उरगारी।' 'चलेउं' के स्थान पर १७६२ में पाठ 'चलिउं' है। 'चलिउं' अन्यत्र प्रंथ भर में नहीं आया है 'चलेउं' ही सर्वत्र आया है, और उसमें यहाँ कोई स्रुटि भी नहीं प्रतीत होती है।

## १७२१ के अस्वीकृत पाठभेद

(१) १-१४६-३: 'जथा दरिद्र बिबुध तरु पाई। बहु संपति मॉॅंगत सकुचाई। तासु प्रभाउ जानि हिश्च सोई। तथा हृदयमम संसय होई।' 'जानि हिश्च' के स्थान पर इस प्रति में 'न जानिहें' पाठ है। पूर्व की पंक्तियाँ हैं:

'एक तातसा बड़ि उर माहीं। सुगम अगम कि जाति सो नाहीं। तुम्हिं देत अति सुगम गोसाई'। अगम ताग मोहि निज कृपनाई।' विवेचनीय पंक्तियाँ इस कथन के उदाहरण में दो गई हैं। 'तुम्हिंद्देत अति सुगम गोसाई' से यह प्रकट है कि याचक को दाता का प्रभाव मती मौति विदित है। अतः विवेचनीय पंकियों में 'तासु प्रभाव 'जान हिष्य सोई' समीचीन है। 'न जानिह' पाठ में ठीक इसका उलटा है, इसलिए वह ठीक नहीं लगता।

### १८७८ के अस्वीकृत पाठमेद

- (१) १-१४-११ के बाद: इस प्रति में निम्नलिखित श्रद्धीली श्रीर है: 'करहु श्रनुप्रह श्रस जिय जानी। बिमल जसिह श्रनुहर सुबानी।' पूर्व की पंक्ति है: 'तुम्हरी कृपा सुलभ सोड मोरे। सिश्रिन सोहाविन टाट पटोरे।' इससे प्रकट है कि विषय की विशर्दता के कारण लेखक को श्रपनी 'भनिति' पर जैसी भी वह है— संतोष है। विवेचनीय श्रद्धीली में की हुई याचना इसिलए श्रसंगत प्रतीत होती है। इसके श्रतिरिक्त उसमें श्रपनी वाणी को 'सुबानी' = 'सुंदर वाणी' कहा गया है; तब इस प्रकार की याचना की श्राव-रयकता ही क्या थी?
- (२) १-१६४: 'जिनि' के स्थान पर पाठ इस प्रति में 'जिनि' है। प्रंथ भर में 'जिनि' कहीं नही आया है, सर्वत्र 'जिन' ही है, यथा: जिन श्राचरज करहु मन माही । १-१६८-१

इसलिए 'जिन' ही प्रयोगसम्मत है।

- (३) १-२०६: 'कंद मूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि। 'भगति' के स्थान पर इस प्रति में पाठ है 'भगत'। 'भगति हित' की संगति प्रकट है: 'मुनि ने राम को कंदमूलादि भोज्य पदार्थ उन्हें भक्ति के लिए हितकारी (सहायक) समम कर दिए।' 'भगत' की कोई संगति नहीं प्रतीत होती।
- (४) १-२४६: 'ये बालक श्रसि हठ भिल नाहीं।' 'श्रसि' के स्थान पर इस प्रति में पाठ 'श्रस' ! । 'हठ' प्र'थ भर में स्थ्रीलिंग है, यथा:

जौ तुम्हरे हठ हृद्यं निसेखी। १ ८०-३ स्रवह तात टारुनि हट टानी। १-२७५-२

इसिलए स्नीलिंग पाठ 'श्रमि' ही समीचीन है, पुर्ल्लिंग 'श्रम' नहीं।

× ४) १-२६ंद-४ तथा ६: 'रिसबस कछुक अरुन होइ आवा। 'भृकुटी' क्रुटिल नयन रिस राते।' 'रिस' के स्थान पर इन पंक्तियों

में इस प्रति में पाठ है 'रिसि'। प्र'थ में यद्यपि सामान्यतः 'रिस' शब्द का ही प्रयोग हुआ है, 'रिसि' भी दो-एक बार मिलता है:

श्रित रिसि ताकि खबन लगि ताने । १-८७-२ श्रित रिस बोले बचन कठोरा । १-२७५-३ इस्रालिए दोनों पाठ प्रयोगसम्मत हैं।

×(६) २-१०-४: 'बिसमउ' के स्थान पर इस प्रति में पाठ 'बिसमय' है। प्रथ में दोनों रूप प्रयुक्त हैं, यथा:

> हरप समय बिसमउ कत कीजै। २-७७ ३ विसमउ हरप न हृदय कछु बोत श्री रघुवीर। २-२६५ विसमय हरप न हिन्नां कछु धरहू। १-१३७-२ तेहि बिलोकि मन विसमय भयऊ। १-१७७-६

इसलिए दोनों पाठ प्रयोगसम्मत हैं।

(७) २-२०-६: 'सुनु मंथरा बात फुरि तोरी।' फुरि' के स्थान पर इस प्रति में पाठ 'फुर' है। 'बात' स्नीलिंग है, इसलिए पुर्झिंग 'फुर' की श्रपेना स्नोलिंग 'फुरि' की समीचीनता प्रकट है। श्रन्यत्र भी 'बात' के साथ 'फुरि' का ही प्रयोग हुआ है:

नात बात फ़रि राम कृपाडी। २- ५६-१

( = ) २-१४२-: 'नहिं तुन चरहिं न पिश्रहिं जल मोचहि लोचन बारि। ज्याकुल भएड निषाद सब रघुबर बाजि निहारि।' 'भएउ' के स्थान पर इस प्रति में पाठ है 'भए'। प्रश्न यह है कि 'सब' किसका विशेषण है: 'निषाद' का या बाजि' का। निषाद प्रसंग भर में श्रकेला ही श्राता है:

> फ्रिंड निषाद प्रसिंह पहुँचाई । २-१४२-५ मंत्री निकल निलोकि निपादू । २-१४२-६ धरि धरिज तब कहेड निपादू । २-१४२-६ भएउ निषाद विषाद वस देखन सचित तरंग । २-१४३

इसलिए 'सब' विशेषसा निषाद का नहीं हो सकता। वह 'बाजि' का ही हो सकता है, क्योंकि धोड़े कई हैं:

#### पात-विवेचन: परिशिष्ट

देखि दखिन दिसि इय हिहिनाहीं ।२-१४२-चरफराहिं मग चलाह न घोरे। २-१४२-५ नहि तृन चरहि न पित्राहि जल मोचिहि लोचन चारि । २-१४२ ब्राहकि परिह फिरि हेर्राह पाछे । २-१४३-६ इसलिए 'निषाद' एकवचन कर्त्ता के साथ एकवचन 'भएड' ही समी-

चीन है, बहुवचन 'भए' नहीं। (६)२-१४४-७: 'कुपन' के स्थान पर इस प्रति में पाठ 'कुपिन' है। प्रथ भर में 'कृपन' रूप ही मिलता है, यथाः

व्यगम लाग मोहि निज क्रपनाई । १-१४६-४ दानि कहाउब ऋक क्रपनाई । इ-३५-६ सोचित्र वयस क्रपन धनपान । २-१७२-५ सहज कृ न सन सुदर नीती। ५-५२-२

इसलिये 'कुपन' पाठ ही प्रयोगसम्मत है।

- (१०)३-१६-६: 'देह तुरत निज नारि दुराई। जीव्यत भवन जाह दोड भाई। मोर कहा तुम्ह ताहि सुनावहु। तासु बचन सुनि आतुर श्रावहु।' 'देहु' तथा 'जाहु' के स्थान पर इस प्रति में क्रमशः 'देहि' तथा 'जाहि' पाठ है। नारी तो एक राम की थी, श्रीर संदेश भी उन्हीं को संबोधित करने के लिए दिया गया है, जैसा 'ताहि' से प्रकट है। इसिंबए 'देहिं' बहुवचन क्रिया समीचीन नहीं हो सकती, 'देह' एकवचन किया ही समीचीन होगी।
- (११) ३-२६-४: 'बिबिध बिलाप करति बैदेही।' 'करति' के स्थान पर इस प्रति में पाठ 'करत' है। 'बैदेही' स्त्रीलिंग कर्ता के लिए 'करति' स्त्रीलिंग क्रिया ही समीचीन होगी, 'करत' पुंल्लिंग नहीं। (१२) ४-४ ७: 'मंदिर महं न दीखि बैंदेही।' 'दीखि' के स्थान
- पर इस प्रति में पाठ है 'दीख'। 'बैदेही' स्त्रीलिंग कर्ता के लिए स्त्रीलिग किया 'दीखि' ही समीचीन है, पुल्लिग 'दीख' नहीं, यथा :

श्रागे दीखि जरति रिस भारी २-३१-१

(१३).६-६: 'रामहिं सौंपि जानकी नाइ कमल पद माथ। सुत कहुं राज समिप बन जाइ भजहु रघुनाथ।' 'सौंपि' के स्थान पर इस प्रति में पाठ 'सौंपहु' है। 'भजहु' के साथ—जो चौथे चरण में आता है—'सौपहु' की अनुरूपता नहीं है, इसलिये वह ठीक नहीं प्रतीत होता है। 'सौंपि' पूर्वकालिक किया के रूप से उसके विषय में इस प्रकार की विषमता का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(१४) ६-५४-६: अस कहि अंगद मारा लाता।' 'मारा' के स्थान पर इस प्रति में पाठ 'मारेड' है। दोनों रूप ठीक लगते हैं, किंतु अन्यत्र एक स्थल पर जहाँ लात मारना आया है, वहाँ किया का रूप 'मारा' है, और इसलिए वह अधिक प्रयोगसम्मत लगता है:

तात लात रावन मोहि मारा । ६-६४-५

(१४) ७-६०: 'परमातुर बिहंगपित तब आएउ मो पास।'
'मो पास' के स्थान पर इस प्रति में पाठ है 'मोहि पास'। 'पास'
के साथ संज्ञा या सर्वनाम का —'हि' विहीन सामान्य रूप ही प्र'थ
भर में मिलता है:

चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास । १-६० गए विभीपन पास पुनि कहेउ पुत्र वर मागु । १-१७७ इसलिए 'मो पास' पाठ ही समीचीन हैं 'मोहि पास' नहीं।

# कोदवराम के अस्वीकृत पाठभंद

- (१) १-०-६: 'यत्पाद्प्लव एकमेवहि भवांभोधेस्तितीर्षावतां।' 'एकमेवहि' के स्थान पर कोद्वराम में पाठ है 'एव भातिहि'। कोद्वराम का पाठ निर्थेक प्रतीत होता है, और अन्य पाठ की सार्थकता प्रकट है।
- ×(२) १-३६: सुठि सुंदर संवाद वर विरचे बुद्धि विचार। तेइ येद्दि पावन सुभग सर घाट मनोहर चार।' 'विचार' और चार' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'विचार' तथा 'चारि'। 'वुद्धि विचार विरचे' = 'बुद्धि और विचार के विरचे हैं' की सार्थकता प्रकट है। 'बुद्धि-विचार' से 'बुद्धि में विचार कर' का अर्थ लिया जा सकता है। 'चारु' तथा 'चारि' से भी इसी प्रकार अलग-अलग ढंग पर अर्थ लिया जा सकता है।

- # (३) १-१६६-४: 'हिय हरिनख छित सोमा रूरी।' 'श्रिति सोमा' के स्थान पर कोदबराम में पाठ है 'सोमा छिति'। श्रन्वय की दृष्टि से 'सोमा छिति रूरी' पाठ श्रिविक उपउक्त लगता है, यद्यपि अन्य पाठ से भी यही अर्थ निकलता है।
- (४) १-२८४-३: ' इतिय तनु धरि समर डेराना। कुल कलंक तेहि पांवरु आना।' 'आना' के स्थान पर १६६१ में पाठ है 'जाना'। 'आना' पाठ का अथे हैं, 'उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया'। 'जाना' पाठ की सगति इस प्रकार नहीं लगती।
- ×(१) २-१२२-६: 'ते पितु मातु धन्य जे जाए। धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो देस सैल बन गाऊं। जहं जहं जाहि धन्य सोइ ठाऊं।' दूसरी अर्द्धाली के 'सोइ' के स्थान पर भी कोद्वराम में पाठ 'सो' है। प्रसंग में दोनों खप जाते हैं, और दोनों इसी प्रकार अन्यत्र भी प्रयुक्त हुए हैं, यथा:

सो धन धन्य प्रथम गति जाकी । धन्य पुत्य रत मति सोइ पाकी । ७-१३७-७

(६) २-२०३-८: 'देखि भरत गति सुनि मृदु बानी। सब सेवक गन करिह गलानी।' 'करिह' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'गरिह'। 'गलानी' के साथ किया के रूप में प्रथ भर में 'करना' आया है, 'गरना' नहीं, यथा:

बादि गलानि करहु मन माही। २-२०५-८ तात गलानि करहु जिस्र जाए । २-२१०-२ तुम्ह गलानि जनि जिस्र करहु समुक्ति मातु करत्ति। २-२०६ इसलिए 'करहि' पाठ ही प्रयोगसम्मत लगता है।

(७) २-३०२-८: 'लिख हिय हंसि कर क्रपानिधान्। सिरस स्वान मधवा निजु जान्।' 'मधवा निजु जान्' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'मधवान जुवान्'। 'मधवा' तो प्रंथ में अन्यत्र भी आया है, किंतु 'मधवान' कहीं नहीं आया है। यदि 'मधवन' का 'मधवान' कहा जावे, तो इस शब्द-विकृति का कोई कारण नहीं ज्ञात होता। और—न पाणिनि का कोई सूत्र होते हुए भी—'जुवान' वेचारे को 'स्वान' के साथ इस प्रसंग में घसीटने का कोई कारण दिखाई पड़ता है।

(८) ६-६६-२: 'भएउ कुद्ध दारुन बल बीरा। कियो सृग नायक नाद गभीरा। कोपि महीधर लेइ उपारी। डार जह मरकट भट भारी।' 'कियो' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'करि'। भाव 'कोध' है, और 'सृगनायक का नाद करना' उसका अनुभाव है। 'करि' पाठ से भाव और अनुभाव का स्वाभादिक क्रम उलट जाता है; 'कियो' पाठ से वह सुरचित रहता है। 'करि' पाठ मान कर अन्वय करने पर 'भएउ कुद्ध' और 'कोपि' इतने निकट आ जाते हैं कि पुनरुक्ति प्रतीत होती है। दोनों पाठ प्रयोगसम्मत हैं। यापि 'कियो' बुत कम प्रयुक्त हुआ है, फिर भी एकाध बार वह अन्यत्र आया ही है, यथा:

सिन कृपासागर ससुर कर सतीप सन भौतिहि कियो। १-१०१ छ०

À,

×(६) ६-७३-१०: 'पुनि रघुपति सैं जूमन लागा।' 'सैं' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'सन'। 'जूमना' के साथ अन्यत्र भी एक स्थल पर 'सैं' ही आया है. और इस लिए वह अधिक प्रयोगसम्मत है:

करव कवन विधि रिपु सै जुक्ता । ६-६-७

यद्यपि, उसकी समानार्थी कियाच्यों में 'सन' का प्रयोग हुआ है :

एक एक सन भिरहिं प्रचारी । ६-८१-४ भिरे सकल जोरी सन जोरी । ६-५३-४ एक बार कालह सन लरही । ६-१८-१०

(१०) ६-८४ छं०: 'तब डठेड मुद्ध कृतांत सम गहि चरन बानर डारई।' 'कुद्ध' के स्थान पर कोदवराम में पाठ है 'कोपि'। 'कोपि' छंद के प्रथम चरण में आया हुआ है:

'नहिं चितव जब किप कीपि तब गहि दसन लावन्ह मारहीं।' इसिलिए 'कोपि' पाठ में पुनरुक्ति है। अन्य पाठ इस दोष से मुक्त है।

(११) ६-६३: 'चली विभीषन सनमुख मनहुं काल कर दंछ।' कोदनराम में पाठ है 'सनमुख चली विभीषनहि'। 'विभीषनहि' द्वितीया का रूप है, पष्टी का नहीं, इसलिए ठीक नहीं है। 'विभीषन- सनमुख' में समास है,इसलिए उसमें इस प्रकार की कोई तुटि नहीं है।

× (१२) ६-१२०: 'पुनि प्रभु आइ त्रिवेनी हरिषत मण्जनु कीन्ह। किपन्ह सहित निप्रन कहुं दान विविध विधि दीन्ह।' कोदवराम में प्रथम चरण का पाठ है 'बहुरि त्रिवेनी आइ प्रभु', और तीसरे चरण का है 'किपन्ह सहित महिसुरन्ह कहुं'। अंतर इन पाठों में शाब्दिक ही प्रतीत होता है।

## १६६१/१७०४ के अस्वीकृत पाठभेद

(१) १-७=-१: 'रिषिन्ह गारि देखो तहं कैसी। सूरतिवंत तपस्या जैसी।' १७०४ में 'सूरतिवंत' के स्थान पर 'सूरतिमंत' पाठ है। 'सूरतिवंत' अन्यत्र भी आया है, और अन्य समासों में भी 'वंत' ही मिलता है, यथा:

मूरतिवंत भाग्य निज लेखे । २-२०६-४ नयनवत रघुत्ररहिं बिलोकी । २ १३६ विसमयवंत देखि महतारी । १-२०२-५

'मूरतिमंत' - या किसी भी समास में 'मंत' - नहीं मिलता है। इस-लिए 'मूरतिवंत' ही प्रयोगसम्भत है।

(२) १-६०-६: 'तुम्ह जो कहा हर जारेड मारा।' 'कहा' के स्थान पर १७०४ में पाठ 'कहेड' है। दोनों पाठ भयोगसम्मत लगते हैं, यथा:

तुम्ह जो कहा सो मृपा न होई । १-४६-६ तुम्ह जो कहा राम कोउ स्त्राना । १-६१४-६ कहेहु नीक मोरेहुं मन भावा । १-६२-१ सत्य कहेहु गिरि भव तनु येहा । १-६०-२

×(३) १-१००-४: 'बहुरि मुनीसन्द उमा बोलाई । करि सिंगार सखी ले आई।" 'ले' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'लेइ'। दोनों रूप प्रयोगसम्मत हैं, यथा:

लै अगवान बराति आए । १-६६-१ लिखिमन के प्रथमिंह लै नामा । ३-२७-१५ संग स्ली लै सुभग स्यानी । १-२४८-१ जच्छ जीव लै गए पराई। १-१७६-४ लंइ उछ्ग सुंदर मिख दीन्ही। १-१०२-२ लंइ सिर बाहु चले नाराचा। ६-१०३-२

- ×(४) १-१४२-४: 'श्रंसन्ह सहित देह धरि ताता। करिहीं चरित भगत सुखदाता। जे सुनि सादर नर बड़ भागी। भव तरिहिह ममता मद त्यागी।' 'जे' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'जेहि'। 'जे' बहुवचन है, 'जेहि' एकवचन। यह स्पष्ट नहीं है कि 'चरित' किस बचन में है। इसलिए दोनों पाठ एक से प्रतीत होते हैं।
- ×(४) १-१७३-४: 'पद पखारि सादर बैठाए।' 'पद' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'पग'। 'पखारि' के साथ अन्यत्र भी 'पद' ही आया है:

पट पखारि जलपान कि आपु महित परिवार । २-२०१ इसिलए वह अधिक अयोगसम्मत लगता है, यग्रिप अन्य कियाओं के साथ दोनों का प्रयोग प्राय एक ही प्रकार से हुआ है, यथा:

> नांह परसत परा पानि। १-२६५ रानिन्ह सहित लीन्हि परा धरी। १-३५ २-६ वदै। गुरुपट पदुम पराना । १-१-१ गुरु पट रज मृद मजल अजन। १-२-१

(६) १-१८४-३: 'जिन्हके यह आचरन भवानी। ते जानहु निस्चिर सब प्रानी।' 'जानहु' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'जानेहु'। श्रंतर वर्त्त मान और भविष्य काल का है। यहाँ पर वर्णन मृतकाल की घटनाओं का है:

बाढ़े खल बहु चोर जुवागा। जे लंपट परधन परदारा। अतिसय देखि धर्म के हानी। परम ममीत धरा अकुलानी।' इसलिए 'जानहु' की समीचोनता प्रकट है। 'जानेहु' कहने का कोई कारण नहीं हो सकता।

(७) १-१८४ छं०: १७०४ में ह्रस्व तुकांत है। यह छंद प्रंथ भर में दीर्घ तुकांत है, यहाँ भी इसिलए दीर्घ तुक ही ठीक लगते हैं, यद्यपि श्रर्थ दोनों पाठों का श्रमित्र है।

- ( प् ) १-१प६ छं०: 'जेहिं सुष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करहु श्रघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा।' १७०४ में 'भगति न पूजा' के स्थान पर 'भगति न कछु पूजा' पाठ है। १७०४ के पाठ में छंद-दोप प्रकट है।
- (६) १-१६४-२: 'सो सुख सपित समय समाजा। किह न सकिं सारद अहिराजा।' १७०४ में 'सारद' के स्थान पर पाठ है 'मादर'। 'सादर' = 'आदर सिहत' का कोई प्रसंग नहीं है। 'सारद' की संगति प्रकट है।
- (१०) १-२२३: 'जाहिं जहां जहं बंधु दोड तहं तहं परमानंद।' १७०४ में 'जहां जहं' के स्थान पर पाठ 'जहं जह' है। १७०४ के पाठ में झंद-दोष स्पष्ट है।
- (११) १-२४६-३: 'मित हमारि ऋसि देहि सुहाई।' 'हमारि' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'हमार'। 'मित' स्त्रीलिग है, यह 'ऋसि' से प्रकट है; इसलिए उसका विशेषण भी 'हमारि' स्त्रीलिग ही समीचीन है, 'हमार' पुङ्किग नहीं। '
- ( १२ ) १-२७८-४: 'थरथर कांपिह पुर नर नारी। छोट कुमार खोट अति भारी।' 'अति' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'बड़'। 'बड़ भारी' मंथ में अन्यत्र नहीं है, 'अति भारी' ही पाया जाता है, यथा:

कहतु मोहि स्रिति कौतुक भारी। ७ ५५-२ मन मह होइ हरप स्रिति भारा। ७-८३-६ रामभगति महिमा स्रिति भारी। ७-११४-१६ नृस्ना उदर बृद्धि स्रिति भारो। ७-१२१-३६

इसलिए 'ऋति भारी' ही प्रयोगसम्मत लगता है।

(१३) १-२६२-३: 'तिन्ह कहं किह्य नाथ किमि चीन्हे।' १७०४ में 'तिन्ह कहं' के स्थान पर पाठ है 'तिन्ह'। अशुद्धि प्रकट है।

(१४) २-१६४: 'समुिम मोरि करतूति कुल प्रमु मिहमा जिन्नं जोइ।' 'मोरि' के स्थान पर १७०४ में पाठ 'मोर'। 'करतूति' स्नोतिंग है, यथा: सोइ करतृति विभीपन्ह केरी । १-२८-७ जनु एतान्त्र विरचि करतृती । १-०-५

इसलिए 'मोरि' स्नीलिंग विशेषण ही उसके लिए समीचीन है, 'मोर' पुक्लिग विशेषण नहीं।

- ×(१४) २-२२१: 'मगबासी नर नारि मुनि धाम काम तिष धाइ। देखि सरूप सनेह सब मुदित जनम फलु पाइ।' 'सब' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'बस'। 'सब स + नेह' = 'सब स्नेह सहित' श्रीर 'सनेहबस' = 'स्नेहबश' दोनों पाठों से संगति लग जाती है।
- (१६) २-२४३-६: 'राम सखा रिषि बरबस भेंटा। जनु महि जुटत सनेह समेटा।' १७०४ में 'जुटत' के स्थान पर पाठ 'जुटत' है। 'जुटत' की समीचीनता प्रकट है, वही वस्तु समेटी जाती है जो जुटती हो। 'जुटत' अन्यत्र नहीं आया है, और यहां असंगत भी लगता है।
- × (१७) २-२४३-७: 'नभ सराहि सुर बरवहिं फूला।' 'वरवहिं' के स्थान पर पाठ है 'वरिसहिं'। दोनों रूप प्रयुक्त हुए हैं:

जनु तहं बरिस कमल सित लेनी ! १-२६-२ बरपिंद राम सुजस वर वारी । १-३६-४ देखि दसा सुर बरिसिंद फूला । २-२१६-८ बरपिंद सुमन सुद्धांजिल साजी । १-१६१२ बारिद तपत तेल जनु वरिसा । ५-१५-३ बरपिंद सुमन करिंद कुल गाना । १-२४६-८

इसिक्षए दोनों पाठ प्रयोगसम्मत है।

- (१८) २-२४८-८: 'बहुत कहेर्ड सब किएउं हिटाई।' 'सब' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'बस'। 'बस' यहाँ पर अर्थहीन और असंगत लगता है। 'बहुत कहेडं' के साथ 'सब हिटाई किहेडं' = 'सभी भृष्टता के कार्थ किए' की संगति प्रकट है।
- (१६) ३-४-१ के बाद : १७०४ में निम्नलिखित अर्डालियाँ और हैं: 'जो सिय सकत लोक सुखदाता । अखिल लोक नहांड कि माता। तेड पाइ सुनिबर सुनि सामिनि। सुखी भई कुमुदिनि

जिमि जामिनि। भीतिंग में 'सुब दायिनि' ही संभव है, 'सुखदाता' नहीं; 'सुखदाता' तो पुलिग है। इसके अतिरिक्त 'जो' के साथ 'सोड' एकवचन ही संभव है, 'तेड' बहुवचन नहीं। इसिलए १७०४ का पाठ प्रामाणिक नहीं लगता है।

(२०) ३-१७-१६ के बाद: १७०४ में निः लिखित दोहा अधिक है: 'अधम निसाचर कुटिल अति चली करन उपहास। सुनु खगेस भावी प्रबल भा चह निसिचर नास।' 'निसाचर' एक बहु-प्रयुक्त शब्द है, कितु प्रथ में वह कहीं भी 'राचसी' के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। राचसों और राचसियों को अलग-अलग 'निसाचर' और 'निसिचरी' शब्दों से बतलाया गया है, यथा:

मुनि निसचरी निसाचर धाए । ६-१०७-३ इसलिए यह दोहा भी प्रामाणिक नहीं लगता है।

(२१) ४-६-७: 'मास दिवस तहं रहेडं खरारी । निकसी कियर बार तहं भारी।' 'तहं' के स्थान पर १७०४ में पाठ 'सत' है। बालि ने केवल एक पखवारे तक प्रतीचा करने के लिए कहा था:

परलेसु मोहि एक पखनारा । ४-४-६ पखनारे की जगह पर मास भर की प्रतीचा तो संगत है, पर सौ मास तक की प्रतीचा तो श्रसंगत ही है।

- (२२) ४-१४-८: 'तब हनुमंत निकट चिल गएऊ। फिरि बैठी मन बिसमय भएऊ।' 'फिरि' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'फिर'। 'फिर'='पुन:' का कोई प्रसंग नहीं है; प्रसंग यहाँ पर 'फिरि'='मुख फेर कर' बैठने का है। एक अपरिचित व्यक्ति से बात-चीत करते समय सीता के लिए यह करना समीचीन ही है।
- (२३) ४-४६-६: 'मैं जानों तुम्हारि सब रोती।' 'तुम्हारि' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'तुम्हार'। 'रीती' स्नीलिंग कर्म के साथ 'तुम्हारि' स्नीलिंग विशेषण की समीचीनता प्रकट है। 'तुम्हार' पुर्झिंग विशेषण उसके लिए समीचीन नहीं है।
- (२४) ६-३-६: 'महिमा यह न जलिंघ के बरनी। पाहन गुन न कपिन्ह के करनी।' 'कपिन्ह' के स्थान पर १७०४ में पाठ है 'कपि'।